## भारतीय साहित्यशास्त्र

[ भारतीय रसशास्त्र के मुख्य सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन

लेखक

### बलदेव उपाध्याय, एम० ए० साहित्याचार्य

प्रोफेसर, संस्कृत-पाली विभाग हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी

भूमिका-लेखक

#### डाक्टर अमरनाथ झा

वाइस-चान्सलर हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी



प्रथम संस्कर्ण ]

२००४ संवत्

[मूल्य ५)

ृं प्रकाशक असाद परिषद्, काशी विकेता नन्द्रिकशोर एएड बदर्स चौक, वनारस

अथम संस्करण

मुद्रक दुर्गादत्त त्रिपाठी सन्मार्ग प्रेस, टाउनहाल, बनारस

### साहित्यशास्त्र

चपकारकत्वाद् अलङ्कारैः सप्तमम् अङ्गम्। ऋते च तत्त्वरूप-परिज्ञानाद् वेदार्थानवगतिः।

पञ्चमी साहित्यविद्या। सा हि चतस्यणामपि विद्यानां निष्यन्दः।
—महाकवि राजशेखर।

श्रपूर्वे यद् वस्तु प्रथयति विना कारणकलां जगद् प्रावप्रख्यं निज-रसभरात् सारयति च । क्रमात् प्रख्योपाख्यप्रसर-सुभग भासयति तत् सरस्वत्यास्तन्त्वं कवि-सहृदयाख्यं विजयतात्।

अभिनव-गुप्ताचार्य।

### लेखक की रचनायें

सस्कृत
भरत—नाट्यशास्त्र
भामह—काव्यालङ्कार
श्रीहर्प—नागानन्द
वररुचि—प्राकृतप्रकाश
माधव—शङ्कर दिग्विज्य
सायग्—वेदभाष्य भूमिका

्हिन्दी '

भारतीय दर्शन
धर्म ग्रीर दर्शन
बौद्ध दर्शन
ग्राचार्य मायण ग्रीर माधव
ग्राचार्य शक्कर
वैदिक कहानियाँ
ग्रार्य संस्कृत के मूलाधार
संस्कृत साहित्य का इतिहास
सस्कृत कविचर्चा
सस्कृत वाड्मय
स्कृत वाड्मय
स्कृत वाड्मय
वैदिक वाड्मय
वैदिक सस्कृति

कैलासवासिनी

पूजनीया

श्रीमाताजी

की

परम-पवित्र स्मृति में

साद्र

सप्रेम

समर्पण

### प्रकाशकीय

वनवीन' कही जानेवाली आलोचना में पश्चिमी साहित्यशास्त्र की मान्यता वहुत है भ्रौर मारतीय या सस्कृत साहित्यशास्त्र की केवल उपेचा ही नहीं विरोध भी किया जाता है। कोई निष्पत्त व्यक्ति यह तो नही कह सकता कि एक ही ठीक है, अन्य नहीं, किंतु भारतीय साहित्यशास्त्र के पीछे चितन की क्या, गहरे चितन की धारा ईसा के जन्म के बंहुत पहले से प्रवाहित होती चली त्रा रही है त्रौर समय समय पर उसका प्रसार त्रौर विकास भी होता श्राया है। भारत में श्रॅगरेजी भाषा सुलभ हो जाने से नवीन श्रालोचक पश्चिमी साहित्यशास्त्र से जितना सुपरिचित हो जाता है उतना संस्कृत साहित्यशास्त्र से नहीं। सरकृत की पढ़ाई-लिखाई यो ही कम होती जा रही है, समित वह कुछ कठिन श्रीर दुरूह भी प्रतीत होने लगी है। सस्कृत का शास्त्र तो सूद्म विवेचन के आग्रह, सूत्रात्मक विधान ग्रौर नैयायिक विचार- सरिए के समावेश से दुर्गमहो ही गया है। स्रतः शास्त्र के व्याख्यात्मक स्रौर ऐतिहासिक निरूपण को दृष्टि मे रखकर किए गए अनुवादों के विना उनके अतस् तक पहुँचना कठिन क्या, श्रसमव है। मम्मटाचार्य के 'काव्यप्रकाश' का श्रॅगरेजी मे मार्मिक अनुवाद करके स्वर्गीय महामहोपाध्याय डाक्टर गगानाथजी मा ने उस भाषा के माध्यम द्वारा संस्कृत साहित्यशास्त्र का जान प्राप्त करनेवालों का वड़ां उपकार किया । जैसे सस्कृत का श्रीर वाड्मय श्रॅगरेजी मे बहुत कुछ श्रन्दित हो गया है वैसे ही यदि समस्त साहित्यशास्त्र भी उसमे भापातरित हो गया होता तो भी उस भाषा के साधन से ही इममें कुछ लोगों का अभिनिवेश श्रवश्य होता । हिंदी में पं॰ हरिमगलजी मिश्र का किया हुश्रा 'काव्यप्रकाश' का श्र-छा श्रनुवाद श्रभी कल प्रयाग के हिंदी-साहित्य-संमेलन से प्रकाशित हुआ है। 'साहित्यदर्पेण' पर प० शालग्रामजी शास्त्री की विमला टीका मूल-सहित श्रमी परसों हिंदीवालों के सामने श्राई है । काशी नागरीप्रचा-रिणी समा ने 'रसगगाधर' का उल्था श्रभी श्रभी प्रकाशित किया है। संस्कृत

(,

साहित्यशास्त्र के स्वरूप-बोध के लिए मूल ग्रंथों के हिंदी अनुवाद की महती आवश्यकता है। साथ ही अपेद्धा है ऐसे विवेचनात्मक, परिचयात्मक तथा खलनात्मक ग्रंथों की भी जो साहित्यशास्त्र के कमविकास का, उसके अतर्गत प्रवाहित होनेवाली विभिन्न धाराम्नों का, उनके पारस्परिक भेद का ग्रीर पश्चिमी साहित्यशास्त्र में पाई जानेवाली तदनुरूप शास्त्रीय मनोवृत्ति का खलना-सहित परिचय जिज्ञासुत्रों को कराएँ।

'भारतीय रसघारा क्या है' जब तक इसका पूर्ण परिचय न दिया जाय तब तक रस के संबंध में कही जानेवाली अनेक प्रकार की उल्रटी-सीधी बाते नृतन आलोचना में बंद नहीं हो सकतीं और उनका बंद होना सत्य की रल्ला के लिए आवश्यक है। जो विद्वान कहते हैं कि भारतीय साहित्यशास्त्र में पिश्चमी साहित्यशास्त्र की सभी सरिएयाँ समाविष्ट हैं उन्हें सप्रमाण इसे सिद्ध करना चाहिए। आधुनिक जिज्ञासा का समाधान रसपद्धित को सर्वोपरि कह देने मात्र से नहीं हो सकता, उसे सर्वत्र घटित करके दिखाना भी होगा। हिंदी में इस प्रकार का प्रयास सबसे पहले स्वर्गीय आचार्य रामचंद्रजी शुक्त ने किया है। पंडितराज जगन्नाथ के अनतर जो रस-विमर्श एक प्रकार से रका हुआ था उसे फिर से आर्भ कर और आधुनिक दृष्टि से उसका विश्लेषण करके उन्होंने बहुत ही समयोपयोगी कार्य किया। उनके मानदंड और समीज्ञा-सरिण का पता उनकी आलोचनाओं से तो चलता ही है, उन्होंने 'रसमीमासा' पर एक स्वतत्र सिद्धात-अथ ही प्रस्तुत किया है जो यत्र तत्र अधूरा रह गया है। वह काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो रहा है।

श्राधिनिक साहित्य में लाचिणिक प्रयोगो श्रीर श्रिमिव्यंजना की बहुलता है। यह पश्चिमी साहित्यशास्त्र का प्रत्यच्च प्रभाव है। बहुत दिनों तक कुछ नए लोग यही समभते थे कि श्रिमिव्यंजना की नूतन पद्धित श्रीर उसका शास्त्रीय विचार पश्चिम की बहुत बड़ी देन है। पर श्रव लोग भली भाँति जान गए हैं कि संस्कृत साहित्यशास्त्र में भी बहुत पहले 'वक्रोक्ति' के नाम से इस विषय की विस्तृत श्रीर व्यवस्थित चर्चों की जा, चुकी है। लोग राजानक कुतक के 'वक्रोक्तिजीवित' का नाम तो जान गए हैं पर उसमें क्या है इसका

पता अभी तक बहुतों को नहीं है। वकोत्ति-मप्रदाय वस्तुत: काव्य- निर्माण में कर्म पत्न का प्राधान्य मानकर चलनेवाला सप्रदाय है। सच पूछा जाय-तो अनुकार्य या वर्ण्य, कर्ता वा किव और प्राहक अथवा सामाजिक तीनों की दृष्टि से पृथक पृथक प्रकार का काव्य-विधान माना जाता रहा है। 'स्वभावोक्ति' अनुकार्य या वर्ण्यनीय पर विशेष दृष्टि रम्बकर चली। आगे जाकर उसका अंतर्माव अलकार में कर दिया गया, क्योंकि वह व्यक्ति या वस्तु का यथावत् वर्ण्यनमात्र थी, उसका स्वरूप वाच्य-प्रधान था। स्वभावोक्ति को अलकारों में परिगणित देखकर कुतक बहुत क्तुं कलाए हैं और उन्होंने वहाँ तक कह दिया है कि जो लोग स्वभावोक्ति को अलंकार अर्थात् वर्ण्यनशैली मानते हैं उनके लिए अलंकार्य या वर्ण्यनीय क्या वच्च रहता है। वर्ण्य को वर्ण्यनशैली कहना वैसा ही है जैसे अपने कचे पर स्वयम् चढना—

श्रलङ्कारकृतां येपां स्वभावोक्तिरलङ्कृतिः । श्रलङ्कार्यतया तेपां किमन्यद्वतिष्ठते ।। शरीरं चेदलङ्कारः किमलङ्कुरुतेऽपरम् । श्रात्मैव नात्मनः स्कन्ध कचिद्प्यधिरोर्हात ॥

उधर मम्मटाचार्य द्वारा काव्य को 'श्रनलंक्टती पुनः कापि' कहे जाने पर श्रलंकार-संप्रदाय बहुत जुब्ध हुन्ना श्रीर पीयूषवर्षा जयदेव को 'चद्रालोक' में लिखना पड़ा कि जो विना श्रलकार के काव्य मानते हैं वे विना उष्णता के श्रीम क्यों नहीं मानते—

> श्रङ्गीकरोति यः कान्यं शन्दार्थावनलंकृती । श्रसी न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती॥

वक्रोक्ति-सप्रदाय अधिकतर लाक्णिक वाग्वैदग्ध्य को काव्य का जीवित कहता हुआ सामने आया। इसी से कृतक की सारी वक्रोक्ति-प्रक्रिया किसी किसी आचार्य ने लक्ष्णा-प्रपंच के भीतर ही मानी है। वक्रोक्ति में 'व्यक्ति-वैचित्र्य' अर्थात् कर्ता के व्यक्तिगत विशिष्ट्य के प्रदर्शन के लिए बहुत चौडी भूमि निकल आती है।

रस-सप्रदाय ने व्यंग्य को प्रमुख माना । इस प्रकार स्वभावोक्ति, वक्रोकि ग्रीर (सोक्ति के रूप मे विकसित काव्यभूमि प्रस्तुत हुई। भोजराज ने वाड्मय की त्रिविधता अपने 'सरस्वतीकंटाभरण' में स्पष्ट घोषित की है—

वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावीक्तिश्चेति वाङ्मयम्। सर्वासु प्राहिशी तासु रसोक्ति प्रतिजानते॥

पश्चिम में स्वभावोक्ति (कैरेक्टराइजेशन) ऋौर वक्रोक्ति ( एक्सप्रेसनिज्म ) का जितना विचार श्रीर विस्तार हुत्रा उतना रसोक्ति (सेटीमेंट=स्थायी भाव) का नहीं । मनोविज्ञान के भाव ( इमोशन ) श्रौर स्व-भाव ( कैरेक्टर ) पर उनकी दृष्टि अधिक रही, स्थायी भाव ( सेटीमेट ) पर कम । सस्कृत साहित्य-शास्त्र ने रस या स्थायी भाव को ही मूलाधार माना है। उसका सीधा श्रौर मधान सबध सामाजिक से है, इसी सामाजिकता से प्रेरित होकर रस-सप्रदाय ने 'श्रीचित्य' को काव्य को श्राधारभूमि द्वीकार किया। जब 'स्व-भाव' श्रीर 'स्वानुभृति-ञ्यजना' पर दृष्टि रखनेवाले 'श्रीचित्य' को धर्मशास्त्र या नीतिशास्त्र के चोत्र की बात कहकर उसे साहित्य से हटाना चाहते हैं तव -भारतीय रसशास्त्र की 'श्रौचित्य' भूमि क्या है श्रौर उसमें सामाजिकता कितनी है इसे समका देना आवश्यक है। 'रीति-वक्रोक्ति' का किस प्रकार श्रव्य काव्य श्रीर प्रधानतया मुक्तक रचना से संबंध जुड़ा हुश्रा है तथा 'श्रीचित्य' किस प्रकार दृश्य काव्य श्रीर प्रधानतया 'श्रनुक्सितार्थसवध' अवंध से संबद्ध है इसका विवेचन यहाँ श्रनपेचित है। यहाँ तो बताना यही है कि प्रस्तुत ग्रंथ में रस-संप्रदाय के प्रमुख तत्त्व श्रीचित्य-वृत्ति श्रीर श्रलंकार-सप्रदाय के प्रधान श्राधार रीति-वक्रोक्ति का विवेचन कराके सबसे पहले इसीलिए प्रकाशित किया जा रहा है कि इसकी वर्तमान काल में विशेष आवश्यकता है। अभी तक इन विषयों का विस्तृत परिचय श्रीर विवेचन इस रूप में कही उपलब्ध नही; न हिंदी में, न श्रन्यत्र। रस, श्रलंकार श्रादि का थोड़ा बहुत विवेचन तो सर्वत्र मिलता है। प्रस्तुत प्रथ में मेतिहासिक, समीचात्मक श्रीर तुलनात्मक शैली से विषय का निरूपण किया गया है। संस्कृत के लद्दय-ग्रंथों से निए उदाहरणों के प्रामाणिक हिर्दा

ख्रज्ञाद भी साथ साथ दिए गए हैं। वक्रोक्ति को समकाने के लिए ब्राचीन हिंदी के भी उदाहरण रखे गए हैं; विशेषतया ऋजु प्रेम की ब्रानेका क्षेत्रवृत्तियों को वक्र मार्ग से ले चलनेवाले भाषा-प्रवीण घनत्रानद जी की रचना के। विषय को सुवोध ब्रोर रोचक ढग से उपस्थित करने में लेखक ने श्रथक श्रम किया है। जिन जिन काव्यांगों का उपस्थापन किया गया है न तो उनके संबध की एतावत् काल तक उपलब्ध कोई सामग्रो छूटी है ब्रीर न उसका कोई अग अविश्लिष्ट रह सका है। इसे भारतीय साहित्यशास्त्र के तत्तत् विषयों का विद्याकोश ही समक्तना चाहिए।

'प्रसाद-परिषद्' की स्रोर से भारतीय साहित्यशास्त्र पर विस्तृत ग्रंथ अस्तुत कर देने के लिए मान्यवर श्री पं॰ वलदेव जो उपाध्याय से मैंने प्रार्थना की थी। यह स्रंश सबसे पहले प्रकाशित करने का निश्चय किया गया । प्रकाशन के पूर्व 'परिषद्' की स्रोर से स्रायोजित व्याख्यानमाला के स्रतर्भत व्याख्यान दिलाने का भी समार किया गया था, पर 'श्रेयासि बहुविन्नानि' ने केवल एक ही व्याख्यान देने दिया। स्रन्य व्याख्यानों की परिसमाप्ति की प्रतीचा न करके पुस्तक को शीन प्रकाशित करा देना ही समुचित प्रतीत हुस्ना। इस स्रथ को प्रस्तुत कर देने के लिए 'परिपद्' उपाध्याय जी की स्रति स्रनुग्रहीत है। 'परिषद्' काशी हिंदू-विश्वविद्यालय के कुलपित डाक्टर स्रमरनाथजी का की भी कृतज्ञ है, जिन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिख देने की कृपा की है। 'परिषद्' प्रातीय शासन को भी धन्यवाद देती है जिसने उसके साहित्यक कार्यों की स्रमिवृद्धि के लिए सहायता प्रदान की स्रौर इस प्रकार इसके द्वारा साहित्य-चेत्र में हुए स्रौर होनेवाले गुरु-मंभीर कार्य का मान किया तथा मन्य एव भान्य के हेतु उत्साह दिया।

रामनवमी, स० २००५

म्हानाल, काशी

विश्वनाथप्रसाद मिश्र

( समापति )

## भूमिका

साहित्य-विवेचन ग्रौर साहित्य-समीचा के सम्बन्ध में भारतवर्ष मे ग्रनेक प्रन्थ लिखे गये हैं ग्रौर प्राचीन काल से इनका श्रध्ययन होता श्राया है । ग्राजकल के नवयुवक जिन्होंने केवल पाश्चात्य साहित्य पढ़ा है वहुधा वे समभते हैं कि ग्रीक ग्रीर लैटिन मे ग्रीर तत्पश्चात् फ्रेंच ग्रीर ग्रंग्रेजी में जो पुस्तकें हैं उनमें ही सब साहित्यकला का ज्ञान संचित है और बहुधा उन्हीं में समाविष्ट सिद्धान्तों की कसौटी पर साहित्य की समालोचना हो सकती है। यह उनका विश्वास भ्रमपूर्ण है। सस्कृत मे ख्रौर हिन्दी मे साहित्य-मीमासा विपयक बहुत पुस्तके हैं जिनके देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे शास्त्रकारों ने जिस गम्भीरता श्रौर योग्यता से श्रलङ्कार, रस, ध्वनि, गुण, दोप, श्रोचित्य, रीति इत्यिं की विवेचना की है वह किसी प्राचीन ग्रथवा ग्रर्वाचीन पाश्चात्य ग्रन्थ से किसी ग्रश में कम नहीं। वामन, राजशेखर, प्रभाकर, गद्गानन्द, विश्वनाथ, मम्मट, च्रेमेन्द्र. जगन्नाथ त्रादि श्रादि श्रचायों के ग्रन्थों से श्राज भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, गाहिल्य को रचना कर सकते हैं, साहित्य की समीचा कर सकते हैं। पर सत्य र्ध कि सभी त्राचायों का दृष्टिकीण एक नहीं है—नैको सुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्। परन्तु यह तो स्वाभाविक है। यही तो ब्रालोचना-शास्त्र का वैशिष्ट्य है।

कान्य कल्यलता-वृत्ति के रर्जायता ग्रमर का मत है कि लाहित्य महा-नन्द-कारक है; रसप्रदीप में प्रभाकर भट्ट कहते हैं कि 'सुखिवशोपकारित्वं' कान्य का ध्येय है। परिहतराज कहते हैं—रमणीयता च लोकोत्तराहाद- ्रं ज़नकर्ज्ञां निगोर्चरता; श्रोर प्रभाकर ने फिर कहा है—इह तावत् काव्य-स्यानेक-प्रयोजन-जनकत्वेऽपि रससंवेदनजन्यं सुखमेव सुख्यं प्रयो-जनम् । ध्वन्यालोक मे कहा है—

> रसाद्यानुगुग्रत्वेन व्यवहारोऽर्थशब्दयोः। श्रीचित्यवान् यस्ता एव वृत्तयो।द्विविधा मताः॥

प्रस्तुत पुस्तक के विद्वान् लेखक ने बड़ी योग्यता से, सरल श्रौर हृदयगम
भाषा मे, प्राचीन साहित्यशास्त्र का दिग्दर्शन कराया है। साथ ही पश्चिमीय
विद्वानों के प्रन्थों का तुलनात्मक श्रध्ययन किया है। विशेषरूप से जहाँ
श्राधुनिक मनोविज्ञान की चर्चा है वह श्रत्यन्त उपयोगी है। ऐसी बहुमूल्य
पुस्तक के लिखने पर उपाध्याय जी धन्यवाद के पात्र हैं। हिन्दी साहित्य में
इस प्रन्थ का श्रादर श्रवश्य होगा।

—अमरनाथ झा

त्र्रालंकारशास्त्र संस्कृत-साहित्य की 'एक 'श्रनुपम निधि है। 'श्रलकार-शास्त्र के केवल ग्रिमिधान पर ही दृष्टि रखनेवाले व्यक्ति को यह शास्त्र काव्य के बहिरङ्ग साधनों का ही प्रतिपादक मले सिद्ध हो, परन्तु इसके श्चन्तरङ्ग के परीक्तकों से यह बात परोक्त नहीं है कि यह काव्य के मुख्य त्र्यन्तस्तत्त्वों का वैज्ञानिक रीति से विवेचक शास्त्र है। हम।रा 'त्र्यलकारशास्त्र' पाञ्चात्यों के 'वोइटिक्स', 'रेटारिक' तथा 'एस्थेटिक' का समानमावेन प्रति-निधित्व करता है। 'पोइटिक्स' में काव्य नथा नाटक की महनीय समीका की गई है। रिटारिक' में वक्तृत्वकला तथा तदुवयोगी गद्य के गुण-दोषों का प्रकारड विवेचन है। 'एस्थेटिक' में सौन्दर्य के रूप, तत्त्व तथा महत्त्व का दार्शनिक रीति से विवरण प्रस्तुत किया गया है। भारतीय अलकारशास्त्र में इन तीनों विभिन्न शास्त्रों के सिद्वान्त का एकत्र सुन्दर समीक्ष्ण है। काच्य का सर्वस्व आत्मभूत है रस श्रीर इसी रस के श्रङ्गों तथा उपाङ्गों का साङ्गोपाङ्ग विवेचन ऋलंकारशाम्त्र का उद्देश्य है। पश्चिमी जगत् की काव्यालोचनपढ़ित भी कम मूल्यवान् नहीं है, परन्तु हमारे रसशास्त्र की तुलना में उसे वह महत्त्व प्राप्त नहीं हो सकता जिसे साधारण आलोचक उस पर त्रारोवित करते हैं। त्रालकारशास्त्र तो निःसन्देह रसशास्त्र त्राथवा सौन्दर्यशास्त्र है जिसका अनुशीलन तथा मनन दो सहस्र वर्षों से इस भारत-भूम में होता त्रा रहा है। भरत से लेकर परिडतराज जगन्नाथ तक के मान्य त्रालोचकों ने ऋपनी सूच्म विषयगाहिसी बुंद्धि से जिन आलोचनातत्त्रों को उन्मीलित किया है वे ससार के श्रालोचना-जगत् के लिए नितानत स्पृह्णीय, उपादेय तथा श्रादरणीय हैं। श्रीचित्य, रस श्रीर ध्वनि के सिद्धान्त विश्वसाहित्य के लिए हमारी महती देन हैं जिसका मूल्याङ्कन आज की श्रपेता मविष्य में श्रीर भी श्रधिकता से होने की सम्भावना है।

हमारे हिन्दी साहित्य में त्रालोचनाशास्त्र का ग्रम्युद्य धीरे धीरे सम्पन्त हो रहा है। अनेक प्रवीण आलोचक इस साहित्य की अभिवृद्धि के लिए ं दत्तिचित्त सें डटे हुए हैं, परन्तु यह तथ्य वात है कि संस्कृत के अलंकार-शास्त्र का प्रामाणिक तथा विस्तृत विवरण अभीतक हिन्दी में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिकांश आधुनिक आलोचक पाश्चात्य आलोचना पद्धति पर इतना अधिक आग्रह रखते हैं कि आज भी वे उन सिद्धान्तों को हिन्दी में अपनाने के पत्त्पाती हैं जिनका परित्याग पश्चिम के आलोचकों ने बहुत पहिले ही कर दिया है। इसीलिए संस्कृत में निवद्ध रसशास्त्र का बहुत ही स्वल्प अश अभीतक हमारी राष्ट्रभाषा में आ सका है और जो कुछ आया भी है वह सीधे मूलग्रन्थों से न आकर इघर-उघर के अधूरे अनुवादों के सहारे ही आया है। हिन्दी के हितेपी अनेक साहित्यिक वन्धुओं के आग्रह पर मैंने सस्कृत के मूलग्रन्थों के आधार पर यह नवीन ग्रन्थ लिखने का प्रयत्न किया है।

'भारतीय साहित्यशास्त्र' के लिखने की योजना चार खरडों में की गई है। ग्रन्थ का द्वितीय खरड ग्रापके सामने प्रस्तुत है। योजनानुसार के श्रनुसार प्रथम खरड का विपय है—संस्कृत तथा हिन्दी में निवड ग्रलकार शास्त्र का इतिहास—पारचात्य ग्रालोचनाशास्त्र से इसकी तुलना-कि के उपकरणों का विवेचन—काव्य का भारतीय तथा पारचात्य लच्चा ग्रौर वैलच्चर्य-नाट्य का स्वरूपनिर्देश। द्वितीय खरड का विषय है—ग्रौचित्य, रीति, वृत्ति (नाट्यवृत्ति) तथा वक्रोक्ति का तुलनात्मक विवेचन। तृतीय खरड का विषय है—दोप, गुण तथा ग्रलंकारों का निरूपण। चतुर्थखरड का विवेच्य विषय है—ध्विन का विवेचन, शब्द-वृत्तियों का स्वरूपनिर्देश, रस का विवेचन वेपय है ध्वितन्त्र में रसतत्त्व, रसों की संख्या, शान्तरस का विवेचन ग्रादि। हमारी दृष्टि में रसध्वनिवाला चतुर्थ खरड इस वाड मयमन्दिर का कलश होगा जिसमें पूर्वखरडों में वर्णित तत्त्वों का परस्पर समन्वय तथा सामझस्य दिखलाया जायगा। योजना वड़ी ग्रवश्य है। मगवान के ही श्रनुग्रह पर इसका विधान सफल बनाने की श्राशा लगाये वैठा हूँ।

मूलग्रन्थ का दितीय खरड विज्ञ पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है। इस भाग में वे ही काव्यतत्व विवेचित किये गये हैं जिनकी जानकारी हमारे श्रालोचकों में श्रापेचाकृत कम है। इस खरड मे श्रोचित्य, रीति, वृत्ति तथा वक्रोक्ति के रहस्य का प्रतिपादन कुछ विस्तार के साथ किया गया. है । सेने इस प्रन्थ में ऐतिहासिक तथा समीद्धात्मक उमय शैलियों का संभिश्रण कर विषय का विवेचन किया है। बहुतों की यह 'आन्त धारणा है कि ख्रलंकार-प्रन्थों में एक ही प्रकार के काव्यतत्त्वों का सर्वत्र सममावेन वर्णन है। सबी बात ठीक इससे विपरीत है। ख्रलंकारशास्त्र एक विकासशील शास्त्र है जहाँ काव्यतत्त्वों के स्वरूपनिर्देश के विषय में हम क्रमिक विकास पाते हैं। जो मान्यताएँ भामह की हैं वे ही दएडी की नहीं हैं। जो काव्यसिद्धान्त वामन ने निर्धारित किये हैं वे ही ख्रानन्दवर्धन को सममावेन मान्य नहीं हैं। इस विकास को ठीक ठीक सममाने के लिए ग्रन्थ के ख्रारम्भिक द्राध्याय में ख्रलंकारशास्त्र का ऐतिहासिक परिचय दें दिया गया है। प्रथम खर्ड में यह विषय विस्तार के साथ रहेगा। उस समय इस परिच्छेद को हटा देने में भी प्रन्थ में कोई त्रुटि न होगी।

इस प्रकार मैंने इस ग्रन्थ मे पूर्वोक्त चार काब्यतस्वों का ऐतिहासिक विकास दिखलाने का उद्योग किया है। तदनन्तर उनके स्वरूप का विशिष्ट निर्धारण है। उदाहरण के लिए सस्कृत पद्य उद्धृत किये गये हैं, परन्तु उपलब्ध होने पर उनका हिन्दी पद्यानुवाद भी दे दिया गया है। भावार्थ तो सर्वत्र दे दिया है। पाश्चात्य आलोचना के साथ इन तत्त्वों की तुलना सर्वत्र की गई है। मैंने पाश्चात्य त्रालोचना प्रन्थो मे त्रपने काव्यतत्त्व का स्रन्वेषण चड़े मनोयोग से किया है। मैंने दिखलाने का उद्योग किया है कि भारतीय काव्यतत्त्व पार्चात्य श्रालोचनायन्थो मे भी श्रवश्यमेव उपलब्ध होते हैं, परन्तु उनका जितना साङ्गोपाङ्ग तथा सुद्म विवेचन हमारे यहाँ प्रस्तुत किया नाया है उतना पारचात्यों में नहीं। वक्रोक्ति को क्रोचे के 'ब्रियिव्यञ्जनावाद' (Expressionism) के साथ तुलना के अवसर पर मेंने कोचे के सिद्धान्त का प्रतिपादन तथा उसकी भारतीय दृष्टि से समीक्ण कर दिया है। क्रोचे का सिद्धान्त उतना सुवोध नहीं है। उनका एति इपयक मान्य ग्रन्थ है — एस्थेटिक ( सौन्दर्यशास्त्र ), परन्तु विषय की कठिनता के कारण यह उतना सुगम नहीं है। इससे श्रिधिक सुवोध है कोचे का निजी लेख जो उन्होंने श्रियों जी विश्वकोष ( १४ वाँ सस्करण ) के प्रथम भाग में 'सौन्दर्यशास्त्र' के ऊपर

र्लिखा है। इसके श्रातिरिक्त (H. Wildon Carr) विलंडन कार राचत The Philosophy of Croce नामक प्रन्थ भी नितान्त उपादेय तथा मननीय है। इस प्रन्थ का भी उपयोग मैंने कोचे के विचार समकाने के लिए किया है।

श्रन्त मे मै उन ग्रन्थकारों का बड़ा श्रामार मानता हूँ जिनके ग्रन्थों की सहायता स्थान स्थान पर ली गई है। मैं श्रपने पूज्य कुलपति. डा॰ पण्डित श्रमरनाथ का को विशेष घन्यवाद देता हूँ जिन्होंने विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना लिखकर इस ग्रन्थ की महत्ता बढ़ाई है। मैं श्रपने श्रम्भे जी विभाग के श्रध्यापक पण्डित गणेशदत्त शास्त्री तथा हिन्दी विभाग के श्रध्यापक डा॰ जगन्नाथ प्रसाद शर्मा को नाना प्रकार की सहायता के लिए घन्यवाद देना श्रपना पवित्र कर्तं व्य समक्तता हूँ। हिन्दी विभाग के दूसरे श्रध्यापक तथा 'प्रसाद परिपद्' के श्रध्यत्त पण्डित विश्वनाथप्रसाद मिश्र को मै इस प्रसङ्ग मे भूल नहीं सकता क्योंकि उन्हींकी सन्तत प्रेरणा तथा सत्परामर्श से यह ग्रन्थ इस रूप मे प्रकाशित हो रहा है। एतदथे वे हमारे श्राशीर्वाद तथा श्राभार के भाजन हैं। इस पुस्तक के श्रनुशीलन से यह एक भी हिन्दी पाठक भारतीय श्रालोचनाशास्त्र के प्रति श्राकृष्ट होगा, तो मैं श्रपने परिश्रम को सफल समर्भू गा।

हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी। । — बलदेव उपाध्याय रङ्गभरी एकादशी, स० २००४ ) — बलदेव उपाध्याय

## विषय-सूची

## प्रथम परिच्छेद

| विषय                                                              |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| (१) श्रलङ्कारशास्त्र का नामकरण                                    | •        |
| प्राचीनता ४                                                       |          |
| (२) श्राचार्य                                                     | 8        |
| भरत ५; भामह ७, दराडी ८, वामन ८, उद्घट ६; रुद्रट, १०;              |          |
| श्रानन्दवर्धन ११, श्रिमनवगुप्त १२।                                |          |
|                                                                   | १३       |
| कुन्तक १३, महिमभट्ट १३, धनज्जय १४।                                | _        |
| (४) ध्वनिमार्ग के स्त्राचार्य                                     | १४       |
| भोजराज, मम्मट १४, च्लेमेन्द्र १५, रुव्यक १५, हेमचन्द्र १६,        |          |
| विश्वनाथ कविराज, पिंडतगुज जगन्नाथ १६, राजशेखर,                    |          |
| मुकुलभद्द, वाग्भद्द, रामचन्द्र श्रीर गुण्चन्द्र, शारदातनय, जयदेव, |          |
| विद्याधर, विद्यानाथ, कविकर्णपूर, ऋष्यय दीन्तित १७।                | <b>.</b> |
| (%) steady transfer to the first                                  | `१=      |
| सम्प्रदाय का रहस्य १८, (१) रससम्प्रदाय १६, (२) अलकार              |          |
| सम्प्रदाय २०, (३) रीति सम्प्रदाय २२, (४) वक्रोक्ति सम्प्रदाय २३,  |          |
| (५) व्वित सम्प्रदाय २४, (६) श्रौचित्य सम्प्रदाय २५, श्रलकार       |          |
| विकाश सूचक यंत्र २७, शास्त्र का विकाश २८                          |          |
| दितीय परिच्छेट                                                    |          |

## श्रोचित्य-विचार

| श्रीचित्य की व्यापकता                        | e s          | 38 |
|----------------------------------------------|--------------|----|
| (१) सामान्य परिचय                            |              | 33 |
| लोक में ऋौचित्य ३३, कला मे ऋौचित्य ३४,       |              |    |
| गुण ३५, ग्रौचित्य का स्वरूप ३६, ग्रौचित्य के | उदाहरण, ३७ । |    |

| ( < )                                                                                                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| निषय 🥠                                                                                                                                                                                    | <b>ट</b> |
| (२) श्रीचित्य का ऐतिहासिक विकाश<br>भरत, नाटक में लोकप्रामाण्य ४१, लोकधर्मी, नाट्यधर्मी ४३<br>श्रमिनय मे श्रीचित्य ४४, माघ ४६, मामह ४७, दण्डी ४६, यशोवम्<br>५०, भट्ट लोल्लट ५२, रुद्रट ५३। | 80<br>Af |
| ञ्चानन्द्वधन                                                                                                                                                                              | y:       |
| (क) श्रलंकारौचित्य ५६, (ल) गुगौचित्य ६१, (ग) संघटने<br>चित्य ६२, (घ) प्रबन्धौचित्य ६५,                                                                                                    | •        |
| रस-दोष                                                                                                                                                                                    | Ę        |
| (ड) रीत्यौचित्य ७०, (च) रसौचित्य, ७१, श्रौचित्य का सूत्र ७३<br>श्रमिनव गुप्त ७३, रस-ध्विन श्रौर श्रौचित्य ७५।                                                                             | <b>,</b> |
| भोजराज                                                                                                                                                                                    | S        |
| कुन्तक ८३, श्रलंकारौचित्य ८७, सतापक वर्ण श्रौर निर्वापक वर                                                                                                                                | र्ग      |
| ८८, महिमभट्ट ६०, अनौचित्य का रूप ६१ ।                                                                                                                                                     |          |
| चेमेन्द्र *                                                                                                                                                                               | 9        |
| यन्थ ६३, रसध्विन श्रीर श्रीचित्व ६४, श्रीचित्य श्रीर जीवित<br>का भेद ६५।                                                                                                                  | ন        |
| (३) श्रोचित्य के प्रभेद                                                                                                                                                                   | 30       |
| प्रबन्धीचित्य ६७, गुणीचित्य ६६, श्रलकारीचित्य १००<br>रसीचित्य १०१, लिङ्गीचित्य १०२, नामीचित्य १०४, वृत्तीचित्य<br>१०६, उपसहार ११०।                                                        | •        |
| (४) पाश्चात्य श्रालोचना श्रीर श्रीचित्य                                                                                                                                                   | ११ः      |
| श्ररस्तू ११२, घटनौचित्य ११३, रूपकौचित्य ११४, विशेषणौ                                                                                                                                      |          |
| चित्य ११४, विषयौचित्य ११५, भाषौचित्य ११६।                                                                                                                                                 |          |
| लाङ्गिनस ११८, होरेस १२१, प्रकृत्यौचित्य १२१, स्राभिनय-स्रोचित्य                                                                                                                           | 4        |
| १२२, घटनौचित्य १२४, वृत्त्यौचित्य १२५, पोप का वर्णाचित्य                                                                                                                                  | य        |
| १२८, स्वच्छन्दतावाद १३०, उपसंहार १३०।                                                                                                                                                     |          |

## तृतीय परिच्छेद रीति—विचार

| (11/1 14 41)                                                      |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| वेपय , -                                                          | c-  |
| त्तोक मे रीति                                                     | १३४ |
| प्रवृत्ति तथा उसके भेद-(१) स्रावन्ती (२) दान्तिणात्या             |     |
| (३) ग्रौड्—मागधी (४) पाचाली १३६।                                  |     |
| (क) सामान्य परिचय                                                 | १३७ |
| (ख) ऐतिहासिक विकाश                                                | १४० |
| रीति विकाश मे तीन युग १४०, वाण्यमङ श्रौर रीति १४२,                |     |
| भामह १४४,                                                         |     |
| द्रखी                                                             | १४= |
| दण्डी की अलंकारकल्पना १४८, दो शैली १५१, वैदर्भ मार्ग तथा          |     |
| गौड़ मार्ग के गुण १५२, गुण विवरण—(१) श्लेष (२) प्रसाद             |     |
| (३) समता १५३, (४) माधुर्य-शब्दमाधुर्य, ग्रर्थमाधुर्य              |     |
| १५५, (५) सौकुमार्य १५६, (६) श्रर्थव्यक्ति (७) श्रीदार्य           |     |
| १५७, (८) श्रोज, (६) कान्ति १५८, श्रत्युक्ति, १५६,                 |     |
| (१०) समाधि १५६।                                                   |     |
|                                                                   | १६१ |
| पाञाली रीति १६३, रद्रय-लायीया रीति १६४, रीति ग्रीर रम             |     |
| १६५, वृत्ति ग्रीर रम १६६।                                         |     |
|                                                                   | १६५ |
| पवृत्ति, वृत्ति, रीति का लच्चगा १६८, प्रवृत्ति के भेद १६६, वृत्ति |     |
| तथा रीति में समन्वय १७२, वैदमीं १७३, मैथिली रीति १७५,             |     |
| मागधी रीति १७५।                                                   |     |
|                                                                   | १७१ |
| रीति मेद १७६, रीतियां का वर्णन १७७, शारदा तनय-रीति वर्णन          |     |
| १७८, वहरूप मिश्र १७८।                                             |     |

विषय

वृष्ठ

१८०

कुन्तक

रीति श्रीर देशधर्म पृ० १८०, रीति श्रीर किव-स्वभाव १८१, तीन मार्ग १८४, सुकुमार मार्ग १८४, विचित्र मार्ग १८६, मध्यम मार्ग १८७, सुकुमार मार्ग के गुण—(१) माधुर्य १८८, (२) प्रसाद १८६, (३) लावएय १६०, (४) श्राभिजात्य १६१। विचित्र मार्ग के गुण—(१) माधुर्य, (२) प्रसाद—१६२, (३) लावएय १६३ (४) श्राभिजात्य १६४। मध्यम मार्ग के गुण—१६५, मार्गों का तारतम्य १६५।

#### (ग) रीति की समीक्षा

रौति का लच्च्या १६७, रीति श्रौर प्रसाद गुण २००, रीति के नियामक—(१) वक्तृ श्रौचित्य २०१ (२) वाच्यौचित्य २०३, (३) विषयौचित्य २०४, (४) रसौचित्य २०६।

रीति के प्रकार

२०६

रीति का ऋथं २०७, रीति की संख्या २०७, वैदर्भी २०८, गौडी २७६, पाञ्चाली २१०, वैदर्भी रीति का सौन्दर्य २११, वैदर्भी ऋौर गौड़ी की तुलना २१३।

(घ) पाश्चात्य आलोचना और रीति

२१४

ं 'स्टाइल' शब्द का ऋर्थ २१५,

अरस्तू

२१६

रीति के भेद २१७, रीति के गुण श्रीर दोष २१८, उदात्त-रीति = विचित्रमार्ग २२१।

**डेमेट्रियस** 

२२३

चार प्रकार की रीति २२३, रीति और विषय २२४, रीतियो का वर्णन २२५, 'प्रोन्मरी' श्रीर रीतिगुण २२७,

शोपेनहावेर

२२७

दो रीति २३०, स्टिनेन्धन ऋौर रीतिगुण २३१, वाल्टर रेले ऋौर रीति २३३, क्विण्टिलियन ऋौर तीन रीतिया २३५, विञ्चेस्टर ऋौर दो रीतिया २३७, उपसहार २३६।

# चतुर्थ परिच्छेद

वृत्ति—विचार

પૃષ્ઠ २४१

१) सामन्य परिचय — श्रमिनय और वृत्ति ाष्य वृत्तियो का उदय २४४, वृत्ति का स्वरूप २४८, वृत्तियो के भेद-(१) भारती वृत्ति २५२, (२) सास्वती २५३, (३) कैशिकी २५४, (४) त्रारमटी २५५, वृत्ति श्रौर रस २५५,

(२) काव्य में वृत्तियाँ

२४६

वृत्ति के विभिन्न भेद २५३, अनुप्रास-जाति—भामह २५७, उद्गट्-(१) ग्राम्या २५८, (२) उपनागरिका २५८, (३) परुपा २५६, ग्रानन्दवर्धन - द्विविध वृत्ति २६१, ग्रिभनवगुत—त्रिविध त्रानुप्रास २६२, वृत्तियों की व्याख्या २६३, मम्मट श्रीर वृत्ति २६४, भोज २६५, रुद्रट २६७, विद्यानाथ २६९, परिडतराज जगन्नाथ २७०, उपसहार २७० ।

(३) नाट्य मे वृत्तियाँ

२७१

वृत्तिचतुष्टय का रहस्य २७४, वृत्तिमेद २७४, मारती वृत्ति २७५, नृत्य ग्रीर नाट्य २७६, भारती का स्वरूप २७७, कैशिकी २७९, सात्त्वती २८२, स्रारभटी २८३ ।

वृत्तियों की सख्या

9

२५४

दो वृत्तियाँ २८५, उद्भट और वृत्तित्रय २८५, उद्भट का नवीन सिद्धान्त २८६, लोल्लट का खरडन २८७, शकलींगर्भ का वृत्ति-पञ्चक २८७, त्रात्मसंवित्ति २८८, लोल्लट की समीक्। २८८, त्राभिनव-गुप्त की समीचा २८६, उपसहार २६० ।

पञ्चम परिच्छेद

वक्रोक्ति विचार

शब्द की महिमा २६५, शब्द के तीन मेद २६६, काव्य शब्द की िलेगाना २९७ ।

| ^    |  |
|------|--|
| विषय |  |

पृष्ठ

#### (१) वक्रोक्ति का स्वरूप

२९५

वक्रता का अर्थ २९८, वक्रोक्ति अलकार २९६, दुन्तक का काव्य-लक्षण ३००, वक्रोक्ति का अर्थ ३०३, कुन्तक तथा महनायक का मतमेद ३०३, कविव्यापार ३०४, सहृदय ३०६, वक्रोक्ति का हष्टान्त ३०६,

(२) वक्रोक्ति का ऐतिहासिक विकास ३११ भामह ३१२, दर्गडी ३१४, वामन ३१५, श्रानन्दवर्धन ३१६, श्रभिनवग्रुप्त ३१७, भोजराज ३१€

(३) वक्रिक्त श्रोर ध्वनि

३२१

कुन्तक की स्रिमिधा ३२१, वक्रोक्ति में ध्वनि-प्रकार का स्रान्तर्भाव ३२२, ध्वनि का स्पष्ट निर्देश ३२४

(४) वक्रोक्ति श्रोर रस ३२७ इतिवृत्त मे रस ३२६, वस्तु, स्वभाव श्रोर रस ३३१, रस की स्ववाच्यता का खरडन ३३२, रसवत् श्रलंकार ३३३, प्रवन्धवकता श्रोर रस ३३६, कुन्तक श्रोर रस ३३७।

(४) वक्रोक्ति और रीति-गुण

335

वक्रोक्ति श्रोर रीांत ३३८, वक्रोक्ति श्रौर गुण ३३९

-(६) वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति ३४० स्वभावोक्ति का विकाश—त्राणभट ३४०, भामह ३४१, दण्डी ३४३, कद्रट ३४५, भोजराज ३४७, कुन्तक ३४९, महिममट ३५१, उपसहार ३५३।

#### (७) वकोक्ति श्रीर चमत्कारवाद

344

- (१) चमत्कार का व्यापक ऋर्थ ३५५, चमत्कार के दस भेद ३५७, चमत्कार का महत्त्व ३५८, पिछतराज जगन्नाथ ऋौर चमत्कार ३५८।
- (२) चमत्कार का संकीर्ण ग्रर्थ ३४९, कतिपय उदाहरण ३६०।
- (३) रसोक्ति ग्रौर वकोक्ति का योग ३६३, कतिपय उदाहरण ३६४।

#### विपय

| (५) भट्ट नायक की काठ्यकल्पना २५                         | - وسا |
|---------------------------------------------------------|-------|
| काव्य का वैशिष्ट्य ३६८, व्यापार-मेद ३६६, (१) अभिधा ३६९, |       |
| (२) मावकस्व ३७१, (३) मोजकत्व ३७१, मद्दनायक का           |       |
| मीमासकत्व ३७२, श्रिभधा-प्राधान्य का दृष्टान्त ३७३।      |       |
| (९) वक्रोक्ति के भेद ३७                                 | v     |
| (क) वर्ण-विन्यास-वक्रता ३७                              |       |
| त्रानुप्रास ३७८, यमक का सौन्दर्य ३७६।                   | 3     |
| 22 (_)                                                  | ð     |
| 1-1                                                     | -     |
|                                                         |       |
| (२) पर्याय-वक्रता ३८                                    |       |
| (३) उपचार-वक्रता ३८                                     | لو    |
| (४) विशेषण-वक्रता ३८                                    | C     |
| (५) सवृति-वक्रता ३८                                     | 9     |
| (६) प्रत्यय-वक्रता ३-६                                  | ξ     |
| (७) वृत्ति-वक्रता ३-६                                   | 2     |
| (८) भाव-वैचित्र्य-वक्रता ३ स                            |       |
| ( ६ ) लिङ्गवैचित्र्य-वक्रता , ३.६                       |       |
| (१०) किया-वक्रता ३९                                     |       |
| (ग) पद्-परार्ध-वक्रता ४०                                |       |
| (१) काल-वैचित्र्य-वक्रता ४०                             |       |
| (२) कारक-वकता ४०                                        |       |
| (३) संख्या-वक्रता ४०:                                   |       |
| (४) पुरुष-वक्तता ४०                                     | •     |
| (५) उपग्रह-चक्रता                                       |       |
| (६) प्रत्यय-चक्रता                                      |       |
| (७) पद-चकता ४०५                                         |       |

| विषय                                                           | 'বৃদ্ধ        |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| (घ) वाक्य-वक्रता                                               | ४१०           |
| वक्रोक्ति श्रीर श्रलकार                                        | <b>े ४</b> १० |
| रुय्यक की श्रलकारकल्पना                                        | ् ४१२         |
| पिएडतराज जेगन्नाथ की ब्रालंकार कल्पना                          | ४१३           |
| वस्तु-वक्रता                                                   | , 888         |
| ं(ङ) प्रकर्ग वक्रता                                            | ४१७           |
| प्रथम प्रकार ४१७, द्वितीय प्रकार ४१८, तृतीय प्रकार ४१          | ,3            |
| चतुर्थ प्रकार ४२०, पञ्चम प्रकार ४१२, षष्ठ प्रकार ४१२।          | ,             |
| (च) प्रबन्धवक्रता                                              | ४२३           |
| प्रथम प्रकार ४२४, द्वितीय प्रकार ४२४, तृतीय प्रकार ४२५, चर्    | <b>તુ</b> ર્થ |
| तथा पञ्चम प्रकार ४२६।                                          |               |
| (१०) वक्रोक्ति और यूनानो आलोचना                                | ४२७           |
| श्ररस्तू ४२७—४३० ।                                             |               |
| लाङ्गिनस-भव्यता की कल्पना ४३१, भव्यता के कारण ४३               | ₹,            |
| यपिक के दो प्रकार ४३२।                                         |               |
| डा॰ जानसन ४३३ '                                                |               |
| एडिसन ४३४                                                      |               |
| वर्ड् सवर्थ ४३७                                                |               |
| ( ११ ) वक्रोक्ति श्रीर श्रभिव्यञ्जनावाद                        | ४३९           |
| कुन्तक का महत्त्व ४३६, श्रिमिन्यञ्जनावाद ४४१, क्रोचे ४४२       | 1             |
| कोचे की मान्यतायें                                             | ४४३           |
| मानस व्यापार ४४३, ज्ञान के प्रकार ४४४, संकल्य के प्रकार ४४४    | ۲,            |
| सत्ता के च(र रूप ४४५, स्वयंप्रकाश ज्ञान ४४६-४४७।               |               |
| कल्पना                                                         | ४४७           |
| मूर्तविधान ४४७, कल्पना का लत्त्रण ४४८, कल्पना की ग्राभिन्यत्ति | Fi.           |
| कला ४४६, 'मनुष्यो जन्मना कविः' का अर्थ ४४६।                    |               |
| श्रभिव्यञ्जना                                                  | १४९           |

विषय

श्रिमिव्यञ्जना का श्रर्थ ४५०, सौन्दर्य के श्राधार ४५०, श्रिमिव्यञ्जना - को मानसिक सत्ता ४५१, सौन्दर्य का लच्चण ४५२—५३।

कला का मृत्य ४४३

कला शिव या तत्यं नही ४५४, श्रिमिन्यञ्जना के दो रूप—लौकिक श्रीर शास्त्रीय ४५५, भौतिक श्रिमिन्यञ्जना ४५६, श्रिमिन्यञ्जना के चार स्तर ४५६—५७।

कला का स्वरूप ४५७

कला का भेद तत्त्वज्ञान से ४५७, इतिहास से ४५८, प्राकृतिक विज्ञान से ४५८, कपोल कल्पना की कीडा से ४५८, शिच्चण तथा वकतृत्व्य मे ४५६, कला का उद्देश्य ४६०। काव्य का लच्चण कोचे मत से ४६०—४६१।

क्रोचे की समीचा— ४६१

काव्यानुभूति त्रीर भावानुभूति ४६१, शोकावसायी नाटक मे त्रान-न्दोदय — त्ररस्तू का मत ४६२, फायड का मत ४६३, इतर वैज्ञानिक मत ४६३, शेली का मत ४६४, रामायण मे करुण रस ४६४।

| करुणरस मे त्रानन्द              | ४६५         |
|---------------------------------|-------------|
| क्रोचे श्रौर रसालंकार           | ४६६         |
| क्रीचे श्रीर कुन्तक             | ४६७         |
| (१२) वक्रोक्ति श्रोर हिन्दी कवि | ४६८         |
| वक्रोक्ति श्रौर भिखारी दास      | ४६८         |
| वक्रोक्ति ग्रीर केशवदास         | ४६६         |
| वकक्ति त्रौर सूरदास             | ४७१४७४      |
| वकोक्ति श्रोर जायसी             | <b>৫</b> ৬५ |
| वक्रोक्ति ग्रीर घनानन्द         | ४७६७८       |
| उपसहार                          | 308         |

#### परिशिष्ट

(१) ग्रन्थकार

(२) ग्रन्थ

(३) विपय

## भारतीय साहित्य-शास्त्र

### विषयप्रवेश

#### सौन्द्यमलङ्कारः-वामन

ग्रलकारशास्त्र भारतीय ग्रालोचको की सूच्म ग्रालोचना-पद्धित का पर्याप्त सूचक है। यह शास्त्र वेटो से लेकर लौकिक ग्रन्थों के पूर्ण जान के लिये ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। इसी उपकारिता के कारण राजशेखर ने ग्रलकार-शास्त्र को वेद का सप्तम ग्रङ्ग माना है १ उन्होंने साहित्यविद्या को स्वतन्त्र विद्या ही नहीं माना है, प्रस्तुत उसे प्रसिद्ध चार विद्याग्रो—तर्क, त्रयी, वार्ता तथा दण्डनीति—का निचोड़ स्वीकार किया है । ग्रलकार-शास्त्र की महत्ता नितान्त व्यक्त है। कविता मे शब्द तथा ग्रर्थं का सौटर्म लाने तथा उसे हृदयगम वनाने मे ग्रलकारशास्त्र की भूयसी उपयोगिता है।

#### अलङ्कारशास्त्र का नामकरण

इस शास्त्र का नाम है श्रलकारशास्त्र । यह नाम उतना समुचित न होने पर भी बहुत ही प्राचीन है । भामह ने ग्रपने श्रलकारशन्य को कान्या-लंकार के नाम से पुकारा है । श्रतः प्राचीन नाम श्रलकारशास्त्र है, इसमें कुछ भी सदेह नहीं । यह उस युग का श्रमिधान है जब कान्य में श्रलकार की सत्ता सब से श्रधिक श्रावश्यक तथा उपादेय मानी जाती थी । श्रलकार युग ही इस शास्त्र के इतिहास में सर्वप्रथम युग है । श्रीर इसी युग में यह नामकरण किया गया । राजशेखर ने इस शास्त्र को 'साहित्यिवद्या' कहा है । यह नामकरण भामह के (शब्दार्थों सहिती कान्यम्) कान्यलच्या के श्राधार

१ उपकारकत्वादलकारः सप्तममङ्गमिति यायावरीयः । ऋते च तत्त्वरूपपरिज्ञाताद्देदार्थानवगतेः । काव्यमीमासा पृ० ३।

२ पञ्चमी साहित्यविद्या इति यायावरीयः । सा हि चतस्रणामपि विद्याना निप्यन्दः । वही, पृ० ५ ।

पर दिया गया है। काव्य वह है जिसमें शब्द श्रीर श्रर्थं का समुचित सामञ्जस्य हो, साहित्य हो। साहित्य की इस कल्पना को पिछले श्रालंकारिको ने खूव श्रपनाया।

श्राचार्य कुन्तक 'साहित्य' की कल्पना को श्रग्रसर करनेवालो मे मुख्य हैं। भोजराज का 'श्रुद्धार प्रकाश' साहित्य की कल्पना के ऊपर ही रचित हुन्ना है। साहित्य विद्या या साहित्य शास्त्र—यह नामकरण है बड़ा सुन्दर तथा युक्ति-युक्त, परन्तु यह उतना प्रसिद्ध न हो सका। बहुत प्राचीन काल मे इसका नाम था 'क्रिया-कल्प'। वात्स्यायन ने (कामसूत्र ११३।१६) चौसठ कलाश्रों के श्रन्तर्गत क्रिया कल्प को भी एक कला माना है। क्रिया का श्रर्थ है काव्यग्रन्थ श्रीर कल्प का अर्थ है विधान। इस प्रकार क्रिया-कल्प इस शास्त्र की प्राचीन संज्ञा है। परन्तु ये नाम प्रसिद्ध न पा सके। प्रसिद्ध नाम हुश्रा श्रलकारशास्त्र ही। परन्तु श्रलंकार की कल्पना बदलती गई। वामन की हिए में श्रलंकार केवल शब्द श्रीर श्रर्थ की शोभा करनेवाला बाह्य उपकरणमात्र नहीं है, प्रत्युत यह काव्य को रोचक बनानेवाला श्रान्तर धर्म है। वामन श्रलंकार को सौदर्य का पर्यायवाची मानते हैं (सौन्दर्यमलकारः)। इस प्रकार श्रलंकारशास्त्र काव्य मे सौदर्य सपन्न करनेवाले समस्त उपकरणों का प्रतिपादक शास्त्र है। श्रलंकार शब्द का यही व्यापक अर्थ है।

#### प्राचीनता

राजशेखर ने कान्यमीमांसा में इस शास्त्र की उत्पत्ति की रोचक कथा लिखी है। उनके अनुसार भगवान् शंकर ने इस शास्त्र की शिक्षा पहले पहल ब्रह्माजी को दी जिन्होंने इसका उपदेश अनेक देवताओं तथा अधिपयों को किया। अठारह उपदेशकों ने अठारह अधिकरणों में इस शास्त्र की रचना की। भरत ने रूपका निरूपण किया। निन्दिकेश्वर ने रस का, वृहस्पति ने दोप का, उपमन्यु ने गुण का निरूपण किया आदि। पता नहीं यह वर्णन काल्पनिक है या वास्तविक। कान्यादर्श की टीका हृदयंगमा का कथन है कि काश्यप और वरक्चि ने कान्यादर्श के पहले अलंकार अन्य बनाये थे। अ तानुपालिनी टीका में काश्यप, ब्रह्मदत्त तथा नन्दीस्वामी का नाम दड़ी से

#### विषयं प्रवेश

पूर्व त्रालङ्कारिकों मे गिनाया गया है। परन्तु ये प्रन्थ त्राजकल उपलब्ध नहीं हैं। त्रांमपुराण में त्रालङ्कारशास्त्र का विषय प्रतिपादित किया गया है त्रावश्य, परन्तु इसकी प्राचीनता में विद्वानों को पर्याप्त सन्देह है। द्वितीय शतक के शिलालेखों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय त्रालकारशास्त्र का उदय हो चुका था।

चहरामन् के शिलालेख की भापा ही श्रलंकारपूर्ण नहीं है विल्क उसमें श्रलङ्कारशास्त्र के कितपय सिद्धान्तों का भी निर्देश है। काव्य के गद्य, पद्य दो भेद थे। गद्यको स्फुट, मधुर, कान्त तथा उदार होना न्श्रावश्यक था। यहाँ काव्यादर्श में वर्णित प्रसाद, माधुर्य, कान्ति, श्रीर उदारता गुणों का स्पष्ट निर्देश है। हरिषेण ने समुद्रगुप्त को 'प्रतिष्ठित-किवराज-शब्द' लिखकर श्रलकारशास्त्र की सत्ता की श्रोर सकेत किया है। यह शास्त्र इससे भी प्राचीन है। पाणिनि ने शिलालि तथा कृशाश्य के द्वारा निर्मित नटस्त्रों का नाम निर्देश किया है । इनसे भी पहले यास्क ने उपमालंकार का विस्तृत वर्णन दिया है। यास्क के पूर्ववर्ती श्राचार्य गार्थ ने उपमा का बड़ा ही वैज्ञानिक लच्चण प्रस्तुत किया है ( श्रर्थात् उपमा यद् श्रतत् तत्सहश-मिति गार्थः )। निक्क ने उपमा के उदाहरण में श्र्यंद के श्रनेक मन्त्रों को उद्गत किया है। इस प्रकार श्रलकारशास्त्र की प्राचीनता प्रमाणित्र है। भरत के नाट्यशास्त्र के श्रनन्तर तो इस शास्त्र का श्रनुशीलन स्वतत्र शास्त्र के रूप में बहुलता से होता रहा। यहां इस शास्त्र का सित्ता इतिहास तथा नाना श्रलकार सम्प्रदायों के सिद्धान्तो का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है।

#### भरत नाट्यशास्त्र

पाणिनि ने ग्रपनी ग्रप्टाध्यायी में शिलालि तथा क्रशाश्व के द्वारा रचित नटस्त्रों का उल्लेख किया है। 'नटस्त्रों' से ग्रिमिप्राय उन ग्रन्थों से है जिनमें रंगमच पर नटों के खेलने, वस्त्र धारण करने तथा ग्रन्य ग्रावश्यक उपकरणों का विधान रहता है। पाणिनि के द्वारा निर्दिष्ट नटस्त्र ग्राज-कल

क पाराशर्यशिलालिभ्या भित्तुनटस्त्रयोः । (,४)३।११० ) कर्मन्द क्रशाश्वादिनिः ॥ (४)३।१११ )

उपलब्ध नहीं हैं । श्राजकल नाट्य तथा श्रलंकार विषयक उपलब्ध प्राचीनतम प्रनथ भरत रचित नाट्यशास्त्र है। इस प्रनथ को हम भारतीय ललित कलास्रो का विश्वकोश कह सकते हैं क्योंकि इसमे नाट्य की प्रधानता होने पर भी तदुपकारक त्रालकारशास्त्र, सगीतशास्त्र, छन्दःशास्त्र त्र्यादे शास्त्रो के मूल सिद्धान्तो का भी प्रतिपादन इस यहाँ पाते हैं। ग्रन्थ मे ३६ श्रध्याय है तथा ५००० श्लोक हैं जो अधिकतर अनुष्टुप् ही हैं। केवल छठे, सातवें, तथा २८ वें अध्याय में कुछ अश गद्यात्मक भी है। नाट्यशास्त्र एक ही काल की रचना नहीं है, प्रत्युत अनेक शताब्दियों के दीर्घ माहित्यिक प्रयास का परिपक्क फल है। नाट्यशास्त्र मे तीन त्राश विद्यमान हैं- (१) सूत्र-भाष्य-यह गद्यात्मक ऋश प्रन्थ का प्राचीनतम रूप है। मूल प्रन्थ में सूत्र तथा भाष्य ही थे जिसमे विकास होने पर अन्य अश सम्मिलित कर दिये गये। (२) कारिका--मूल ग्रन्थ के ऋभिप्राय को विस्तार से सममाने के लिये इन कारिकात्रों की रचना की गई। (३) त्रानुवश्य श्लोक-गुरु-शिष्य परम्परा से त्रानेवाले प्राचीन पद्म, जो त्रार्या त्रथवा त्रानुष्टुप् में निवद हैं। श्रभिनवगुत की टीका के श्रनुसार ये पद्य भरतमुनि से भी प्राचीनतर श्राचार्यों के द्वारा रचित हैं। श्रपने सूत्रों की पुष्टि में भरत ने इन्हें इस ग्रन्थ में संग्रहीत किया है।

भरत रस सम्प्रदाय के श्राचार्य हैं। इनकी सम्मित में नाटक में रस की ही प्रधानता रहती है। श्रलंकारशास्त्र का विवेचन श्रानुषितक रूप से ६, ७ श्रीर १६ श्रध्यायों में किया गया है। इस ग्रन्थ की रचना का निश्चित समय श्रमी तक श्रज्ञात है। परन्तु यह ग्रन्थ कालिदास से प्राचीन ही है। कालिदास भरत को देवताश्रों के नाट्याचार्य के रूप में उल्लिखित करते हैं श्रीर नाटकों में श्राठ रसों के विकास होने तथा श्रप्सराश्रों के द्वारा श्रिमनय किये जाने

१—ता एता ह्यार्या एकप्रघट्टकतया पूर्वाचार्यः लच्चग्रत्वेन पठिताः । मुनिना तु सुखसग्रहाय यथास्थानं निवेशिताः—ग्रिभिनय भारती ग्रथ्याय ६ ।

२—मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयः प्रयुक्तः—विक्रमोर्वशा

का निर्देश करते हैं। कालिदास से प्राचीनतर होने से भरतमुनि का समय ईस्वी सन् की प्रथम शताब्दी से उतर कर नहीं हो सकता। मूल सूत्रों का समय तो श्रौर भी प्राचीन है।

#### भामह

भरत के अनन्तर अनेक शताब्दियाँ हमारे लिए अन्धकारपूर्ण प्रतीत होती हैं, क्योंकि इस समय के आलकारिको के नाम तथा काम से हम विलक्कल अपरिचित हैं। भामह का काव्यालंकार ही भरत-पश्चात् युग का सर्वप्रथम मान्य प्रन्थ है जिसमें अलंकारशास्त्र नाट्यशास्त्र की परतन्त्रता से अपने को उन्मुक्त कर एक स्वतत्र शास्त्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। भामह के पूववर्ती आचार्यों में मेधाविकद्र का नाम निर्देष्ट मिलता है, परन्तु इनकी रचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। मामह का प्रन्थ भी अभी हाल ही में उपलब्ध हुआ है। भामह के पिता का नाम था रिकल गोमी। वे काश्मीर के निवासी प्रतीत होते हैं। एक समय था जब दणडी और भामह के कालनिर्णय के विषय में विद्वानों में बड़ा मतमेद था। परन्तु अब तो प्रबलतर प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि भामह दणडी के पूर्ववर्ती हैं। इन्होंने अपने अन्थ में प्रत्यच्च का लच्ण प्रसिद्ध बौद्धाचार्य दिख्नाग के अनुसार दिया है, धर्मकीर्ति के अनुसार नहीं; जिससे इनका समय इन दोनो आचार्यों के बीच पष्ट शतक का मध्य भाग मानना उचित होगा।

भामह के ग्रन्थ का नाम काठ्यालकार है। इसमे ६ परिच्छेद हैं। पहलें परिच्छेद में काठ्य के साधन, लच्चण तथा मेदों का वर्णन है। दूसरे तथा तीसरे में अलंकारों का विशिष्ट वर्णन है। चौथे परिच्छेद में भरत प्रदर्शित दश दोषों का साङ्गाणङ्ग वर्णन है जिनमें न्यायिवरोधी दोप की मीमासा पूरे पज्रम परिच्छेद में की गई है। पष्ट परिच्छेद में कितपय विवादास्पद पदों के शुद्ध रूप का विवेचन किया गया है; इस प्रकार ६ परिच्छेदों तथा चार सी कोकों में अलकारशास्त्र के समस्त प्रधान तथ्यों का समावेश किया गया है। भामह के सिद्धान्त समस्त आलकारिकों को मान्य हैं। इनके कितपय विशिष्ट सिद्धान्त हैं—(क) शब्द-अर्थ युगल का काव्य होना । शब्दाथों

कान्यम्। (ख) भरत प्रतिपादित दश गुणो का श्रोज, माधुर्य तथा प्रसाद— इन गुणत्रय के भीतर ही समावेश। (ग) वक्रोक्ति का समस्त श्रलकारों का मूल होना जिसका चरम विकास कुन्तक के 'वक्रोक्तिजीवित' में टीख पड़ता है। (घ) दशविध दोषों का सुन्दर विवेचन।

# द्राडी

ये दिल्ण भारत के निवासी थे। समय है सप्तम शतक। इनका 'काठ्या-दर्श' पिएडतो में सदा लोकप्रिय रहा है। इसीका अनुवाद कन्नड भाषा की प्राचीन पुस्तक 'कविराज-मार्ग' में, सिंघली अन्य 'सिय-वसलकर' (स्वभापालकार) में तथा तिब्बती भाषा में उपलब्ध होता है। इससे इस अन्य की प्रसिद्धि की पर्याप्त सूचना मिलती है। इस अन्य में चार परिच्छेद हैं तथा कोकों की संख्या ६६० है। प्रथम परिच्छेद में काव्य का लच्चण, विस्तृत मेद, वैदमीं तथा गौड़ी रीति, दशगुणों का विस्तार के साथ वर्णन है। दूसरे परिच्छेद में अलंकारों के लच्चण तथा उदाहरण सुन्दर रूप से दिये गये हैं। दर्गडी ने उपमा अलंकार के अनेक प्रकार दिखलाये हैं। तीसरे परिच्छेद में शब्दालंकारों का विशेषतः यमक अलकार का व्यापक वर्णन है। चतुर्थ परिच्छेद में दशविध दोषों का लच्चण तथा उदाहरण है। दर्गडी ने भामह के सिद्धान्त का खरडन स्थान-स्थान पर किया है। ये अलंकार सम्प्रदाय के अनुयायी थे, पर वैदर्भी और गौड़ी रीतियों का पारस्परिक भेद प्रथम वार स्पष्टतः दिखलाने का अय इन्हे ही प्राप्त है। इस प्रकार ये रीति सम्प्रदाय के भी मार्ग-दर्शक माने जा सकते हैं।

#### वामन

इनके ग्रन्थ में रीति सम्प्रदाय का चरम उत्कर्प दिखलाई पडता है। ये रीति को कान्य की ग्रात्मा माननेवाले महान् ग्रालकाारिक है—रीतिरात्मा कान्यस्य। इनके ग्रन्थ का नाम है 'कान्यलंकार सूत्र' जिसमें इन्होंने ग्रलङ्कारशास्त्र के समग्र सिद्धान्तों का विवेचन सूत्रों में किया है ग्रीर इन सूत्रों के ऊपर स्वय वृत्ति भी लिखी है। सूत्रों की संख्या ३१६ है। ग्रन्थ में कुल पाच परिच्छेद या ग्राधिकरण हैं। ग्रथम शरीर ग्राधिकरण में कान्य के प्रयोजन, लज्जण, तथा वैदमीं, गौड़ी, पाञ्चाली रीतियों का वर्णन है। द्वितीय (दोप दर्शन) अधिकरण मे पद, वाक्य त्या वाक्यार्थ कि प्रतिपादित है। तृतीय (गुण विवेचन) मे दश गुणो के शब्द तथा अर्थ गृत होने से वीस मेद वतलाये गये हैं। चतुर्थ (ग्रालकारिक) में शब्दालकार तथा अर्था लकार का लच्चण तथा उदाहरण है। अन्तिम अधिकरण में कतिपय शब्दों की शुद्धि तथा प्रयोग की बात कही गई है। काव्यालकार सूत्र के प्राचीन टीकाकार 'सहदेव' का कथन है कि वामन का यह प्रन्थ किसी कारण से नष्ट हो गया था जिसका उद्धार मुकुलमह ने दश शतक के आरम्भ में किया।

वामन काश्मीर नरेश जयापीड़ के मत्री थे।

मनोरथः शंखदत्तश्चटकः सन्धिमाँस्तथा। बभूवुः कवयः तस्य वामनाद्यश्च मन्त्रिणः॥

जयापीड का समय अष्टम शतक का अन्तिम भाग है। वामन का भी यही समय है। वामन रीति सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं। रीति को काञ्य की आत्मा जैसे सिद्धान्त के प्रतिगदन का श्रेय इन्हे ही प्राप्त है। इनके विशिष्ट सिद्धान्त ये हैं:—(क) गुण और अलकार का परस्पर विमेद (ख) वैदर्भी, गौड़ी तथा पाञ्चाली त्रिविध रीतियाँ। (ग) वक्रोक्ति का विशिष्ट लच्च्य (साहश्याल् लच्च्या वक्रोक्तिः) (ध) विशेषोक्ति का विचित्र लच्च्या (ड) आच्चेप की द्विषिध कल्यना (च) समय अर्थालकारों को उपमा-प्रपच मानना।

#### उद्भट

उद्भट—ये वामन के समकालीन थे। जयापीड़ की सभा के ये समापित थे। कल्हण पिछत का तो कहना है कि इनका प्रतिदिन का वेतन एक करोड़ दीनार (स्वर्ण मुद्रा) था कै। यदि यह वात विलकुल सत्य हो तो उद्भट सचमुच बड़े भारी धनाढ़्य और माग्यशाली व्यक्ति होंगे। एक ही राजा के आश्रय मे रहने पर भी वामन और उद्भट साहित्य के चेत्र में प्रतिस्पर्धा प्रतीत होते हैं। वामन रीति सम्प्रदाय के उन्नायक थे, तो उद्भट अलंकार सम्प्रदाय के पृष्ठपोषक थे। दोनों ही अपने विषय के मौलिक सिद्धान्तों के आविष्कर्ता आराधनीय आचार्य हैं। इन्होंने भामह के अन्य पर

<sup>ः</sup> दीनारशतलचेगा प्रत्यहं कृतवेतनः । भद्दोऽभूत् उद्भटस्तस्य भूमिभतुः सभापतिः ॥ राजतरंगिग्री ४१४६५

'भामह-विवरण' नामक व्याख्या ग्रन्थ लिखा था। जिसका निर्देश तो लोचन श्रादि प्रामाणिक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है, परन्तु यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ श्रमी तक उपलब्ध नहीं हुआ।

उद्भट की कीर्ति 'काठयलंकार सार संग्रह' नामक ग्रन्थ के ऊपर ही अवलिम्बत है। इस ग्रन्थ मे ६ वर्ग हैं जिनमें ७६ कारिकाओं के द्वारा ४१ अलंकारों का वर्णन है। ग्रन्थ का विषय अलंकार ही है। इसकी टीका मुकुलमह के शिष्य प्रतिहारेन्दु राज (६५० ई०) ने की है। मामह के समान अलकार सम्प्रदाय के अनुयायी होने पर भी ये भामह से अनेक सिद्धान्तों में भिन्नता रखते हैं। इनके कितपय विशिष्ट सिद्धान्त ये हैं—(क) अर्थ मेद से शब्द मेद की कल्पना (अर्थ मेदेन तावत् शब्दाः भिद्यन्ते)। (ख) शब्द रलेष तथा अर्थ रलेषमेद से रलेष के दो प्रकार और दोनों का अर्थालंकार, होना जिसका विशिष्ट खरडन मम्मट ने नवम मे किया है। (ग) अन्य अलंकारों के योग में रलेष की प्रवलता। (घ) तीन प्रकार से वाक्य का अभिधा व्यापार। (ड) अर्थ की द्विविध कल्पना—विचारित-सुस्थ तथा अविचारित रमणीय। (च) गुणो को संघटना का धर्म मानना।

#### रुद्रट

कद्रट—ये काश्मीर के रहेने वाले थे। राजशेखर (६०० ई०) ने काव्यमीमासा में इनके नाम का निर्देश के कु-वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानने के अवसर पर किया है—काकुंवक्रोक्तिनों में शब्दालकारोऽयमिति कद्रटः। इससे स्पष्ट है कि ये ६०० से प्राचीन हैं। इनका अन्थ 'काव्यालंकार' विषय की दृष्टि से अतीव व्यापक है और इसमें अलंकारशास्त्र के समस्त सिद्धान्तों की विस्तृत समीचा की गई है। काव्य के प्रयोजन, उद्देश्य तथा कियामिशी के अनन्तर अलंकार का विस्तृत तथा सुव्यवस्थित वर्णन इस अन्थ में किया गया है। भाषा, रीति, रस तथा वृत्ति की मीमासा होने पर भी अलंकारों की समीचा ही अन्य का मुख्य उद्देश्य है। पद्यों की संख्या ७३४ है। सव उदाहरण कद्रट की निजी रचनाए हैं।

रुद्रट अलकार-सम्प्रदाय के ही अनुयायी हैं। अलंकारो की व्यवस्था

करना ग्रन्थ का उद्देश्य है। कद्रट ने पहिले पहल अलंकारों का वैज्ञानिक विभाग किया है। उन्होंने अलकारों के लिए चार मूल तत्त्व खोज निकालें हैं:—वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। भामह और उद्घट के द्वारा व्याख्यात अनेक अलकारों को कद्रट ने छोड़ दिया है और कही-कही उनके लिए नये नामों का उद्देश्य किया है। यथा कद्रट का व्याजश्लेष (१०/११), भामह की व्याजस्तुति है। 'जाति' मम्मट की स्वभावोक्ति है, 'पूर्व' अलंकार अतिशयोक्ति का चतुर्थ प्रकार है। कही-कही इन्होंने नये अलकारों की भी कल्पना की है। रसों का भी इन्हों ने विस्तार के साथ वर्णन किया है। पर इनका आग्रह अलंकार के ऊपर ही है।

## श्रानन्दवर्धन

श्रानन्दवर्धन का नाम साहित्यशास्त्र के इतिहास में सुवर्णाच्चरों से लिखने योग्य है, क्योंकि इन्होंने 'ध्वन्यालोंक' लिखकर इस शास्त्र के सिद्धान्त को सदा के लिये श्रालोकित कर दिया है। ध्वन्यालोंक एक नवीन युग का उत्पादक प्रन्थ है। श्रालकारशास्त्र में इसका वहीं स्थान है जो वेदान्त में वेदान्त-सूत्रों का है। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर ग्रन्थकार की मौलिकता, सूद्म विवेचन-शक्ति तथा गृढ विषयग्राहिता का परिचय मिलता है। रस गगाधर का कथन विलक्षल ठीक है कि ध्वनिकार ने साहित्यशास्त्र के मार्ग को परिष्कृत बना दिया है (ध्वनिकृताम् श्रालकारिकसरिण्-ध्वनस्थापकत्वात्)। श्रानन्द-वर्धन काश्मीर के राजा श्रवन्तिवर्मा (५५५—६३ ई०) के सभापिखत थे—

मुक्ताकरणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः। प्रथां रत्नाकरस्रागात् साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः॥

ध्वन्यालोक मे तीन श्रश हैं—(१) कारिका, १२६ कारिकाएं, (२) वृत्ति (कारिकाश्रो की गद्यात्मक विस्तृत व्याख्या ) (३) उदाहरण । इनमें उदाहरण तो नाना प्राचीन ग्रन्थों से उद्धृत किये गये हैं परन्तु प्रथम दो श्रशों की रचना के विषय मे विद्वानों में मतमेद है । कुछ लोग श्रानन्द को वृत्तिकार ही मानते हैं; कारिकाकार को उनसे पृथक स्वीकार करते हैं । परन्तु वस्तुतः श्रानन्दवर्धन ने ही कारिका श्रौर वृत्ति दोनों की रचना की है । इस ग्रन्थ में चार उद्योत हैं । प्रथम उद्योत में ध्वनि—विरोधी मतों की समीला है । दूसरे

श्रीर तीसरे मे ध्विन के प्रकारों का विवेचन है। चतुर्थ में ध्विन की उपयोग्तिता का वर्णन है। श्रानन्द के लिखने की शैली बड़ी ही प्रौढ़, विद्वत्तापूर्ण तथा रोचक है। ये किव भी थे। इन्होंने 'श्रुज न चिरत', 'विपमवाण लीला' तथा 'देवी शतक' जैसे सरस काव्यों की रचना की है। परन्तु श्रानन्द की विपुल कीर्ति ध्वन्यालोक के ऊपर ही श्रवलम्बित रहेगी। राजशेखर का कथन बिलकुल ठीक है:—

ध्वनिनातिगभीरेग काव्यतंत्त्वनिवेशिना। श्रानन्दवर्धनः कस्य नासीदानन्दवर्धनः॥

.

श्रानन्दवर्धन की महती विशेषता ध्विन—विरोधियों के सिद्धान्तों का प्रवल खण्डन कर ध्विन तथा व्यञ्जना की स्थापना है। इनके पहले ध्विन के विषय में तीन मत थे—(क) श्रमाववाद (ख) मिक्त (लच्च्णा) वाद (ग) श्रमिवंचनीयता वाद। इन तीनों का मुँह तोड़ उत्तर देकर श्रानन्द ने व्यञ्जना की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध की श्रीर ध्विन के प्रकारों का पहली वार विवेचन किया। इस प्रन्थ का प्रभाव श्रवान्तर प्रन्थकारों के ऊपर बहुत पड़ा। ध्विन सम्प्रदाय की उत्पत्ति यहीं से हुई।

## अभिनवगुप्त

श्रानन्दवर्धन को एक बड़े ही विद्वान् टीकाकार उपलब्ध हुए जिन्होंने इनके सिद्धान्तों के मर्म को भली भॉति समका दिया। इनका नाम था श्राचार्य श्रमिनव गुप्त। ये भी काश्मीर के निवासी थे श्रोर लगभग दसवी शताब्दी के उत्तरार्ध मे विद्यमान थे। ये शैव दर्शन के माननीय श्राचार्य थे जिनका एक ही ग्रन्थ 'तन्त्रालोक' तन्त्र शास्त्र का विश्वकोश है। साहित्यचेत्र मे इनकी दो कृतियाँ हैं श्रोर ये दोनों ही टीकाएँ हैं। एक है ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक की टीका श्रोर दूसरा है श्रिमनवभारती, जो भारत नाट्यशास्त्र का एकमात्र उपलब्ध व्याख्याग्रन्थ है। टीकाग्रन्थ होने पर भी ये दोनों ग्रन्थ नितान्त मौलिक हैं। श्रनेक साहित्य सिद्धान्तों के लिये हम श्रिमनव गुप्त के श्रम्णी हैं। रस-विषयक जो इनकी समीचा है वह नितान्त वैज्ञानिक श्रीर युक्तियुक्त है। श्रिमनव भारती न होतीतोना ट्यशास्त्र के तथ्यों का पता ही नहीं चलता।

# ध्वनिविरोधी श्राचार्य

इन दोनो माननीय ब्राचायों के द्वारा ध्विन की स्थापना होने पर भी इसके दो बड़े विरोधी ब्राचायों ने नवीन ब्रन्धों की रचना की । दोनों प्रायः समकालीन ही थे। एक का नाम है कुन्तक तथा दूसरे का महिम भट्ट। दोनों काश्मीर के निवासी थे ब्रौर दोनों ने एकादश शतक के ब्रारम में ब्रपने ब्रन्थ बनाये। कुन्तक के ब्रन्थ का नाम है 'वक्रोति जोवित'। दुर्भाग्य-वश यह ब्रन्थ ब्रधूरा ही प्राप्त हुब्रा है। परन्तु इसके उपलब्ध ब्रशों से ही कुन्तक की मौलिकता तथा सूद्म विवेचनशैली का पर्याप्त परिचय मिलता है। ब्रन्थ में चार उन्मेष हैं जिनमें बक्रोक्ति के विविध मेदों का बड़ा ही सागोपाग विवेचन है। वक्रोति का ब्रथ है—वैदग्धमद्गीमिणिति ब्रर्थात् सर्व साधारण के द्वारा प्रयुक्त प्रकार से विलच्चण कहने का ढंग। इसी काव्यतत्त्व के ब्रन्तर्गत ध्विन का भी समावेश किया गया है। वक्रोक्ति की मूल कल्पना भामह की है, परन्तु उसे व्यापक साहित्यिक तत्त्व के रूप में विकसित करना कुन्तक की निजी विशेषता है। वक्रोक्ति के भीतर ही समस्त साहित्यिक तत्त्व को सम्मिलत कर कुन्तक ने जिस विदग्धता का परिचय दिया है उस पर साहित्य का मर्मंश सदा रीक्तता रहेगा।

महिम भट्ट का ग्रन्थ 'ठ्यक्ति विवेक' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमे तीन विमर्श हैं। ग्रथ का मुख्य उद्देश्य ध्वनि को अनुमान का ही प्रकार वतलाना है। ध्विन कोई प्रथक वस्तु नहीं है विल्क अनुमान का ही भेद है; मिहम भट्ट का यही सिद्धान्त है जिसे प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने अपने उत्कृष्ट पारिडत्य का प्रदर्शन किया है। ग्रन्थ के पहले विमर्श में ध्विन का लक्ष्य तथा उसका अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाया गया है। दूसरे विमर्श में अर्थविपयक अनौचित्य का विवेचन है। अन्तरंग अनौचित्य से अभिप्राय रस-दोष से है और बहिरंग अनौचित्य पाँच प्रकार का है। मम्मट ने महिममट्ट का लख्डन किया है, पर अनौचित्य-विपयक उनके समस्त सिद्धान्त को अपने दोष प्रकरण में भली भाति अपनाया है।

धनखय—धनखय भी रस की निष्पत्ति के विपय मे भावकत्ववादी हैं। व्यजनावाद के खण्डन करने के कारण ये भी ध्वनि विरोधियों मे श्रन्यतम हैं। धनक्षय श्रीर इनके भाई धनिक दोनो धारा के विद्याप्रेमी विद्वान् राजा मुक्क ( ६७४-६६४ ई० ) के दरबार के पिएडत थे। इसी समय धनक्षय ने 'द्रशरूपक' की रचना की जिस पर धनिक ने 'श्रवलोक' नामक टीका मुक्क राज के उत्तराधिकारी सिन्धुराज ( ६६४--१०१८ ई० ) के शासन काल में लिखी। इसके पहले इन्होंने 'काव्य-निर्णय' नामक श्रलकारप्रन्थ की रचना की थी। दशरूपक नाट्य के श्रावश्यक सिद्धान्तों का प्रतिपादक प्रन्थ है। इसमे चार प्रकाश हैं श्रीर लगभग तीनसी कारिकाएं हैं। प्रथम प्रकाश में वस्तु निर्देश, द्वितीय में नायक वर्णन, तृतीय में रूपक भेद, चतुर्थ मे रस निरूपण हैं। रस सिद्धान्त में इनका श्रपना विशिष्ट मत है जो भट्ट नायक के मत से श्रिषक साम्य रखता है।

# ध्वनिमाग के आचाय

भोजराज—भोजराज (ई॰ १०१८—५६) द्वारा रचित दो विशालकाय श्रलकार प्रत्य हैं—'सरस्वती-कंठाभरण' तथा 'श्रङ्कार-प्रकाश'। ये दोनों प्रत्य श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। पहले मे श्रलंकार, गुण, दोष का विस्तृत विवेचन है तो दूसरे मे रस का निरूपण बड़े ही व्यापक तथा मार्मिक ढग से किया गया है। भोजराज का मत है कि श्रङ्कार रस ही सब रसों का मूलभूत श्रादिम प्रकृत रस है। श्रन्य रस इसीके विकारमात्र हैं। रसो के वैज्ञानिक प्रकार प्रस्तुत करने करने मे भोज ने श्रपनी सूचम विवेचनराक्ति दिखलाई है। सरस्वतीकराजमरण तो बहुत दिनों से विद्वानों का कराजमरण हो रहा है, परन्तु श्रङ्कारप्रकाश श्राज भी पूर्णरूप से प्रकाश मे नही श्राया है।

मम्मट—ध्विन विरोधियों के मत का खरडन ग्राचार्य मम्मट ने इतने सुचारु से किया है कि उनके ग्रान्तर किसी को ध्विन के विरोध करने का साहस,न रहा। इसी कारण मम्मट को 'ध्विन-प्रस्थान परमाचार्य' की उपाधि दी गई है। ये भी काश्मीर के ही निवासी थे। सुनते हैं कि 'महाभाष्य-प्रदीप' के रचिता कैयट तथा वेदमाष्यकार उच्वट इनके ग्रानुज थे। मोजराज की दानशीलता की इहोंने प्रशंसा की है। ग्रातः इनका समय एकादश शतक का उत्तरार्ध है। मम्मट बड़े भारी विद्वान थे। ये बहुश्रुत वैयाकरण प्रतीत

होते हैं। लेखनशैली स्त्रात्मक है, तभी तो इनके 'काञ्यप्रकाश' की विपुल टीकाओं के होने पर भी यह आज भी वैसा ही दुर्गम माना जाता है।

काव्यप्रकाश के तीन ग्रंश हैं—कारिका (१४२ कारिकायें), वृत्ति (गद्यात्मक) तथा उदाहरण । कु इ कारिकायें भरत से भी ली गई हैं । समय्र कारकायें भरतमुनि के द्वारा निर्मित है, यह प्रवादमात्र हैं । मम्मट ही दोनों (कारिका तथा वृत्ति) के रचियता है । इसमें दश उल्लास है जिनमें क्रमशः काव्यरूप, वृत्ति विचार, ध्वनि-भेद, गुणीभूतव्यङ्ग्य, चित्र काव्य, दोष, गुण, शव्दालकार तथा ग्रर्थालङ्कार का विवेचन हैं । यह ग्रन्थ नितान्त प्रौढ, मारगर्भित तथा पारिडत्यपूर्ण है । ध्वनिमार्ग का इससे सुन्दर विवेचन श्रन्थत्र नहीं । इसके ऊपर टीका लिखना पारिडत्य की कसौटी समक्ता जाता था । इसीलिये विश्वनाथ कविराज जैसे मौलिक ग्रन्थों के रचियता विद्वानों ने भी इस पर व्याख्या लिखना परम प्रतिष्ठा माना है । .दशम उल्लास के परिकर ग्रलङ्कार तक ग्रन्थ मम्मट की रचना है। ग्रगला भाग ग्रलक या ग्रल्लट नामक किसी काश्मीरी विद्वान् ने लिखकर ग्रन्थ पूरा किया है ।

होमेन्द्र—मम्मट के समकालीन आलकारिक होमेन्द्र के ग्रन्थां में हमें अनेक मौलिक सिंद्धान्त उपलब्ध होते हैं। ये भी काश्मीर के ही निवासी थे और मम्मट के समान ही एकादश शतक के उत्तरार्ध में विद्यमान थे। इनका 'सुवृत्तितिलक' छुन्दःशास्त्र का अनुपम ग्रन्थ है जिसमें छुन्द विषयक अनेक मौलिक वातें प्रस्तुत की गई हैं। 'कविकंठाभरण' में काव्य के वाह्य साधनों की विशिष्ट चर्चा है, परन्तु इनकी सबसे मौलिक कृति है—'श्रीचित्य विचार चर्चा' जिसमें श्रोचित्य के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त की विस्तृत समीद्या की गई है। श्रीचित्य रस का प्राण्भूत है। वह अनेक प्रकार का है। श्रीचित्य का सम्बन्ध पद, वाक्य, प्रवन्धार्थ, गुण, अलङ्कार, रस, किया, कारण, लिङ्ग आदि के साथ भलीभाँति दिखलाकर होमेन्द्र ने श्रोचित्य की महत्ता अच्छे ढंग से दिखाई है।

रुप्यक — ये भी काश्मीर के निवासी थे। ये काश्मीर के राजा जयसिंह (ई० ११२८—४६) के सान्धिविग्रहिक महाकिव मंखक के गुरु थे। इंसलिए इनका समयवारहवीं शताब्दी का मध्यभाग है। इनकी प्रसिद्ध रचना 'आलंकार- सर्वस्व है, जिसमें ७५ अर्थालकार तथा ६ शब्दालकारों का पांडित्यपूर्ण वर्णन है। इनकी अर्लकार समीचा मम्मट की समीचा से कहीं अधिक व्यापक तथा विस्तृत है। इसके ऊपर जयरथ तथा समुद्रबन्ध की पाणिडत्यपूर्ण टीकाए है।

हेमचन्द्र (ई० १०८८-११७२)—इन्होने अलकार के ऊपर एक ग्रन्थ लिखा है जिसका नाम है 'काठ्यानुशासन'। इसके ऊपर उन्होने वृत्ति लिखी है। इसमें आठ परिच्छेद हैं जिनमे अलंकार के तथ्यो का विस्तृत विवेचन है। ग्रन्थ में मौलिकता वहुत ही कम है। प्राचीन ग्रन्थों से संकलन ही अधिक हैं।

विश्वनाथ कियराज—ये उत्कल के राजा के सान्धिविग्रहिक थे। इनका कुल पारिडत्य के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध था। इनके पिता चन्द्रशेखर रचित 'पुष्पमाला' और 'माषार्णव' उपलब्ध है। इनके पितामह के किनष्ठ भ्राता चर्ण्डीदास ने काव्यप्रकाश पर दीपिका नामक विख्यात टीका लिखी है। इन्होंने गीतगोविन्द तथा नैषध से श्लोक उद्धृत किये हैं। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का एक श्लोक में उल्लेख किया हैं। अलाउद्दीन की मृत्यु १३१६ इ० में हुई। अतः इनका समय १४ वी शताब्दी का मध्यभाग मानना (१३००-१३५०) उचित है। इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है—'साहित्य द्रपंगा' जिंसके दश परिच्छेदों में काव्य तथा नाट्य दोनों का विवेचन बड़ी ही सरस तथा सरल ढंग से किया है। यह ग्रन्थ काव्यप्रकाश की शैली पर लिखा गया है, परन्तु उतनी प्रौढ़ता इस ग्रन्थ में नहीं है। विश्वनाथ आलकारिक की ग्रमेन्ना किये अधिक थे। यह ग्रन्थ अत्यन्त लोकप्रिय है ग्रीर अलंकारशास्त्र के मृत सिद्धान्तों के जिज्ञासु छात्रों के लिए परम उपयोगी है।

पिंडतराज जगन्नाथ—इनका 'रसगंगाधर' साहित्यशास्त्र का मर्म-प्रकाशक ग्रन्थ है। पिंडतराज जिस प्रकार प्रतिभासम्पन्न कवि थे उसी प्रकार ग्रलोकिक शेमुपीसम्पन्न पिंडत भी थे। ग्रन्थ तो केवल ग्रधृरा

१—सन्धौ सर्वस्व हरणं विग्रहे प्राण् निग्रहः। ग्रालावदीन नृपतौ न सन्धिर्न च विग्रहः॥ ४/१४

ही है। परन्तु इन्होंने जो कुछ लिखा है उसे सोच-विचारकर पाएडित्य की कसीटी पर कस कर लिखा है। उदाहरण भी इन्होंने नये-नये जमाये हैं। रस-निरूपण के अवसर पर इन्होंने नवीन समीचाएं की हैं। सब प्रकार से यह प्रन्थ उपादेय है। शैलो प्रौढ़ तथा विचार मौलिक हैं।

श्रव तक प्रमुख श्रालकारिको का सामान्य परिचय दिया गया है। इतर श्रालकारिको का निर्देशमात्र श्रव किया जा रहा है। (क) राजशेखर ( ६१० ई० ) इनकी 'काव्यमीमासा' मे कविशिक्ता का ही विपय प्रधान है। (ख) मुकुल भट्ट (६२० ई०)—इनकी 'श्रिभधा-वृत्ति-सातृका' मे लच्चा त्रौर त्रमिधा की विस्तृत समीचा है। इनका खरडन काव्यप्रकाश मे यत्र-तत्र किया गया है। (ग) वाग्भट (१२ शतक का पूर्वार्ध)— इनका 'वाग्मटालकार' त्रालकार का विस्तृत प्रनथ है जिसमें दोप, गुण, वृत्ति, रस तथा त्रालकारो का सरल विवेचन है। (घ) रामचन्द्र तथा गुराचनद्र— की सम्मिलित रचना 'नाट्य दर्पेग्' है जिसमे नाटक के ग्रागों का उपादेय वर्णन है। ( ड ) शारदातनय ( १३ शतक ) का 'भाव प्रकाशन' नाट्य शास्त्र का ही प्रन्थ है। इसके दश ऋधिकरणो मे रस तथा भाव का बड़ा ही रोचक तथा पूर्ण वर्णन है। (च) 'जयदेव' का चन्द्रालोक, 'विद्याधर' का एकावली, 'विद्यानाथ' का प्रतापच्द्र-यशोभूपण, 'कवि कर्णपूर' का श्रलकार कौस्तुभ; 'श्रप्पय दीचित' का कुवलयानन्द श्रलकारशास्त्र के माननीय प्रन्थ है। इस प्रकार त्रालंकार शास्त्र के विपय मे प्रन्थ लिखने की प्रवृत्ति ईस्वी के ग्रारम्भ से लेकर १८ वे शतक तक किसी = किसी रूप मे जागरूक रही है।

#### श्रलंकारशास्त्र के सम्प्रदाय

श्रलकार शास्त्रों के अन्थों के श्रनुशीलन से जान पड़ता है कि उसमें श्रनेक सम्प्रदाय विद्यमान थे। श्रालकारिकों के सामने प्रधान विषय था काव्य की श्रात्मा का विवेचन। वह कौन वस्तु है जिसकी सत्ता रहने पर काव्य में काव्यत्व विद्यमान रहता है ! इस प्रश्न के उत्तर देने में नाना सम्प्रदायों की उत्पत्ति हुई। कुछ लोग श्रलकार को ही काव्य का प्राण्भूत मानते हैं, कुछ गुण या रीति को, कुछ लोग ध्वनि को। इस प्रकार काव्य की श्रात्मा की

समीक्षा में भेद होने के कारण भिन्न-भिन्न शताब्दियों मे नये नये सम्प्रदायों की उत्पत्ति होती गई । श्रलंकारसर्वस्व के टीकाकार 'समुद्रवन्ध' ने इन सम्प्रदायों के उदय की जो बात लिखी है वह बहुत ही युक्तियुक्त हैं। उनका कहना है कि विशिष्ट शब्द श्रौर श्रर्थ मिलकर ही काव्य होते हैं। शब्द ग्रौर ग्रर्थ की यह विशिष्टता तीन प्रकार से ग्रा सकती है-(१) धर्म से (२) व्यापार से; (३) व्यग्य से । धर्ममूलक वैशिष्ट्य दो प्रकार का है नित्य ग्रौर ग्रानित्य । ग्रानित्य धर्म से ग्रामिप्राय ग्रालकार से है ग्रौर नित्य धर्म का ताल्पर्य गुरा से है। इस प्रकार धर्म मूलक वैशिष्ट्य के प्रतिपादन करनेवाले दो सम्प्रदाय हुए-(१) ग्रालकार सम्प्रदाय (२) गुण या रीति सम्प्रदाय । व्यापारमूलक वैशिष्ट्य भी दो प्रकार का है-वकोक्ति तथा भोजकत्व । वक्रोक्ति के द्वारा काव्य मे चमत्कार माननेवाले आचार्य कुन्तक हैं। ब्रतः उनका मत वक्रोक्ति सम्प्रदाय नाम से प्रसिद्ध है। भोजकत्व व्यापार की कल्पना मह नायक ने की है। परन्तु इसे अलग न मानकर भरत के रस-मत के भीतर ही इसे अन्तर्भूत करना चाहिये, क्योंकि भट्ट नायक ने विभाव, श्रनुमाव, सञ्चारी भाव से रस की निष्पत्ति समकाने के लिये श्रपने इस नवीन व्यापार की कल्पना की है। व्यग्यमुख से वैशिष्ट्य माननेवाले श्राचार्य ग्रानन्दवर्द्धन हैं जिन्होने ध्वनि को उत्तम काष्य खीकार किया है। समुद्रवन्ध के शब्दों में उनका मत सनिये-

इह विशिष्टो शब्दार्थी काव्यम्। तयोश्च वैशिष्ट्यं धर्ममुखेन व्यापार-मुखेन व्यग्यमुखेन वेति त्रयः पत्ताः। श्राद्येऽप्यलङ्कारतो गुणतो वेति द्वैविध्यम्। द्वितीयेऽपि भणिति-वैचित्रयेण भोगकृत्त्वेन वेति द्वैविध्यम्। इति पञ्चसु पत्तेष्वाद्य उद्भटादिभिरङ्गीकृतः, द्वितीयो वामनेन, तृतीयो वक्रोक्तिजीवितकारेण, चतुर्थो भट्टनायकेन, पञ्चमो श्रानन्दवर्धनेन।

ग्रानन्दवर्धन ने ध्वनि के त्रिरोधी तीन मतों का उल्लेख किया है—ग्राभाव वादी, भिक्तवादी तथा ग्रानिर्वचनीयतावादी । ग्राभाव-वादियों में भी तीन छोटे-छोटे सम्प्रदाय हं। कुछ तो गुण, ग्रालकार ग्रादि को काव्य का एकमात्र उपकरण मानकर ध्वनि की सत्ता को त्रिलकुल तिरस्कृत करते हैं। परन्तु कुछ लोग ग्रालकार के भीतर ही ध्वनि का भी समावेश करते हैं। भिक्तवादी लच्चणा के द्वारा ध्विन की कार्यसिद्ध मानते हैं। श्रिनिवेचनीयता वादी ध्विन के खरूप को शब्द से श्रिगोचर वतलाकर ध्विन को श्रिनिवेनीय वतलाता है। श्रीनिवेनीय ने तीनो मतो का पर्याप्त खराडनकर ध्विन की खतन्त्र सत्ता स्थापित की है। इन मतो का प्रथक वर्णन न देकर हम श्रालकार शास्त्र के प्रसिद्ध सम्प्रदायों का सिच्ति वर्णन यहाँ प्रस्तुत करते हैं।

त्र्रालंकारशास्त्र के सम्प्रदाय मुख्यत छः हैं:---

- (१) रस सम्प्रदाय-भरत मुनि
- (२) ग्रलङ्कार सम्प्रदाय—भामह, उद्भट तथा रुद्रट
- (३) गुण सम्प्रदाय-दण्डी तथा वामन
- (४) वक्रोक्ति ,, —कुन्तक
- (५) ध्वनि , ग्रानन्दवर्धन तथा ग्रमिनवगुप्त
- (६) त्रौचित्य,, च्रोमेन्द्र

#### (१) रस सम्प्रदाय

राजशेखर के कथनानुसार निन्दिकेश्वर ने ब्रह्माजी के उपदेश से सर्वप्रथम एस का निरूपण किया। परन्तु निन्दिकेश्वर के रसविपयक मत का पता नहीं निर्मा । उपलब्ध रस-सिद्धान्त भरतमुनि के साथ सम्बद्ध है। भरत रस-सम्प्रदाय के प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ ग्राचार्य हैं। नाट्यशास्त्र के पष्ठ तथा सप्तम ग्राच्यायों में रस ग्रीर भाव का जो निरूपण प्रस्तुत किया गया है वह साहित्य-ससार में एक ग्रपूर्व वस्तु है। भरत के समय में नाट्य का ही बोलबाला था। इसिलये भरत ने नाट्यरस का ही विस्तृत, व्यापक तथा मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया है। रस सम्प्रदाय का मूलभूत सूत्र है—'विभावानुभाव-व्यभिचारिसंयोगात् रसिनष्पत्तिः'। ग्राचात् विभाव, ग्रानुभाव तथा व्यभिचारी भाव के स्थोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखने में तो यह सूत्र जितना छोटा है विचार करने में यह उतना ही सार-गर्भित है। भरत ने इसका जो भाष्य लिखा है वह बड़ा ही सुगम है। भरत के टीकाकारों ने इस सूत्र की मिन्न-भिन्न व्याख्याए की हैं जिनमें चार मत प्रधान हैं। इन टीकाकारों के नाम हैं—भट लोलट, शकुक, मट्ट नायक तथा ग्राभिनवगुत। भट लोल्लट टर्पात्त-वादी हैं। वे रस को विभावादि का कार्य मानते हैं। शकुक विभावादिकों के

द्वारा रस की अनुमिति मानते हैं। उनकी सम्मित में विभावादिकों से तथा रस से अनुमापक-अनुमाप्य सम्बन्ध है। महनायक भुक्तिवादी हैं। उनकी सम्मित में विभावादि का रस से भोजक- भोज्य सम्बन्ध हैं जिसे सिद्ध करने के लिये इन्होंने अभिधा के अतिरिक्त भावकत्व तथा भोजकत्व ज्यापार भी स्वीकार किया है। अभिनवगुप्त ज्यक्ति- वादी हैं। उन्ही का मत अधिक मनोवैज्ञानिक है और इसलिये उनका मत समस्त आलंकारिकों के आदर तथा अद्वा का पात्र है। समग्र स्थायी भाव वासनारूप से सहदयों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। विभावादिकों के द्वारा ये ही सुप्त स्थायीभाव अभिन्यक्त होकर आनन्दमय रस रूप प्राप्त कर लेते हैं।

रस की संख्या के विषय में आलक्कारिको में मतमेद दीख पहता है। मरत ने आठ रस माने हैं—(१) श्रृङ्कार (२) हास्य (३) करुण (४) रीद्र (५) वीर (६) भयानक (७) वीमत्स (८) अद्भुत । शान्त रस के विषय में बड़ा विवाद है। मरत तथा धनज्ञंय ने नाटक में शान्तरस की स्थिति अस्वीकार की (शममिष केचित् प्राटुः पुष्टिर्नाट्येषु नैतस्य—दशरूपक ४। ३५) नाटक अभिनय के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है और शान्तरस सब कार्यों का विरामरूप है। ऐसी दशा में शान्त का प्रयोग नाटक में हो नहीं सकता। काव्यादिकों में उसकी सत्ता अवश्य विद्यमान रहती है। आनन्दबर्धन के अनुसार महाभारत का मूल रस शान्त ही है। रुद्धट ने प्रेयान् को भी रम माना है। विश्वनाय वात्सल्य को रस मानने के पत्तपाती हैं। गौड़ीय वैक्णावों की सम्मति में मधुर रस' सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम रस है। साहित्य में रस मत की बड़ी महत्ता है। लौकिक संस्कृत का प्रथम श्लोक—जो क्रीचवध से मर्माहत होकर महर्षि वाल्मीकि को स्फुरित हुआ—रसमय ही था। इस रस को सब सम्प्रदायों ने अपनाया है परन्तु अपने-अपने मतानुसार इसे ऊँचा नीचा स्थान दिया हैं।

#### (२) श्रलङ्कार सम्प्रदाय

ं त्रलङ्कार मत के प्रधान प्रवर्तक ख्राचार्य भामह है तथा इसके पोपक हैं 'भामह' के टीकाकार उद्घट तथा रुद्धट । दंडी को भी ख्रलंकार की

प्रधानता किसी न किसी रूप में स्वीकृत थी। इस सम्प्रदाय के प्रश्नुसार श्रलंकार ही कान्य का जीवात है। जिस प्रकार श्राग्न को उष्ण्ता-रहित मानना उपहास्यास्पद है, उसी प्रकार कान्य को श्रलकारहीन मानना श्रस्वाभाविक है। श्रलकारों का विकाश धीरे-धीरे ही होता श्राया है। भरत के नाट्यशास्त्र मे तो चार ही श्रलकारों का नामनिर्देश मिलता है—श्रनुपास, उपमा, रूपक श्रीर दीपक। मूल श्रलंकार ये ही हैं जिनमे एक तो है शब्दालकार श्रीर तीन हैं श्रर्थालंकार। इन्ही चार श्रलंकारों का विकाश होकर कुवलयानन्द मे १२५ श्रलकार माने गये हैं। श्रलकारों के इस विकाश के लिये श्रलग श्रनुशीलन की श्रावश्यकता है। श्रलकारों के स्वरूप में भी श्रन्तर पड़ता गया। भामह की जो वक्रोक्ति है वह वामन मे नये परिवर्तित रूप मे दीख पड़ती है। श्रलकारों के विभाग के लिये कितपय सिडान्त भी निश्चित किये गये हैं। उद्रट ने पहले पहल यह संकेत किया श्रीर श्रीपम्य, वास्तव, श्रतिशय श्रीर श्लेष को श्रलंकारमूल माना।

श्रलकार मत को माननेवाले श्राचार्यों को रस का तत्त्व श्रज्ञात न था। परन्तु उन्होंने इसे स्वतन्त्र स्थान न देकर श्रलकार का ही प्रकार माना है। रसवत्, प्रेय, उर्जस्वी श्रीर समाहित इन चारो श्रलकारों के भीतर रस और भाव का समग्र विषय मामह के द्वारा श्रन्तिनिवृष्ट किया गया है। दख्डी भी रसवत् श्रलंकार से परिचित हैं। उन्होंने श्राठ रस श्रीर श्राठ स्थायीमावों का निर्देश किया है। इस प्रकार श्रलकार मत के ये श्राचार्य रसतत्त्व को भली-माँति जानते हैं। पर उसे श्रलकार का ही एक प्रकार मानते है। वे प्रतीयमान श्रथ से भी परिचित हैं जिसे उन्होंने समासोक्ति, श्राच्नेप श्रादि श्रलकारों के भीतर माना है। श्रलकार

इस विषय मे एकावलीकार विद्याधर का निरूपण वड़ा ही युक्तियुक्त श्रीर वैज्ञानिक है। उन्होंने श्रीपम्य, विरोध, तर्क, श्रादि को श्रलकार का मल

विभेदक मानकर इस विषय की वडी सुन्दर समीता की है।

१—ग्रङ्गीकरोति यः काव्य शव्दार्थावनलक्वती । श्रसौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनल कृती ॥ चन्द्रालोक १। प

के विशिष्ट अनुशीलन न्तथा व्याख्या करने से वक्रोक्ति तथा ध्वनि की कल्पना प्रादुभूत हुई। इस प्रकार साहित्य शास्त्र के इतिहास मे अलंकार मत की बड़ी विशेषता है।

# ३—रीति सम्प्रदाय

रीतिमत के प्रधान प्रतिपादक आचार्य वामन हैं। उनके मत में रीति ही कान्य की आत्मा है। रीति क्या है १ पदो की विशिष्ट रचना है। रचना में यह विशिष्टता गुणों के कारण से उत्पन्न होती है। रीति गुणों के ऊपर अवलम्बित रहती है। इसिलेंथे रीतिमत 'गुणा सम्प्रदाय' के नाम से पुकारा जाता है। वैदर्भी और गौड़ी रीतियों के विमेद को स्पष्टरूपसे प्रतिपादन करने का श्रेय आचार्य दण्डी को है। गुणा और अलंकार के मेद को वामन ने पहली वार स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। वामन ने गुणों को शब्दगत तथा अर्थगत मान कर उनकी संख्या दिगुणित कर दी है। दश गुणों का नाम निर्देश तो मरत के नाट्यशास्त्र में ही किया गया है। उनके नाम ये हैं:—श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, तथा कान्ति। दण्डी ने भी इनका निर्देश किया है जिन्हे वे वैदर्भ मार्ग का प्राण बतलाते हैं। वामन ने वैदर्भी रीति के लिये इन दश गुणों की आवश्यकता स्वीकार की है। गौड़ी के लिए आज और कान्ति की, पाञ्चाली के लिए माधुर्य तथा प्रसाद की सत्ता रहना आवश्यक वतलाया है।

रीति सम्प्रदाय ने श्रलकार श्रौर गुण का भेद स्पष्ट कर साहित्य का वड़ा उपकार किया है । वामन का कथन है कि काव्य शोभा के करने वाले धर्म गुण हैं श्रौर उसके श्रितशय करनेवाले धर्म श्रलंकार हैं। (काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः । तदितशयहेतवोऽलकाराः)। श्रलंकार सम्प्रदाय की श्रपेत्ता इस सम्प्रदाय की श्रालोचक दृष्टि गहरी तथा पेनी दीख पडती है । मामह श्रादि ने तो रस को श्रलकार मानकर उसे काव्य का बहिरङ्ग साधन ही स्वीकार किया है, परन्तु वामन ने कान्ति गुण के भीतर रस का श्रन्तिनेवेश कर काव्य में रस की महत्ता पर विशेष दिया है। उन्होंने बक्रोक्ति के

भीतर ध्विन का ग्रन्तर्भाव किया है। इस प्रकार रीति सम्प्रदाय का विवेचन कहीं ग्रिधिक हृदयगम तथा व्यापक है।

#### ४-वकोक्ति सम्प्रदाय

ग्रहोक्ति को कान्य का जीवित सिद्ध करने का श्रेय श्राचार्य कुन्तक को ही है। उन्होंने इसीलिए श्रपने ग्रंथ का नाम ही 'वक्रोक्ति-जीवित' रखा है। 'वक्रोक्ति' शब्द का श्रर्थ है—वक्रडक्ति श्रर्थात् सर्वसाधारण लोगों के कथन से भिन्न, श्रलौकिक चमत्कार से युक्त, कथन। कुन्तक के शब्दों में वक्रोक्ति 'वैदग्ध्य-भड़ी-भणिति' है। साधारण जन श्रपने भागों की श्रमिन्यक्ति के लिए साधारण ढंग से ही शब्दों का प्रयोग किया करते हैं, परन्तु उससे पृथक् चमत्कारी कथन का प्रकार 'वक्रोक्ति' के नाम से श्रमिहित है । वक्रोक्ति की इस कल्पना के लिए कुन्तक भामह के श्रृणी हैं। भामह श्रितशयोक्ति को वक्रोक्ति के नाम से पुकारते हैं श्रीर उसे श्रलंकार का जीवनाधायक मानते हैं। उनका कथन स्पष्ट है—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाऽथीं विभाव्यते। यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना।

भामह की सम्मित में वक अर्थवाले शब्दों का प्रयोग काव्य में अलंकार उत्पन्न करता है—वाचा वक्रार्थशब्दोक्तिरलंकाराय कल्पते (५।६६)—हेतु को अर्लंकार न मानने का कारण वक्रोक्ति शून्यता ही है (२।८६)। भामह की इस कल्पना को आलकारिकों ने स्वीकृत किया। लोचन ने भामह (१।३६) को उद्घृत कर स्पष्ट लिखा है—शब्द और अर्थ की वक्रता लोकोत्तर रूप से उनकी अवस्थित है (शब्दस्य हि वक्रता ग्रिमेचेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्णेण रूपे-णावस्थानम्—ए० २०८)। दणडी ने भी वक्रोक्ति तथा स्वभावोक्ति रूप से वाड्मय को दो प्रकार का माना है तथा वक्रोक्ति में श्लेप के द्वारा

१ वकोक्तिरेव वैदग्ध्यभङ्गीभिणितिरुच्यते । वकोक्तिः प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी विचित्रैवाभिधा वैदग्द्य कविकौशलं तस्य भङ्गी विच्छिक्तः ।

<sup>-</sup>वक्रोक्ति जीवित १।११

सौन्दर्य की उत्पत्ति की बात लिखी हैं। कुन्तक ने इसी कल्पना को अपना कर वक्रोक्ति को काव्य का जीवित बनाया है। निःसन्देह ये बड़े भारी मौलिक विचारों के आचार्य हैं।

कुन्तक ध्वनिमत से खूब परिचित हैं। ध्वन्यालोक के पद्यों का भी उन्होंने अपने अन्थ में उल्लेख किया है, परन्तु उनकी वक्रोक्त की कल्पना इतनी उदात्त, व्यापक तथा बहुमुखी है कि उसके भीतर ध्वनि का समस्त प्रपञ्च सिमट कर विराजने लगता है। वक्रोक्ति छः प्रकार की मुख्य रूप से है—

(१) वर्णवक्रता, (२) पदपूर्वार्धवक्रता, (३) प्रत्ययवक्रता (४) वाक्यवक्रता, (५) प्रकरण वक्रता, (६) प्रवन्धवक्रता । उपचारवक्रता के भीतर ध्विन के प्रचुर भेदों का समावेश किया गया है । कुन्तक की विश्लेषण तथा विवेचन शिंक बड़ी मार्मिक है । उनका यह प्रन्थ अलङ्कारशास्त्र के मौलिक विचारों का भण्डार है । दुःख है कि उनके पीछे किसी आचार्य ने इस भावना को और अप्रसर नहीं किया । वे लोग तो रुद्रट के द्वारा प्रदर्शित प्रकार को अपना कर वक्रोक्ति को एक सामान्य शब्दालङ्कार-मात्र ही मानने थे। इस प्रकार 'वक्रोक्ति' की महनीय भावना को वीजरूप मे सूचित करने का श्रेय आचार्य भामह को है और उस वीज को उदात्तरूप से अकुरित तथा पहावित करने का सम्मान कुन्तक को है।

#### ५-ध्वनि सम्प्रदाय

ध्वनि-मत रस-मत का विस्तृत रूप है। रस-सिद्धान्त का ग्रध्ययन मुख्यतः नाटकों के सम्बन्ध में ही पहले पहल किया गया। यह 'रस' कभी वाच्य नहीं होता, प्रत्युत व्यग्य ही हुन्ना करता है। इस विचारधारा को ग्राग्रस कर न्नान-द्वर्धन ने व्यंग्य को ही काव्य में प्रधान माना है। 'ध्विन' शब्द के लिए न्नालंकारिक वैयाकरणों का न्रम्णी है। वैयाकरण स्फोटरूप मुख्य न्ना न्ना न्ना नियक्त करनेवाले शब्द के लिये 'ध्विन' का प्रयोग करता है। न्नालंकारिकों ने इस साम्य पर इस शब्द को ग्रहण कर इसका ग्रार्थ विस्तृत

१ श्लेपः सर्वासु पुप्णाति प्रायो वक्रोक्तिपु श्रियम् ।
भिन्नं द्विधा समासोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वाड्मयम् ॥
—काव्यादर्श २।३६३

तथा व्यापक वना दिया है। इस मत के आद्य आचार्य आनन्दवर्धन ने युक्तियों के सहारे व्यग्य की सत्ता वाच्य से पृथक सिद्ध की है और मम्मट ने तो इसको वड़ी ही शास्त्रीय व्यवस्था कर दी है। आनन्द के पहले ध्विन के विषय में तीन मत थे—अमाववादी, मिक्तवादी, अनिर्वचनीयवादी— इनका समुचित खरडन आनन्द की बुद्धि का चमत्कार है। ध्विन के तीन मुख्य मेद है—रस, वस्तु तथा अलकार और इनके भी अनेक प्रकार है।

श्रलकार के इतिहास में 'ध्विन' की कल्पना वड़ी ही सूच्म बुद्धि की परिचायिका है। ध्विन के चमत्कार को पाश्चात्य श्रालकारिक भी मानते हैं। महाकिन ड्राइडन की उक्ति—More is meant than meets the ear—ध्विन की ही प्रकारान्तर से सूचना है। ध्विनवादी सिद्धान्तों के व्यवस्थापक दीख पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने श्रपनी पद्धित के श्रनुसार गुण, दोप, रस, रीति श्रादि समस्त काव्यतस्वों की सुन्दर व्यवस्था की है।

## ६—श्रोचित्य-सम्प्रदाय

'श्रोचित्य' की भावना रस-ध्विन श्रादि समस्त काव्यतच्वो की मूल भावना है। समस्त प्राचीन श्रालकारिको ने 'श्रोचित्य' की रक्षा करने की श्रोर श्रपने प्रन्थों में सकेत किया है। दोमेन्द्र ने 'श्रोचित्यविचारचर्चा' लिख कर इस काव्यतच्य का व्यापक रूप स्पष्ट दिखलाया है। उनका यह कथन ठीक है कि 'श्रोचित्य' ही रस का जीवनभूत है, प्राण है'। जो जिसके सहश हो जिससे मेल मिले उसे 'उचित' कहते हैं श्रोर उचित का ही भाव 'श्रोचित्य' है'। इस 'श्रोचित्य' को पद, वाक्य, श्रर्थ, रस, कारक, लिग, वचन श्रादि श्रनेक स्थलों पर दिखला कर तथा इसके श्रभाव को श्रन्यत्र दिखला कर चेमेन्द्र ने साहित्य रसिकों का महान् उपकार किया है। परन्तु इस तत्त्व की

१—ग्रौचित्यस्य चमत्कारकारिग्एश्चारुवर्वग्रे ।

रसजीवितभूतस्य विचार कुरुतेऽधुना ॥ (का०३)
२—उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत् ।

उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचन्नते ॥ (का०७)

उद्भावना चेमेन्द्र से ही मानना भयङ्कर ऐतिहासिक भूल होगी। श्रौचित्य का मूलतत्त्व श्रानन्द ने ही उद्घाटित किया है—

> श्रनौचित्यादृते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम् । श्रौचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत् परा ॥

श्रनौचित्य को छोड़कर रसभद्भ का दूसरा कारण नही है। रस का परम रहस्य—परा उपनिषद्—यही है = श्रौचित्य से उसका निबन्धन। परन्तु श्रानन्दवर्धन से बहुत पहले यह काव्य का मूल तत्त्व माना गया था। भरत ने श्रपने पात्रों के लिए देश श्रौर श्रवस्था के श्रनुरूप वेषविन्यास की व्यवस्था कर इसी तत्त्व पर जोर दिया है—

> श्रदेशजो हि वेपस्तु न शोभां जनियध्यति । मेखलोरसि बन्धे च हास्यायैवोपजायते ॥

> > ( नाट्यशास्त्र २३।६६ )

पिछुले त्र्यालंकारिको ने भी इस तत्त्व की महत्ता मानी है। इन्हीं सव सूचनात्र्यों का विशद विवरण च्लेमेन्द्र ने ग्रपने मौलिक ग्रन्थ मे किया है। च्लेमेन्द्र का यह कथन मरत की पूर्वोक्त कारिका का भाष्य है—

> कण्ठे मेखल्या, नितन्बफलके तारेण हारेण बा, पाणौ नुपूरबन्धनेन, चरणे केयूरपाशेन वा । शौर्येण प्रणते रिपो करुण्या नायान्ति के हास्यतां श्रीचित्येन विना रुचि प्रतनुते नालकृतिनों गुणाः ।

त्रलङ्कारशास्त्र ने त्रालोचनाशास्त्र को तीन महनीय काव्यतत्त्वों के रहस्य से परिचय कराया है। ये तीन तत्त्व हैं—श्रोचित्य, रस श्रोर ध्वनि, परन्तु इन तीनों में व्यापकतम तत्त्व श्रोचित्य ही है। इसके भीतर रहकर ही रस तथा ध्वनि श्रपने गौरव श्रोर मर्यादा की रचा कर सकते हैं। श्रोचित्य के मूलाधार पर ध्वनि श्रोर रस के तत्त्व श्रवलम्वित हैं। श्रोचित्य के विना रस' मे न तो सरसता है श्रोर न 'व्वनि' मे महत्ता। श्रोचित्य के तथ्य पर ही माहित्य का समग्र सिद्धान्त श्राश्रित है, इसे महामहोपाव्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री ने इस ग्राफ में दिखलाया है:—

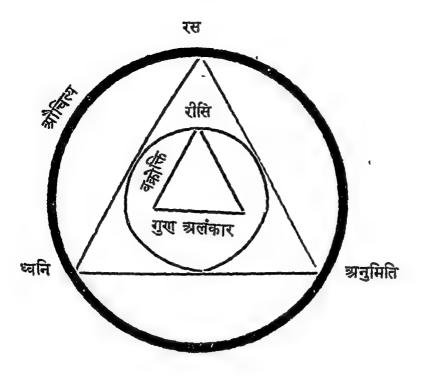

श्रौचितीमनुधावन्ति सर्वे ध्वनिरसोन्नयाः। गुणालङ्कृतिरीतीनां नयाश्चानृजुवाङ्मयाः॥

साहित्य शास्त्र के सिद्धान्तों का इतिहास श्रौचित्य से श्रारम्भ कर 'श्रलकृति' तक का विकास है। इस चित्र के वड़े वृत्त पर दृष्टिपात कीजिए। यह काव्य के श्रन्तरंग श्रर्थात् प्राण्मूत तन्त्व की समीचा करता है। इस पूरे वृत्त की परिधि है – श्रौचित्य, जिसे भारतीय साहित्यकारों ने व्यापकतम काव्यतत्त्व श्रंगीकृत किया है। इस वृत्त के भीतर जो वड़ा त्रिकोण है उसका शीर्षं

स्थान है रस श्रौर नीचे के कोण हैं ध्वनि-श्रौर श्रनुमिति। रस का शीर्ष-स्थान सूचित करता है कि भारत के किसी भी साहित्यसम्प्रदाय में रसतत्व की श्रवहेलना नहीं है। श्रानन्दवर्धन तो इस रस को काव्य की श्रात्मा मानते हैं, श्रौर उनके विरोधी श्रालफारिक कुन्तक तथा महिममह काव्य में इसकी सत्ता का श्रपलाप नहीं करते। रस उन्हें भी मान्य है, परन्तु उसकी श्रमिव्यक्ति के प्रकार भिन्न-भिन्न है। रसामिव्यक्ति दो प्रकार से सिद्ध की जाती है—(१) ध्वनि के द्वारा (श्रानन्दवर्धन) तथा (२) श्रनुमिति—श्रनुमान के द्वारा (महिममह)। यहाँ श्रनुमिति ध्वनिविरोधी समग्र मतों का उपलच्चण है। व्यनिसम्प्रदाय व्यञ्जना के द्वारा रस की श्रमिव्यक्ति मानता है, परन्तु महिम मह श्रनुमान के द्वारा रस का प्रकटीकरण मानते हैं। वे व्यञ्जना के पन्चपाती नहीं है, प्रत्युत व्यञ्जना के समग्र प्रपञ्च श्रनुमान के द्वारा उन्होंने प्रमाणित किये हैं। उनके 'व्यक्ति-विवेक' का इसी से गौरव है।

मीतरी वृत्त में काव्य के वाह्य उपकरण तथा खरूप का विवेचन है। वृत्त की परिधि 'वक्रोक्ति' है जो वृह्त् वृत्त को स्पर्श कर रही है। वक्रोक्ति किव के कथन का एक विशिष्ट प्रकार है। इस वृत्त के भीतर एक त्रिकोण है जिसका ऊपरी विन्दु है—रीति, और निचले विन्दु है गुण और अलंकार। रीति को काव्य की आत्मा मानने का श्रेय वामन को है। गुण की व्यवस्था समक विवेचना दण्डी ने सर्वप्रथम की तथा अलकार का काव्य में समिषक महत्त्व का प्रतिपादन मामह ने किया। गुण और अलंकित का सुचार विवेचन परस्पर सम्बद्ध थुग के साहित्यिक प्रयास का फल है। दोनों का प्रतिपादन प्रायः समसामयिक ही हुआ है। रीति, गुण और अलंकार— ये तीनों तत्त्व काव्य के विहरग साधन हैं और इनका वक्रोक्ति पर आश्रित होना नितान्त आवश्यक है। इस प्रकार इस आफ में अलंकारशास्त्र के पूर्वोक्त समस्त सम्प्रदायों का पारस्परिक सम्बन्ध व्यवस्थित रूप से दिखलाया गया हैं।

१ द्रप्टच्य कुप्पुस्तामी शास्त्रीः Highways and Byways of Literary Criticism in Sanskrit पूर् २७-३०

# औचित्यविचार

## "श्रोचित्यं रससिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम्"

—च्चेमेन्द्र

श्रीचित्य का लोक में सर्वत्र साम्राज्य है। श्रीचित्य के ऊपर श्रवल-म्त्रित होनेवाला व्यवहार ही सद्व्यवहार माना जाता है। श्रौचित्य से विरहित व्यवहार की ही दुर्व्यवहार सज्ञा है। लोकव्यवहार में सबसे ऋधिक ध्यान देने की यात यह है कि किस वस्तु का सन्निवेश कहाँ किया जाय तथा किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का ज्ञाचरण काम मे लाया जाय। लोक व्यवहारों की समष्टि ठहरा। पिता का पुत्र के साथ, पित का पत्नी के साथ, स्वामी का सेवक के साथ, राजा का प्रजा के साथ श्रीर मनुष्य का श्रपने कुटुम्बियो के साथ, जो परस्पर त्याचरण हुत्रा करता है उन्हीसे तो हमारे लोक-व्यवहार की सीमा निर्धारित की जाती है। इनमें यदि श्रीचित्य का श्राधार न रहे तो हमारा जीवन छिन्न-भिन्न होकर अञ्यवस्था के गर्त मे गिर जाय। संसार मे पाप-पुराय की कल्पना भी श्रीचित्य के तिरस्कार तथा उसके सत्कार पर ही क्रमशः अवलम्बित है। राजा नहुष के पतन का कारण इसी ग्रौचित्य का तिरस्कार ही था। जिन माननीय तथा महनीय महर्पिया के प्रति उसे श्रद्धा तथा सत्कार प्रदर्शित करना चाहिए था उनके ही प्रति उसने श्रौचित्य का उलड्डान कर, उन्हे श्रपनी शिविका ढोने के श्रमुचित काम मे नियुक्त किया। इस श्रीचित्य के श्रनादर का जो विषम परिणाम फला कौन उससे भली-भाँति परिचित नही है ? यह हुई व्यवहार के विषय मे श्रौचित्य की चर्चा।

ससार में सौन्दर्य की भावना इसी श्रीचित्य तत्त्व के ऊपर श्राश्रित है। प्रत्येक वस्तु का श्रपना एक विशिष्ट तथा निर्दिष्ट स्थान है जहाँ से भ्रष्ट होने पर उस का मूल्य तथा महत्त्व नष्ट हो जाता है। शरीर को सुसज्जित करने के लिए श्राभूपणों की सृष्टि की गई है। परन्तु इन श्राभूपणों का श्राभूषणत्व तभी तक है जवतक वे उचित स्थान में धारण किये जाते हैं। श्रनुचित स्थान पर धारण किया गया श्रलंकार केवल श्रसुन्दर ही नहीं प्रतीत होता, प्रत्युत धारण करनेवाले की मूर्खता का कारण वनकर उसे

उपहास्यास्पद भी वना देता है। विहारों ने ठीक ही कहा है कि जिस मुकुट को अपने सिर पर धारण कर राजा और महाराजा गौरवान्वित हुआ करते है उसी को गवई का गॅवार पैर में पहन कर अपनी मूर्खता प्रकट करता है और संसार में हॅसी मोल लेता है:—

> जो सिर धरि महिमा मही, लहियत राजा राव। प्रगटत जड़ता आपनी, मुकुट पहिरियत पाव।।

च्चेमेन्द्र ने श्रपनी 'श्रोचित्यविचार चर्चा' में श्रोचित्य की महती महत्ता स्पष्टरूप से उद्घोषित की है। उनका कथन है कि श्रोचित्य ही सौन्दर्य का मूल तत्त्व है। यदि कोई सुन्दरी स्त्री श्रपने गले में करधनी, नितम्त्र के ऊपर हार, हाथो में नुपूर (पायजेब) श्रीर पैरों में केयूर पहन ले तो उसकी प्रचएड मूर्खता देखकर उस पर कौन नहीं हॅस पड़ेगां? यदि कोई पुरुष शरण में श्राये हुए प्रणत के ऊपर वीरता दिखावें श्रीर शत्रु के ऊपर दथा का माव प्रदर्शित करें तो उसकी कौन हॅसी नहीं उड़ायेगा? सची बात तो यह है कि श्रोचित्य के बिना न तो श्रल कार ही सौन्दर्य का उन्मेष करते हें श्रीर न गुण ही प्रांति का विस्तार करते हैं:—

करें मेखलया, नितम्बफलके तारेगा हारेगा वा, पाणी नूपुर-बन्धनेन, चरणे केयूरपाशेन वा। शौर्येगा प्रणते, रिपौ करूणया, नायान्ति के हास्यतां, श्रौचित्येन विना रुचिं प्रतनुते, नालंकृतिनों गुणाः॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के प्रत्येक व्यवहार में श्रौर प्रत्येक कार्य में श्रौचित्य का ही श्रखण्ड साम्राज्य विराजमान है। कोई भी क्ख श्रमुन्दर इसीलिए मानी जाती है कि उसमें श्रौचित्य का श्रमाव है। स्थान भ्रष्ट वस्तु का महत्त्व इसीलिए कम हो जाता है कि वह उचित स्थान से च्युत हो गई है। किसी किव ने ठीक ही कहा है कि दन्त, केश, नख श्रौर मनुष्य स्थानभ्रष्ट होने से शोभा प्राप्त नहीं करते हैं:—

स्थानश्रष्टा न शोभन्ते, दन्ताः केशा नखा नराः॥

परन्तु येही चार् वस्तुए क्यो ? ससार में कोई भी वस्तु अपने श्रौचित्य का उल्लाइन कर शोभा प्राप्त नहीं करती। इसी प्रकार गुणों की दशा समम्भनी चाहिये। श्राहसा तथा दया दोनो निःसन्देह देवी गुण हैं। इनका प्रयोग करना मनुष्य के लिए धर्म वतलाया गया है। परन्तु इनका भी यदि उचित स्थान पर प्रयोग न किया जाय तो ये लोक-मगल के साधन नहीं होते। किसी श्राततायी के ऊपर दया दिखलाना पाप है क्योंकि वह इसका पात्र नहीं है। कहने का श्राशय केवल इतना ही है कि श्रौचित्य का श्रातिक्रमण कर ससार में कोई भी वस्तु—चाहे वह गुण हो या श्रलकार—शोभा प्राप्त नहीं कर सकती।

#### सामान्य परिचय

कला तथा काव्य लोक के प्रतिबिम्ब है। ललित कलास्रों में आदर्शवाद के साथ यथार्थता का कितना सामझस्य रहता है, यह विज्ञ आलोचकों के पर्याप्त मतभेद का स्थान है। परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि कोई भी कला हो, वह लोक का सर्वथा परिहार नहीं कर सकती i प्रकृति तथा कला मे स्वामाविक सामरस्य है। कला के अन्तस्तल से लौकिक अनुभूति अपनी श्रमिव्यक्ति सदा करती रहती है। यही कारण है कि लोक के समान कला-जगत में भी श्रीचित्य का सर्वत्र साम्राज्य लिखत होता है। तभी तक कला मे सहृदयो के ग्रानुरञ्जन करने की योग्यता वनी रहती है, जवतक वह श्रोचित्य से पराड्मुख नही होती । श्रौचित्य के ऊपर प्रतिष्ठित कला ही वस्तुतः कला-पद से वाच्य हो सकती है। अनौचित्य को आश्रय देनेवाली कला 'कला' जैसे महत्त्वपूर्ण श्रमिधान की कथमपि पात्री नहीं वन सकती । लिलत कलाश्रों मे विशेष रुचिकर होने से चित्रकला की ही विशेषता परिखये। हमें चित्रजन्य चमत्कार मे श्रौचित्य की ही विशेष समर्थता दीख पड़ेगी। कालिदास ने श्रभिज्ञान-शकुन्तल नाटक के प्रथम श्रक मे शकुन्तला को श्रपनी दोनो सिखयों के साथ कोमल बालपादपों को जल से सीचती हुई चित्रित किया है। वहाँ उन्होंने इन्हे ('वयोऽनुरूपैः सेचनघटैः') ग्रावस्था के त्रानुरूप घड़ों से सीचने का वर्णन किया है। इस चित्र के चमत्कृत होने का कारण यही श्रौचित्य है। यदि इनके हाथ मे उनकी श्रवस्था के प्रतिकृल बड़ी उम्रवाली वालिका के हाथ में छोटा घड़ा होता या छोटी उम्र की कन्या के हाथ में बड़ा घड़ा होता, तो यह दृश्य दर्शकों के हृदय में श्रानन्द का उद्वोधन न कर विरस्ता का कारण बनता।

काव्यकला में भी श्रौचित्य की इसी कारण महत्ता है। भारत में नाटक तथा काव्य, दृश्य अथवा अव्य काव्यो का एक ही मुख्य लद्भ्य रहा है श्रीर वह लच्य है दर्शकों तथा श्रोताश्रो के हृदय में रस का उन्मीलन। यदि ऋभिनय में दर्शको को तद्रूप रस मे तन्मय बनाने की योखता नहीं है, तो वह श्रमिनय कितना भी श्रमिराम या सुन्दर क्यो न हो, वह कथमपि उपादेय ऋथवा ऋनुरञ्जक नही हो सकता। अन्य कान्य का भी यही उद्देश्य है-श्रोतात्रो के हृदय में वर्ग्य विषय से सहानुभूति का तथा तत्तत् रस का आविर्भाव । इस कार्य मे चमता रखनेवाला काच्य ही वस्तुतः काव्यपद वाच्य हो सकता है। श्रीर इस लद्द्य की सिद्धि में श्रीचित्य की चरम श्रावश्यकता है। रसध्विन से समन्वित काव्य भी श्रीचित्य-वर्जित होने पर श्रानन्दोल्लास कथमपि विकसित नहीं कर सकता। रस की चारता श्रोचित्य के कारण ही होती है। इसीलिए श्रौचित्य के प्रधान श्राचार्य चेमेन्द्र का स्पष्ट कथन है कि काव्य के अलकार तो अलकारमात्र ही हैं — वे केवल वाह्य उपकरण हैं। गुण भी गुण ही हैं अर्थात् वे अन्तरग होने पर भी काव्य के जीवन का सम्पादक नहीं हो सकते। रसके कारण ही काव्य श्रानन्दोत्पादक ज्ञमता का निकेतन होता है। ऐसे रससिद्र काव्य का स्थिर जीवित ग्रीचित्य ही है:-

> श्रलङ्कारास्त्वलंकाराः गुणा एव गुणाः सदा। श्रीचित्यं स्सिसिद्धस्यःस्थिरं काव्यस्य जीवितम्॥

श्रोचित्यं स्थिरमविनश्वर जीवितं काव्यस्य, तेन विनास्य गुणालं-कारयुक्तस्यापि निर्जीवत्वात् । रसेन शृंगारादिना सिद्धस्य प्रसिद्धस्य काव्यस्य धातुवाद्रसिद्धस्येव तज्जावितं स्थिरभित्यर्थः ॥

लोक में जिस प्रकार उचित स्थान पर रखने से भूषणां का भूषणत्व सम्पन्न होता है, उसी प्रकार काव्य में भी उचित स्थान पर विन्यास ने ही अलकार अलंकार—विभृषित करनेवाला—कहलाता हैं। श्रीर श्रीचित्य से च्युत न होने से ही गुणों की गुणता रहती है। वह उपमा ही कैसी ? जो वर्ण्य विषय को रसके अनुकूल न वनावे तथा उस माधुर्य का ही काव्य में क्या उपयोग है ? जो उचित स्थान पर मधुरता का आस्वादन न करावे। गुण और अलंकार दोनों के काव्यतत्त्व होने में श्रोचित्य ही स्वरूपाधायक है:—

उचित-रथान-विन्यासादलंकृतिरलंकृतिः । श्रीचित्यादच्युता नित्यं भवन्त्येव गुणा गुणाः ॥

श्री० वि० वि० श्लोक ६।

द्येमेन्द्र का ताल्पर्य है कि गुण तथा अलकार से युक्त होने पर भी काव्य निर्जीव ही रहता है। रसके कारण ही काव्य की प्रसिद्ध सार्थक होती है। ऐसे काव्य का ग्राविनश्वर जीवित—स्थायी प्राण—ग्राचित्य ही है। इस प्रकार काव्य का सबसे ग्राधिक व्यापक, सब से ग्राधिक उपादेय तथा सब से ग्राधिक महनीय तत्व श्रोचित्य ही है।

चेमेन्द्र की सम्मित में यह श्रीचित्य एक मान्य 'मागवत' गुण है। मगवान् ने श्रपने श्रवतार श्रहण करने के श्रवसर पर इस तत्त्व का सर्वदा पालन किया है। जब मयद्भर तथा प्रचण्ड हिरण्यकिशिषु का सहार करना उन्हें श्रमीप्ट था, तब उन्होंने तद्रूप ही श्रपने प्रचण्ड गर्जन से त्रिलोकी को भी किम्पत करनेवाले, श्रपने सटाजाल से मेघो का संघपेण करनेवाले, नरिनह की उग्र मूर्ति धारण की। जब श्रमृत-पान के श्रवसर पर उन्हें श्रमुगे के छलने की श्रावश्यकता प्रतीत हुई, तब उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर श्रपने नेत्रों को कजल से काला बना डाला। छलने के कार्य में मोहिनी का सामर्थ्य सर्वातिशायी होता ही है। श्रतः श्रप्तण्डकोटि ब्रह्माण्ड के नायक, जगन्नाटक के श्रप्रतिम सूत्रधार भगवान् ने ही श्रपने व्यवहार में, कार्य में तथा रूप में जिस श्रोचित्य का श्रादर किया है, यही श्रोचित्य यि काव्य-जगत् का रुवतो महनीय सिद्धान्त हो, तो इसमें कीन सी विचित्रता है ? चेमेन्द्र ने 'श्रोचित्य-विचार-चर्चा' का श्रारम्भ परमे:चित्यकारी भगवान् श्रच्युत की रुति से इस प्रकार किया है:—

कृतारिवञ्चने दृष्टिर्येनाञ्जनमलीमसा । श्रच्युताय नमस्तस्मै परमोचित्यकारिर्णे ॥ च्चेमेन्द्र वैष्ण्व थे। श्रतः उनकी दृष्टि को भगवान् विष्णु के श्रौचित्य-विधान की श्रोर श्राकृष्ट होना स्वाभाविक है। श्रन्य देवचिरतों की संभीचा करने पर भी उनके चिरत्र में इस श्रौचित्य का उन्मीलन सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। श्रतः श्रौचित्य के 'भागवत' गुण् होने में तिनक भी सन्देह नहीं है। जो कुछ भी हो, लिलत कलाश्रों में तथा विशेषतः काव्य में श्रौचित्य ही व्यापकतम सिद्धान्त के रूप में परिस्फुरित होता है। इस काव्यतथ्य के खरूप तथा विकाश का श्रनुशीलन श्रत्यन्त श्रावश्यक है।

## श्रीचित्य का स्वरूप

श्रीचित्य किसे कहते हैं १ इसका उत्तर द्वेमेन्द्र के ही शब्दों में इस प्रकार है:—

डिचतं प्राहुराचार्याः, सहशं किल यस्य यत्। डिचतस्य च यो भावः, तदौचित्यं प्रचचते॥

जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे हम 'उचित' कहते हैं श्रौर उचित का भाव ही 'स्त्रौचित्य' कहलाता है। भावार्थ यह है कि किसी वस्तु ही के साय किसी वस्तु का योग अनुरूप या अनुकृल होता है। लोक तथा कला दोनों के चेत्रों में यही नियम जागरूक है। गलें में ही मोतियों का हार पहना जाता है और पैर में ही नुपूर बॉधे बाते हैं। ग्रतः मीतियों का हार गले के लिए उचित है, तो नुपूर पैरों के लिए। इन दोनों वस्तुत्रों के संयोग मे श्रोचित्य का सफल संविधान है। काव्य के चेत्र में भी इसी प्रकार शृंगार रस के साथ माधुर्य गुगा का योग त्र्यनुकूल पड़ता है तथा रौद्र श्रौर वीर रस के साथ गाढ़बन्धता के प्रतिपादक श्रोज गुण का। इस अनुरूपता के कारण शृंगार के साथ माधुर्य का तथा वीर के साथ ग्रोज का संयोग सर्वथा श्रौचित्यपूर्ण है। इसी प्रकार कोई श्रलंकार रस के साथ इतना त्रानुकूल पड़ता है कि उसकी सत्ता कान्य को सजीव तथा चमत्कृत वना देती है। ऐसी दशा मे वर्ण्य विषय के साथ उपमा का ग्रोचित्य सर्वथा माना जाता है। कोई विशिष्ट पद ही किसी अर्थविशेष के प्रतिपादन में नितरां समर्थ होता है। वहाँ उस शब्द का ग्रौचित्य विजो को ग्रवश्य ही चमत्कृत करता है।

एक दो उदाहरण देकर श्रोचित्य की किन्रता दिखलाना पर्याप्त होगा। जनकनिन्दनी सीता के सौन्दर्य से मुग्ध होकर लकेश्वर रावण व्याकुल-हृदय श्रचेत पड़ा हुश्रा है। उसी श्रवसर पर ब्रह्मा, वृहस्पति तथा नारद जैसे देवता तथा देविष लोग रावण के प्रताप से श्राक्रान्त होकर उसकी प्रशस्त स्तुति के लिये श्रा जुटे हैं। इस पर द्वारपाल उन्हें लम्बी फटकार वतलाता हुश्रा, श्रकड़ कर डॉट रहा है:—

ब्रह्मत्रध्ययनस्य नैप समयः, तृष्णी बहिः स्थीयतां , स्वल्पं जल्प बृहस्पते ! जडमते, नैषा सभा विष्ठिणः । वीणां संहर नारद । स्तुतिकथालापैरलं तुम्बुरो , सोतारक्षकभक्षभग्रहृदयः स्वस्थो न लंकेश्वरः ॥

है ब्रह्मन् ! वेदमन्त्रों के ग्रध्ययन का यह समय नहीं है। ग्राप हटकर याहर चुप-चाप खड़े रहिये। ये मूर्ख वृहस्पति ! ग्रपना वकवाद कम कर; जानता नहीं यह सभा वज धारण करनेवाले की नहीं है। नारद जी! ग्राप ग्रपनी वीणा की तन्त्री उतार लीजिये। तुम्बुरु महाशय! ग्राप स्तुति करना वन्द कर दीजिये। ग्राज लंका के महाराज सीता के माँग रूपी भाले से विद्वहृदय हो गये हैं। उनकी तवीयत ग्राच्छी नहीं है।

यह श्लोक ग्रत्यन्त मनोरम है तथा श्लोचित्य के कारण इसकी रुचिरता विवेचकों को की दृष्टि में बढ़ी-चढ़ी है। इस पद्य में विशिष्ट श्र्थों की श्रमि-व्यक्ति के लिये शब्दों का चुनाव वड़ा ही समीचीन तथा उचित है। बृह-स्पति के लिये जड़मित का प्रयोग श्रमुरूप ही है इसीलिये उनके कथन को 'जल्पना' कहा गया है ( जिसका श्रार्थ हिन्दी में वकवाट करना होता है)।

दन्द्र के लिये 'बज़ी' शब्द का प्रयोग उनके श्रीद्वत्य का परिचायक है। यह शब्द स्पष्ट एचित कर रहा है कि इन्द्र उहरण्डता का प्रतिनिधि है। उस में कोमल कलाश्रों के श्रास्ताद लेने की तिनक भी योग्यता नहीं है। सीता के सिन्दूर से चर्चित माँग की उपमा रक्तरजित माले से देना कितना श्रीचित्यपूर्ण है, इसे तो सहृदय ही समम सकते हैं।

उचित पदों का प्रयोग न होने से कान्य का ग्रानन्द जाता रहता है;

उसका सारा मजा किरकरा हो जाता है। कोई भी काव्य अलंकारों से कितना भी अलकृत क्यों न हो, परन्तु यदि उसमें श्रोचित्य का श्रभाव हो (चाहे वह पद का श्रथवा श्रज्ञर का ही श्रोचित्य क्यों न हो) तो उसकी सुन्दरता जाती रहती है। नीचे के श्लोक पर दृष्टि डालिये:—

लावरयद्रविग्राठययो न गिग्रातः क्षेशो महान् स्वीकृतः, स्वच्छन्दस्य सुखं जनस्य वसतिश्चन्ताज्वरो निर्मितः। एषापि स्वयमेव तुल्यरमग्राभावाद् वराकी हता, कोऽर्थश्चेतिस वेधसा विनिहितस्तन्ठ्यास्तनुं तन्वता।।

किसी अलौकिक कान्तिमती कामिनी की कमनीय प्रशासा हैं। ब्रह्मा ने इस तन्वी की देहयि की सृष्टि कर अपने चित्त में किस लाम की चिन्तना की ? लावएयरूपी धन के व्यय की कुछ भी गिनती न की। इसके वनाने में महान् क्लेश स्वीकार किया। स्वच्छन्द सुखमय जीवन वितानेवाले पुरुष के हृदय में चिन्ता-ज्वर का निर्माण किया। दूसरे पुरुपों को ही उन्होंने दुःख में नहीं डाल दिया, प्रत्युत अनुरूप रमण के अभाव में यह वेचारी भी वेमौत मारी गई। यदि समान गुणवाले प्रियतम की प्राप्ति नहीं, और इसके समान सौन्दर्यसम्पन्न पुरुप की सृष्टि ही जगत् में नहीं, तो इस तन्वी को पैदा कर ब्रह्मा ने कीन सा लाम उठाया वही वेचारे जाने।

यह श्लोक काव्य की दृष्टि से श्रति रमणीय है। भाव बहुत ही सुन्दर तथा मनोहर है। परन्तु किव ने काव्य में तकार के श्रनुप्रास के लोभ में श्राकर सुन्दरी के लिए 'तन्वी' शब्द का प्रयोग कर दिया है जो चेमेन्द्र की सम्मित में कथमि उचित नहीं है। स्त्रों की रमणीयता का वर्णन करते समय 'सुन्दरी' शब्द का प्रयोग यहा उचित था। काव्य में 'तन्वी' पद का प्रयोग वहीं किया जाता है जहां दियत के विरह में व्याकुल, तडपती तथा चारपाई पर करवटे बदलती हुई विरहिणी की श्रामिव्यक्ति श्रभीष्ट होती है। इस पद के श्रोचित्य के विषय में चेमेन्द्र की यह टिप्पणी नितान्त मार्मिक हैं—

तन्वापदं तु विरह्विधुररमणीजने प्रयुक्तमौचित्यशोभां जनयति ।

'तन्वी' का अतीव उचित प्रयोग कालिदास ने मेघदूत (उत्तर मेघ शलोक २१) में विरह्विधुरा यन्त्रपत्नी के विषय में किया है:—
तन्वी श्यामा शिखरिवदना पक्विवम्बाधरोहठी
मध्ये न्नामा चिकतहरिणीप्र न्नणा निम्ननाभिः ।
नोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां
या तत्र स्याद् युवितिविषये सृष्टिराद्येव धातुः ॥
[विम्वाधर दाडिमदशन निम्नाभि क्रशगात ।
वस्ति तहाँ मृगलोचनो युवित दीनकिट तात ॥
श्रोणिभार अलसानगित सुकति कछुक कुचभार ।
मानहु ललना-सृष्टि में मुख्य रची करतार ॥]

यत्त् मेघ से अपनी िषयातमा की अंगयिष्ट की सूचना दे रहा है। यहा विरह से कृशगात्री यत्त्वपत्नी के लिए 'तन्वी' का प्रयोग अतीव न्याय्य है। परन्तु ऊपर के पद्य मे 'सुन्दरी' के लिए तन्वीपद अनौचित्य का द्योतक है। इसके ठीक विपरीत निम्नलिखित श्लोक पर दृष्टिपात कीजिये जहां पदौचित्य सौन्दर्य का प्रतीक वनकर सहृदयों का चित्त बलात् आकृष्ट कर रहा है:—

मग्नानि द्विपता कुत्तानि समरे त्वत्खङ्गवाराकुले, नाथास्मिन्निति वन्दिवाचि वहुशो देव श्रुतायां पुरा। मुग्धा गुर्जर-भूमिपालमहिषी प्रत्याशया पाथसः, कान्तारे चिकता विमुद्धति मुहुः पत्युः कृपाणे हशौ॥

किय कहता है। क जगल में सरलिचत्त गुर्जा देश की महारानी चिकत होकर जल की ग्राशा से ग्रयने पित की तलवार को ग्रयनी दोनों ग्राखों को गड़ाकर देख रही है श्रीर ग्रयने पित से कह रही है—हे महाराज! वन्दीजनों के मुख से मैंने पहले ग्रनेक वार सुन रक्खा है कि गुद्ध में शतृश्रों के मुख्ड के मुख्ड ग्रापकी तलवार की धार के जल में द्व्य गये हैं। ग्रतः इस समय उसी तलवार की धारा से मेरी प्यास को बुक्ताने के लिये जल दीजिये। इस पद्य में मुग्धा पद का प्रयोग नितान्त समीचीन तथा उचित हुन्ना है। विचारी वह रानी कितनी भोली माली है कि राजा के तलवार की धार में डूबते हुये शत्रुश्रों की बात सुनकर उसी घारा से अपनी प्यास बुक्ताने के लिये जल की अश्राशा कर रही है। मोलेपन का हद है। विचारी नहीं जानती कि खड़ाधारा जलधारा के समान प्यास नहीं बुक्ताती। इस सुग्धता के मान को प्रदर्शित करने के लिए 'मुग्धा' शब्द का प्रयोग किन की विदग्धता का पर्याप्त परिचायक है।

## ऐतिहासिक विकास

श्रलकारशास्त्र के इतिहास मे श्रीचित्य को मान्य काव्यसिद्धान्त के रूप मे प्रतिष्ठित करने का समग्र श्रेय त्राचार्य चोमेन्द्र को प्राप्त है। परन्तु इस तत्त्व की महत्ता की स्रोर स्रलंकार शास्त्र के स्रालोचकों का ध्यान प्रारम्भ से ही था। 'ग्रौचित्य' को काव्यतथ्य के रूप मे प्रतिष्ठित करने के निमित्त श्रलंकार-शास्त्र के इतिहास मे तीन श्राचायों का नाम सदा स्मरणीय रहेगा-(१) भरत (२) ग्रानन्दवर्धन (३) च्लेमेन्द्र। भरत मुनि ने नाटक के श्रिमिनय के प्रसद्ध में इस श्रीचित्य की व्यापकता तथा मान्यता का वर्णन पहली वार किया। श्रानन्दवर्धन ने काव्य के विविध श्रङ्गो में श्रौचित्य की सत्ता बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रदर्शित की। श्रानन्दवर्धनाचार्य के ही प्रशिष्य त्राचार्य च्रेमेन्द्र नं ध्वन्यालोक से ही स्फूर्ति प्रह्णा कर त्रीचित्य को एक व्यापक काव्यतस्य के रूप में प्रतिष्ठित किया । च्लेमेन्द्र ग्रानन्दवर्धन के ही सम्प्रदाय के थे। वे उनके केवल देशवासी ही नहीं थे, विल्क उनके प्रधान भाष्यकार अभिनवगुप्तपाद के साहित्य के विषय मे पट्ट शिप्य थे। इस प्रकार ध्वनि-सम्प्रदाय को मान्यता देकर ही चेमेन्द्र ने श्रीचित्य के तत्त्व का उन्मीलन किया है। ग्रलकारशास्त्र के ग्रानेक ग्राचार्यों ने इस काव्यसिद्धान्त का प्रकट या गृढ रूप से ऋपने ब्रन्थों में उल्लेख क्या है परन्तु इन तीन श्राचायों की कल्पना इस विषय में नितान्त मौलिक है । भरत ने श्रौचित्य के सिद्धान्त को नाट्य में स्चित किया। त्रानन्दवर्धन ने उसे नाट्य ग्रौर काव्य के उभय क्तेत्रों मे परिवृ<sup>®</sup>हगा किया तथा च्रेमेन्द्र ने इस तत्त्व की काव्यमन्दिर में प्राण-प्रतिष्ठा की ।

#### भरत

भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना कर कला के सर्नमान्य सिद्धान्तीं

का समीक्षण भली भाँति किया है श्रीर उन्होंने इन सिद्धान्तो के नाट्यकला में नितान्त जागरूक रहने का व्यापक रीति से प्रदर्शन किया है। उनका मुख्य लद्द्य नाटक के खरूप, तत्त्व तथा श्रिमनय का वर्णन करना है, परन्तु इसके साथ श्रद्धभूत जितनी कमनीय कलाएँ नाट्य में श्रावश्यक होती हैं उन का भी उन्होंने स्पष्ट विवरण दिया है। नाट्य का खरूप भरत के मतानुसार इस सारगर्भित श्लोक में निवद्ध हैं:—

नानाभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम् । लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया छतम्॥

—नाट्यशास्त्र १।१०६

लोकचिरत का अनुकरण ही नाट्य है। लोक के व्यक्तियों का चिरंत्र न तो एक समान होता है और न उनकी अवस्थाएँ ही एकाकार होती हैं। किसी व्यक्ति को हम सासारिक सौख्य की चरम सीमा पर विराजमान पाते हैं, तो किसी को दुःख के अन्धकारपूर्ण गर्त में अपने भाग्य को कोसते हुए मझ पाते हैं। सुख तथा दुःख, हपं तथा विपाद, प्रसन्नता तथा उदासीनता—नाना प्रकार की मानसिक विकृतियों की विशाल परम्परा की ही संजा 'ससार' है। जगतीतल पर प्राणियों के मानस भावों में हम इतनी विचित्रता पाते हैं कि जगत् के वैचित्र्य का परिचय हमें पद पद पर प्राप्त होता है। इन्ही नाना भावों से सम्पन्न, नाना अवस्थाओं के चित्रण से संयुक्त, लोकवृत्त का अनुकरण नाट्य है। नाट्य के 'त्रैलोक्यानुकृति' कहलाने का यही तात्पर्य है।

लोक के ऊपर नाट्य की प्रतिष्ठा इतनी श्रिधिक है कि भरत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि श्रिभिनय या नाट्यकला की सफलता के निर्णय का श्रान्तिम निर्देश ससार ही है। मानव स्वभाव की विचित्रता, शील तथा प्रकृति को भली भाँति जानना प्रत्येक नाटक के रचियता श्रीर श्रामिनेता का मुख्य कार्य होना चाहिए। लोकस्वभाव का श्रशान नाट्यकला की श्रसफलता का प्रधान कारण है। नाट्य का 'प्रमाण' लोक ही है। नाट्य में कितनी वस्तुये आहा है श्रीर वर्ष्य हैं? किनका श्रामिनय श्रामिनन्दनीय है श्रीर किनका निन्द-नीय ! इस प्रश्न का यथार्य उत्तर 'लोक' से ही श्राप्त होता है। नाट्यसिद्धान्त का प्रतिपादक पिएडत कतिपय नियमों का ही श्राप्ते ग्रन्थ में प्रतिपादन कर सकता है, इतने विस्तृत श्रौर व्यापक नियमों की जानकारी के लिए वह लोक (संसार) की श्रोर श्रपनी श्रॅगुलि निर्देश कर देता है। नाट्यशास्त्र ने इस तथ्य का निर्देश श्रनेक बार किया है श्रौर बड़ी स्पष्टता तथा मार्मिकता से किया है। भरतमुनि के शब्दों मे—

लोकसिद्धं भवेत् सिद्धं नाट्यं लोकस्वभावजम्। तस्मान्नाट्यप्रयोगे तु प्रमाणं लोक इष्यते॥

—नाट्यशास्त्र २६ ग्रा०, ११३ श्लो०

लोक से सिद्ध वस्तु सुतरा सिद्ध होती है। नाटक लोक के स्वभाव से उत्पन्न होता है। इसीलिए नाट्य के प्रयोग में प्रमाणभूत यदि कोई वस्तु है, तो वह लोक ही है। नाट्य का स्वभाव ही तो लोकचिरत का अनुकरण है—

लोकस्य चरितं यत्तु नानावस्थान्तरात्मकम् । तद्ज्जाभिनयोपेतं नाट्यमित्यभिसंज्ञितम् ॥११४॥

ऐसी वस्तुस्थिति में लोक की जो वार्ता नाना श्रवस्थाश्रां से समन्वित रहती है उसका संविधान नाटक मे श्रवश्य करना चाहिए। जो शास्त्र, जो धर्म, जो शिल्प, जो क्रियाये लोकधर्म में प्रवृत्त होती हैं उनका कीर्तन ही तो 'नाट्य' कहलाता है । स्थावर तथा जगम जगत् की चेष्टायें इतनी विचित्र, विपुल तथा विविधरूप है, उनके भाव इतने स्हम तथा गृढ हैं कि इनका निर्णय करना शास्त्र की च्रमता के वाहर है । प्रकृति श्रर्थात् जगत् के प्राणियों के शील नाना प्रकार के होते हैं श्रीर यही शील ही नाट्य का प्रतिष्टापीठ है । ऐसी दशा मे शील का यथाधे।श्रिमनय नाटक में किस प्रकार किया जाय ? यही एक विपम प्रश्न है । इसका उचित उत्तर है—लोक का प्रामाएय ।

१ एवं लोकस्य या वार्ता नानावस्थान्तरात्मिका। सा नाट्ये संविधातव्या नाट्यवेदविचन्त्रगोः।११६।

यानि शास्त्राणि ये धर्मा यानि शिल्पिन याः क्रियाः ।
 लोकधर्मप्रवृत्तानि तानि नाट्य प्रकीर्तितम् ॥११७।

३ निह शक्य हि लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। शास्त्रेण निर्णय कर्तु भावचेष्टाविधि प्रति ॥११८। —ना० शा०, ग्र० २६

लोक ही नाट्य का प्रमाण है । इसीलिए भरतमुनि का त्र्यादेश है कि जिन नियमों का निर्देश नाट्यग्रन्थों में नहीं दिया गया है उनका ग्रहण लोक से करना चाहिए ।

इस लोकप्रामाएय के तत्त्व का भरत ने अपने अन्य मे बड़े विवेक के साथ पालन किया है। नाट्यप्रयोग में भरत ने इसीलिए दो प्रकार के धर्मी माने हैं - लोकधर्मी तथा नाट्यधर्मी। 'लोकधर्मी' से ऋभिप्राय उन धर्मी से है जो लोकसिद्ध हैं तथा जिनका ग्रहण किव के लिए श्रमिनय मे श्रतीव समीचीन है । 'नाट्यधर्मी' का तात्पर्य नाट्य मे प्रयुक्त होनेवाली श्रानेक परम्परागत वस्तुत्रों से है। लोकधर्मी का सिद्धान्त नाट्य में यथार्थवाद का पोषक है, तो नाट्यधर्मी का तथ्य नाट्य में त्रादर्शवाद तथा माननीय रूढियो का प्रतिपादक है। ब्राह्म दोनों हैं। इस तथ्य की दृष्टि से उन्होने 'प्रकृति' का विचार किया है। उत्तम. मध्यम तथा ऋधम भेद से त्रिविध प्रकृति के गमन, स्थान तथा श्रासन का विधान नाट्यशास्त्र के त्रयोदश श्रध्याय मे बड़े विस्तार के साथ किया गया है। ब्राहार्य ब्रिभनय के ब्रवसर पर भरत ने नाटकीय पात्रों के वेश, भूषा, सज्जा त्रादि की रचना का विवरण बड़ी विवेचना से किया है। रग मञ्ज के ऊपर नाना अवस्था के, नाना प्रकार के पात्र लाये जाते है । कभी स्त्रियाँ भी पुरुषो की भूमिका में त्रावतीर्ण होती हैं, त्रार कभी पुरुष स्त्रियों की भूमिका में उपस्थित होते हैं। इन दोनों का आहार्य अभिनय एक प्रकार नहीं हो सकता । लोक के आदर्श पर यह नेपथ्यविधान सम्पन्न किया जाता है। भरत ने भिन्न भिन्न पात्रो के लिए विभिन्न पाठ्य का निर्देश किया है ( ना० शा० १६ ऋध्याय )। प्रकृति के अनुरूप मापा का विधान होता है (१७ तथा १८ नुग्र॰) पुरुप पात्र संस्कृत का प्रयोग करते हैं तथा स्त्रीपात्र ऋौर नीचपात्र प्राकृत भाषा

१ नानाशीलाः प्रकृतयः शीले नाट्यं प्रतिष्ठितम्। तस्मात् लोकप्रमाण् हि कर्नुं न्य नाट्ययोक्तृभिः ॥११६।

<sup>-</sup> नाट्यशास्त्र, स्रव्याय २६

२ नोक्तानि च सया यानि लोकग्राह्याणि तान्यपि।

<sup>-</sup> ना० शा० २४। ६१४

कां, परन्तु पात्रों की योग्यता तथा सामाजिक स्थिति के अनुरूप आकृत भाषात्रों में भी भिन्नता होती है। पाठ्यविधान के भी नियम होते हैं। नाटक की रचना को लद्य कर भरत ने कवियों को आदेश दिया है कि रस तथा भाव के अनुरूप माधुर्य, अोज आदि गुर्शों का तथा उपमा, रूपक, दीपक और अनुप्रास-अलङ्कारचतुष्ट्य का सन्निवेश उन्हें नाटक में करना चाहिए।

श्रमिनय का मुख्य लच्य दर्शकों के हृदय में रस की श्रनुभृति उत्पन्न करना है। यदि दर्शकों का मन रस के श्रानन्द से उल्लिखत नहीं होता, तो वह श्रमिनय केवल प्रदर्शनमात्र है, वह नाटकीय वस्तु नहीं। इस रसोन्मेष की श्रोर नाट्य का समग्र संविधानक श्रग्रसर होता है। इसी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नाट्य के समस्त श्रद्ध जागरूक रहते हैं। श्रमिनय, प्रकृति, पाठ्य, छन्द, श्रलद्धार, स्वर, संगीत—नाट्य की इस विशाल सामग्री का श्रवसान दर्शकों के हृदय में तद्रृप रस भाव का उन्मीलन ही होता है। रस को श्रवलम्बन मान कर ही भरत ने गुण्-दोप की व्यवस्था की है। गुण् वहीं है जो रस के श्रनुगुण् हो श्रीर दोष वहीं होता है जो रस के प्रतिकृल हो। रसोन्मीलन में सहायक 'गुण्' हं श्रीर रसोन्मीलन के श्रपकर्पक 'दोप' हैं। समग्र नाट्यविधान का यही मूल मन्त्र है। इसी कारण नाटक के समग्र श्रंग इसी मन्त्र को सिद्ध करने के लिए विरचित होते हैं।

भरत ने ऋमिनय के धिद्धान्त का रहस्य इस सारगर्भित पद्य में स्पष्टतः उद्घटित किया है:—

वयोऽनुरूपः प्रथमस्तु वेषो , वेपानुरूपश्च गति-प्रचारः । गतिप्रचारानुगतं च पाठ्यं , पाठ्यानुरूपोऽभिनयश्च कार्ये ॥

ना॰ शा॰ १४।६८

नारचणास्त १६।७५

१ व्यपेतं वाक्यशेपैस्तु लच्चगादय गुगान्वितम्। स्वरालंकारसंयुक्तं पठेत् कान्य यथाविधि॥

प्रथम तो उम्र के विचार से उन्तित वेष होना चाहिए। वेश के अनुरूप गित तथा किया होनी चाहिए। गितप्रचार के अनुरूप पाठ्य होता है और पाठ्य के अनुरूप अभिनय करना चाहिए। अभिनय चार प्रकार का होता है—आगिक, सान्तिक, वाचिक तथा आहार्य। इन चारो मे परस्पर गहरा सम्बन्ध होता है। इन चारो अगो के सामरस्य के ऊपर ही अभिनय को कृतकार्यता आशित रहती है। इस अवसर पर लोक का उल्लाधन कथमि च्लाव्य नहीं होता। लोक का अनुगमन ही किव के लिए आवश्यक होता है। वेप के विषय मे मरत का स्पष्ट कथन है:—

श्रदेशजो हि वेषस्तु न शोभां जनियष्यिति मेखलोरिस बन्धे च हास्यायैवोपजायते॥

जिस देश के पात्रों का वर्णन अभीष्ट हो, उस देश का ही वेष दिखलाना वाहिए। इसीलिए विभिन्न प्रान्तीय वेषभूषा का समग्रता के लिए मरत ने चार प्रकार की 'प्रवृत्ति' मानी है। देश से प्रतिकृत वेष कभी शोभा उत्पन्न नहीं कर सकता, जैसे गले में मेखला और हाथ में नुपूर का पहनना। इसी उदाहरण को ग्रहण कर च्रोमेन्द्र ने औचित्य के तत्त्व की सुतरां पृष्टि की है:—

कण्ठे मेखलया नितम्बफलके तारेण हारेण वा, पाणौ नुपूर-वन्धनेन चरणे केयूर-पाशेन वा। शौर्येण प्रणते रिपौ करुणया नायान्ति के हास्यताम्, श्रौचित्येन विना रुचि प्रतनुते नालंकृतिनों गुणाः॥

करठ में मेखला (करधनी) बॉधने से या नितम्ब पर सुन्दर हार पहनने से अथवा हाथ मे नुपूर बॉधने से या पैर मे कयूर रखने से कौन व्यक्ति लोक मे हॅसी का पात्र नहीं बनता १ शौर्य से प्रण्त शत्रु के ऊपर करुणा दिखलाने वाला व्यक्ति क्या अपने को उपहास्य नहीं बनाता १ तथ्य बात यह है कि अौचित्य के बिना न तो अलकार ही रुचिकर प्रतीत होते हैं और न गुण्। भूषण्तत्त्व का प्रधान आअथ 'औचित्य' ही है।

इस अनुशीलन से स्पष्ट है कि भरत मुनि 'श्रीचित्य' के उद्भावक हैं। अन्हीं श्रीर इसका साम्राज्य उन्होंने नाट्य मे ज्यापक रूप से दिखलाया है। उन्हीं

के सूत्र को ग्रहणकर परवर्ती त्र्यालकारिको ने इस महनीय तत्त्व की विपुल व्याख्या की है।

#### माघ

श्रानन्दवर्धन से पूर्व किवयों तथा श्रालंकारिकों ने इस महत्त्वपूर्ण तत्त्व को काव्य में सिन्नवेश करने के लिये व्यक्तभाव से या गूढ़रीति से श्रपना मत प्रकट किया है । महाकिव माघ ने शिशुपालवध मे राजा की नीति के सम्बन्ध मे इस सुन्दर पद्य की रचना की है:—

> तेजः समा वा नैकान्तं कालज्ञस्य महीपते'। नैकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवेरे।।

--- २ । ८५

राजा को देश श्रीर काल का जाता होना चाहिये। उचित काल श्रीर देश का निरीक्ण कर उसे श्रपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए। उसे एक ही नीति का दास बनकर रहना कथमिप शोभा नहीं देता। तेज श्रीर जमा, पराक्रम श्रीर दया—दोनो निसन्देह सुन्दर गुण हैं, परन्तु इन दोनों में से केवल एक ही को श्रंगीकार करना कथमिप उचित नहीं है। किव की भी दशा ऐसी ही है। उसे रस श्रीर भाव का मर्मज होना चाहिये। यदि वह केवल श्रोज गुण या केवल प्रसाद का ही श्रवलम्बन श्रपनी किवता में श्रादि से श्रन्त तक करता है श्रीर रस के श्रानुगुण्य पर ध्यान ही नहीं देता, तो वह यथार्थ में किव कहलाने योग्य नहीं है। काव्य में वीर तथा रौद्र रस के लिये रचना में श्रोज श्रीर दीप्ति का लाना नितान्त श्रावर्थक है।

१ इस पद्य में वल्लमदेव 'रसमाविवदः' के स्थान पर 'रसमागिवदः' पाठ मानते हैं। 'माग' का अर्थ है विषय। रसके विषय का ज्ञाता कि एक ही रसका आश्रय नहीं लेता, प्रत्युत विषय के ओचित्य से कभी ओज का और कभी प्रसादगुण का उपयोग काव्य में करता है। वे 'रसमाविवदः' पाठ को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि रस और भाव का एक ही योगज्ञेम होता है। ''केचित्तु रसमाविवद हित पठन्ति, तत् पुनर्ने युज्यते। रसमाव-योरकयोगज्ञेमत्वात्। माव एव रसो भवति। किंच रसेप्वेव रीतयो विभक्ता न मावेषु॥"

श्चन्य स्थान पर यदि शृद्धार की प्रधानता हो तो रचना भी तदनुरूप कोमल श्चीर सुकुमार होनी चाहिए। वहा प्रसाद गुण का श्चाश्रय लेना चाहिये। रस के परिपोषक होने पर ही किव को चाहिए कि वह श्चोजगुण या प्रसाद गुण को स्वीकार करे। इस पद्य से स्पष्ट है कि माघ गुणोचित्य के समर्थक थे। रसानुक्ल होने पर ही गुण की काव्य में योजना श्रेयस्कर है। यही उनका मान्य सिद्धान्त था

### भामह

भामह ने भी ग्रपने काव्यालकार मे इस श्रीचित्य तत्त्व का सकत वडे सूद्म ढग से किया है। यांद तात्विक दृष्टि से विचार किया जाय तो काव्य में सबसे बडा गुण, एक हा होना चाहिए श्रीर वह गुण है श्रीचित्य। श्रीचित्य में ही काव्य के श्रन्य सब गुगों का श्रन्तर्भाव हो सकता है। इस प्रकार सबसे बड़ा काव्यदोष है अनौचित्य और इसी के भीतर समस्त दोपों का अन्तर्भाव दिखलाया जा सकता है। आलकारिको के सामने एक वड़ी त्तमस्या थी कि क्या दोप सर्वथा दोष ही रहते हैं ? अथवा किन्ही अवस्थाओ में दोपो का दोपत्व दर हो जाता है और वे गुण की कोटि मे आ विराजते हैं। त्र्यानन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक मे इस विषय का बड़ा समीचीन स्त्रौर साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया है। उन का कथन है कि यदि दोप में रस के श्रपकर्पण का भाव विद्यमान नहीं है, तो वह उन श्रवस्थाश्रो में दोष हो ही नहीं सकता । कुछ दोष ऐसे भी हैं जो श्रपने जीवन में सदा दोष ही बने रहते हैं। इन्हे त्र्यानन्दवर्धन ने 'नित्यदोष' कहा है। परन्तु कुछ दोष श्रवस्था-विशेष में दोष नहीं रह जाते. प्रत्युत गुण बन जाते हैं. इसे वे 'त्र्रानित्य दोष' कहते हैं। इस सूच्म विवेचन का सूत्रपात हमे भामह तथा दगड़ी के अन्थों में उपलब्ध होता है।

भामह ने श्रपने काव्यालकार के प्रथम परिच्छेद के श्रन्त में कई दोपों के विषय में विशिष्ट सन्निवेश के कारण दोषत्व से मुक्त होने की वात लिखी है। उनका कहना है कि दुष्ट भी उक्ति सन्निवेश-विशेष के कारण उसी प्रकार शोभा धारण कर लेती है जिस् प्रकार माला के बीच में रक्खा गया नील पलाश।

# सन्निवेशविशेपात् दुरुक्तमपि शोभते। नीलं पलाशमाबद्धमन्तराले स्रजामिव॥

का० अ० १।५४

उनका यह भी कथन है कि कोई कोई असाधु वस्तु भी आश्रय के सौन्दर्य से अत्यन्त सुन्दर हो जाती है। जिस प्रकार कज्जल तो स्वभावतः काला होता है परन्तु सुन्दरी स्त्री के नयनों में लगा दिये जाने पर काजल की शोभा वढ़ जाती है।

> किञ्चित् चाश्रयसौन्दर्यात्, घत्ते शोभामसाध्वपि । कान्ता-विलोचनन्यस्तं मलीमसमिवाञ्जनम् ॥

> > —কাত গ্রত १।১५

इसी प्रकार चतुर्थ परिच्छेद से भामह ने दोपों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के श्रनन्तर उन श्रवस्थाश्रों का निर्देश किया है जब दोष का दोषत्व स्वतः मिट जाता है। 'पुनकक्ति' दोप है श्रवश्य, परन्तु भय, शोक, श्रस्या, हर्ष तथा विस्मय श्रादि भावों से चित्त के श्राद्धित होने पर पुनक्कि-दोप दूर हो जाता है:—

भयशोकाभ्यसूयासु, हर्षविस्मययोरपि । यथाह गच्छ गच्छेति, पुनरुक्तं न तद्विदुः ॥

—কাo স্থাও ধা**ং**ধ

इस अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऊपर निर्दिष्ट स्थानों पर औचित्य होने के कारण ही दोषों में टोपत्व नहीं रहता। इस प्रकार भामह ने भी औचित्य के सिद्धान्त की ओर संकेत किया है। इतना ही नहीं, 'देश-काल कलाविरोधी' नामक दोप की भावना अनौचित्य के ऊपर ही निर्भर रहती है। काव्य अपने वर्णन में देशकाल, लोकवृत्त आदि अनेक आवश्यक वस्तुओं के साथ सामझस्य रखता है। भरत ने नाट्य के लिए जो औचित्य माना है, भामह ने काव्य में भी उसे अगीकृत किया है। अतः स्पष्ट है कि भामह की दृष्टि में औचित्य काव्य का महनीय व्यापक मिदान्त था। द्रखी

ग्राचार्य दर्गडी ने भी दोष-परिहार क प्रसङ्घ को ग्रापने कान्यादर्श में श्रिषिक विस्तार के साथ लिखा है। कान्यादर्श के चतुर्थ परिच्छेद में दोषों का वर्णन उपलब्ध होता है। प्रत्येक दोष किसी विशिष्ट ग्रावस्था को लच्य कर ही दोष बतलाया गया है। जैसे ग्राप्य दोष साधारणतथा दोष माना जाता है परन्तु यही पागल के बकवाद, बालक के ग्रालाप तथा श्रस्वस्थ चित्तवाले न्यक्ति के प्रजाप को भली भाति न्यक्त करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है। उस दशा में यह कथमिं दोष नहीं है।

समुदायार्थशून्यं यत् तद् अपार्थमितीष्यते। उन्मत्तमत्तवालानामुक्तरन्यत्र दृष्यति॥

---काच्यादर्श ४।५

इदमस्वस्थचित्तानामभिधानमनिन्दितम्।

—काव्यादर्श ४।६

इसी प्रकार पूर्वापर, श्रागे-पीछे, विरुद्ध श्रर्थ के प्रतिपादक वाक्य में 'व्यर्थ' नामक दोष होता है। परन्तु दर्गडी की सम्मित में श्रवस्था-विशेष में यह व्यर्थ दोष भी दोषत्व से हीन होकर गुगारूप में परिगात हो जाता है। किसी वस्तु में चित्त की श्रांत्यन्त श्रासिक होने पर विरुद्ध भी श्रर्थ का कथन दोप न उत्पन्न कर गुगात्व का ही श्राविभीव करता है:—

श्रस्ति काचिद्वस्था सा, साभिषङ्गस्य चेतसः। यस्यां भवेदभिमता विरुद्धार्थापि भारती॥

--वही ४।१०

देश, काल, कला, लोक, न्याय तथा त्रागम से यदि विरोध हो तो यह भी काव्यदोष माना गया है। परन्तु दण्डी की विवेचक दृष्टि उस स्थान के गूढ स्तरो तक पहुँची है जब कविकौशल से यह सकल विरोध दोप छोड़कर गुणमार्ग में विचरण करने लगता है।

१ विरोधः सकलोऽप्येष कदाचित् कविकौशलात् । उत्क्रम्य दोषगणाना गुणवीथी विगाहते ॥ —काव्यादशे ४।५७

दण्डी के द्वारा उल्लिखित अवस्था-विशेष में गुण्त्व पानेवाले दोषों को भोज ने 'वैशेषिक गुण्' के नाम से अभिहित किया है। भामह और दण्डी के दोपविषयक इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उन्हें औचित्य का तत्त्व भली-भाँति अवगत था। अनुचित स्थान पर सन्निवेश के कारण ही दोष की दोषता है और उचित स्थान, पर सन्निवेश के कारण दोषों का दोषत्व-परिहार हो जाता है। आनन्दवर्धन का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त दण्डी के सिद्धान्त का ही विकसित रूप है। आनन्द की सम्मित में अतिदुष्ट आदि दोप श्रद्धार रस में हेय होने के कारण दोष हैं; परन्तु वीर तथा रोद्र रस में अनुकूल होने के कारण वर्जनीय न होकर वाञ्छनीय हो जाते हैं। इसीलिये अनुतिदुष्ट अनित्य दोष ठहरा। च्युत-सस्कृति ( व्याकरण से अशुद्ध पद ) दोष सर्वत्र रस का अपकर्षण करता है। अतः वह अनित्य दोष है। दोषों की 'नित्यानित्य व्यवस्था' के मूल में यही औचित्य का सिद्धान्त जागरूक है।

## यशोवर्मा

दण्डी श्रौर रुद्रट के बीच मे श्रौचित्य पर किञ्चित् प्रकाश डालने वाले दो लेखको के सिद्धान्त हमें उपलब्ध होते हैं। एक हैं यशोवमां श्रौर दूसरे हैं श्राचार्य लोझट। यशोवमां लच्मी-पूजक कन्नौज के महीपति ही नही थे प्रत्युत सरस्वती के भी सहृदय उपासक थे। वे महाकि भवभूति तथा प्राकृत महाकाव्य 'गउडवहो' के रचयिता वाक्पित्राज के श्राश्रय-दाता थें। इन्हों यशोवमां के यश तथा पराक्रम का गुण्गान इन्होंने 'गउडवहों' में किया है। यशोवमां ने 'रामाम्युदय' नामक एक नाटक की रचना की

—ध्वन्यालोक २।१२

नापि गुगोम्यो व्यतिरिक्तं दोषत्वम् । बीमत्स-हास्य रौद्रादौ त्वेषा ( श्रुंति-दुष्टादीनां ) श्रस्माभिरपगम.त् श्रङ्कारादौ वर्जनात् श्रनित्यत्वं समर्थितमेवेति भावः ॥ —लोचन ।

१ श्रुतिदुष्टादयो दोषा श्रमित्या ये च स्चिताः। ध्वन्यात्मन्येव श्रुद्धारे ते हेया इत्युदीरिताः॥

थी जिसका उल्लेख तथा उद्धरण श्रमेक साहित्यग्रन्थों में मिलता है परन्तु श्रमीतक उनका यह नाटक उपलब्ध नही हुन्ना है। संभवतः इसी नाटक की प्रस्तावना से भोजराज ने 'शृङ्कार प्रकाश' में निम्नलिखित पद्य उद्धृत किया है:—

"तेष्वेव नगरार्णववर्णनादीनां संन्तिवेश-प्राशस्त्यम् अलंकार इति । तदुक्तम् —

> श्रोचित्यं वचसां प्रकृत्यनुगतं, सर्वत्र पात्रोचिता, पुष्टिः स्वावसरे रसस्य च, कथामार्गे न चातिक्रमः। शुद्धिः प्रस्तुतसंविधानकविधो, प्रौढिश्च शब्दार्थयोः, विद्वद्भिः परिभाव्यतामविहतैः, एतावदेवास्तु नः॥"

> > शृङ्गारप्रकाश भाग २ पृ० ४११

यशोवर्मा ने इस पद्य में नाटक के आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। इन गुणों में पहली वस्तु जो आवश्यक है वह है वचनौचित्य। अर्थात् नाटक के पात्रों का कथन उन पात्रों की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिये। तथा दूसरी वस्तु रस की उचित अवसर पर पात्रोचित पृष्टि है। अर्थात् रस का विनिवेश ठोक अवसर पर ही शोमित होता है और वह पात्र की प्रकृति तथा अवस्था के अनुकूल होना ही चाहिये। इन दोनों गुणों का वर्णन भरत ने भी नाट्य में नितान्त आवश्यक माना है। साहित्य में 'औचित्य' शब्द का यह प्रथमावतार है। यशोवर्मा ने इस पद्य में वचन तथा रस के औचित्य की महत्ता नाट्य में दिखलायी है।

१ इस श्लोक के यशोवर्मा रचित होने का प्रवल प्रमाण 'ध्वन्यालोक लोचन' से मिलता है। त्रानन्दवर्धन ने 'क्यामार्गेन चातिकमः" को अपने ग्रन्थ में (उद्योत ३, १० १४८) उद्धृत किया है। त्रिमिनवगुप्त इस पर टीका करते हुए लिखा है कि यशोवर्मा के 'रामाम्युदय' नाटक का यह श्रंश है। देखिये— डाक्टर राघवन्—Some Concepts of Alankar Shastra. P. 205.

## भट्ट लोल्लट

भद्द लोल्लय नाट्यशास्त्र के मान्य प्राचीन टीकाकार हैं। रस की उत्पत्ति के विषय में इनका स्वतन्त्र मत साहित्य जगत् में नितान्त प्रख्यात है। राजशेखर, हेमचन्द्र तथा निम साधु ने लोल्लट के तीन पद्यों को उद्धृत किया है जो श्रौचित्य-विचार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तथा उपादेय हैं। प्राचीन श्रालंकारिको ने काव्य मे श्रंगी रस के विभिन्न श्रंगों के साथ पूर्ण सामझस्य के तत्त्व को दर्शाया है। काव्य का मुख्य तात्पर्य विशिष्ट रस का उन्मीलन ही है। ग्रौर इसी लच्य को दृष्टि में रखकर काव्य के विविध ग्रंगों का विधान समीचोन होता है। यदि अलंकार काव्य के मुख्य रस के साथ समझस्य नहीं रखता तो वह कभी शोभा की श्राभवृद्धि नहीं कर सकता। महाकाव्य मे प्रकृति का वर्णन करना नितान्त आवश्यक होता ही है परन्तु इन वर्णनों का मुख्य वर्ण्य विषय के साथ आनुगुर्य होना अतीव आवश्यक है। लम्बे-लम्बे सगों में श्रनावश्यक प्रसङ्घों का विस्तार काव्य में उसी प्रकार उपहा-स्यास्पद होता है जिस प्रकार दुबले पतले पुरुप की उदर-वृद्धि । भट्ट लोलट का कहना है कि अर्थ के समुदाय का अन्त नहीं हैं किन्तु काव्य में रसवाले श्रर्थ का ही निवन्धन युक्त है, नीरस का नही। काव्य में मजन, पुष्पावचय, सन्ध्या, चन्द्रोदय त्रादि का वर्णन सरस भले।ही हो, परन्तु यदि वह प्रकृत रस के साथ सामञ्जस्य नही रखता तो उसका विस्तार कभी नहीं करना चाहिए । अनेक कवियों ने नदी, पहाड़, समुद्र, गज, तुरग, नगर आदि के वर्णन करने में जो महान् प्रयास स्वीकार किया है वह केवल अपने कवित्व की ख्याति के लिये ही है। उससे प्रबन्ध-काव्य में किसी प्रकार की रुचिरता बही त्राती । इसी प्रकार यमक तथा चित्रकाव्य का महाकाव्य मे निबन्धन

१ "श्रस्त नाम निस्सीमा श्रर्थसार्थः । किन्तु रसवत एव निबन्धो युक्तः, न त नीरसस्य" इति श्रापराजितिः । यदाह—

मज्जन-पुष्पावचय-सन्ध्या-चन्द्रोदयादिवाक्यमिह। सरसमपि नातिबहुलं प्रकृतरमान्वितं रचयेत्॥ २ यस्तु सरिदद्रिसागरपुरतुरगरथादि-वर्णने यत्नः। कविशक्तिख्यातिफलः विततिधया नो मतः स इह॥

कि अभिमान का ही परिचायक होता है । काव्य के मुख्य रस का अभिव्यक्षक वह कथमपि नहीं होता । अतः लोल्लट की दृष्टि में महाकाव्य के मुख्य रस तथा उसके विभिन्न अंगों मे पूर्ण सामरस्य होना ही चाहिये। यह रसीचित्य का एक प्रकारमात्र है।

### रुद्रह

श्रीचित्यके इतिहास में रुद्रट के ग्रन्थ 'कान्यालंकार' का विशेष महत्त्व है। मामह श्रीर दण्डी, श्रानन्द श्रीर श्रिमनवगुत—इन दोनों के बीच की श्रृद्धला रुद्रट में पायी जाती है। श्रीचित्य के सिद्धान्त में जिन मौलिक तथ्यों का उन्मीलन श्रानन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में किया है उनमें से श्रनेक तथ्यों का संकेत रुद्रट ने श्रपने श्रलकार ग्रन्थ में किया है। रुद्रट श्रानन्दवर्धन से कुछ ही प्राचीन थे। उनके समय तक श्रलकार-शास्त्र में श्रलंकार-सम्प्रदाय का प्रावल्य बना हुश्रा था। इसीलिए उन्होंने श्रपने ग्रन्थ का नाम कान्यालकार रक्खा है। फिर भी वे रस के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त से मलीमाँति परिचित थे। रस तथा श्रलंकार के परस्पर सबघ को उन्होंने खूब मार्मिक दृष्टि से देखा था। रस के परिपोष के लिए ही श्रलंकारों की सत्ता है। इस विषय का प्रतिपादन श्रानन्दवर्धन ने श्रपने ग्रन्थ के तृतीय उद्योत में किया है। परन्तु उनसे पहले श्राचार्य रुद्रट ने रस श्रीर श्रीचित्य के सिद्धान्त को बड़ी ही मार्मिक समीजा श्रपने ग्रन्थ में की है।

इस पद्मत्रयी में प्रथम दोनों पद्यों को राजशेखर ने आपराजिति नामक आचार्य के नाम से उद्धृत किया है। द्रष्टन्य कान्यमीमासा ६ अध्याय, पृ० ४५। हैमचन्द्र ने कान्यानुशासन (पृ० २१५) मे अन्तिम दोनों पद्यों को मह लोह्नट का बतलाया है। इससे यह सिद्ध होता है कि आचार्य आपराजिति सह लोह्नट का ही दूसरा नाम है। संभवतः इनके पिता क नाम अपराजित था।

१ यमकानुलोमतदितरचक्राटिभिदोऽतिरसविरोधिन्यः। स्रिममानमात्रमेतद् गड्डरिकादि-प्रवाहो वा॥

रद्रट ने द्वितीय अध्याय में अनुप्रास अलंकार की पाँच जातियों के विवरण देने के अनन्तर काव्य में उनके प्रयोग का वर्णन किया है। इस अवसर पर उन्होंने औचित्य को ही प्रधान कसौटी मानी है। औचित्य का विचार करके ही वृत्तियों का निवेश काव्य में उचित है। कविता में अनुप्रास का प्रयोग सब स्थानों पर नहीं होना चाहिए। आवश्यकतानुसार ही काव्य में अनुप्रास का प्रयोग ग्राह्म तथा तथा तथा होता है। इद्रट ने ठीक ही कहा है—

एताः प्रयत्नाद्धिगम्य सम्यगौचित्यमालोच्यं तथार्थसंस्थम् । मिश्राः कवीन्द्रैरघनालपदीर्घाः कार्या मुहुश्चैव गृहीतमुक्ताः ॥ काव्यालंकार २ । ३२

यही है रसौचित्य का सिद्धान्त । श्रानन्दवर्धन ने रुद्रट के पूर्व पद्य से (२।३२) 'ग्रहीतमुक्ताः' पद्याश के श्राधार पर श्रपने प्रन्थ में श्रावश्यकता के श्रनुसार श्रलंकार के प्रहण तथा त्याग के सिद्धान्त का निरूपण—काले च प्रहण्त्यागौ (धन्यालोक २।१६) लिखकर-किया है। रुद्रट ने श्रपने ग्रन्थ के तृतीय श्रध्याय में यमक श्रलंकार का बड़ा ही विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। परन्तु काव्य मे यमक के निवेश को वे कवि-कौशल का कार्य नहीं सममते प्रत्युत कविद्धदय 'की श्रिमव्यक्ति मानते हैं। रमणीय, सुलमपदमंगयुक्त, प्रसन्न यमक का निवेश महाकाव्य

इति यमकविशेष सम्यगालोचयद्भिः,
 सुकविभिरिभयुक्तैर्वस्तु चौचित्यविद्भिः।
 सुविहितपदभङ्गं सुप्रसिद्धाभिधानं,

तदंनु विरचनीयं सर्गबन्धेषु भूम्ना ॥ ३ । ५६

"तथा च वस्तु विषयमागमालोचयद्भिः । यथा किस्मिन् रसे कर्तव्यं, क वा न कर्तव्यम् । यमकश्लेषिचत्राणि हि सरसे काव्ये कियमाणानि रसखण्डनां कुर्युः । विशेषस्तु श्रद्धारकरुणयोः । कवेः किलेतानि शक्तिमात्रं पोषयन्ति न रसवत्ताम् । यदुक्तं 'यमकानुलोम-गङ्डरिकादिप्रवाहो वा ।"

—नमिसाधु की टीका ।

में वही किव यथार्थतः कर सकता है जो श्रौचित्य का पारखी होता है। श्रनुचित स्थान में यमक का सिववेश गलगण्ड की माँति नितान्त श्रशोमन तथा श्रमुन्दर होता है।

भामह तथा दणडी के समान आचार्य रहट ने भी दोषों की गुण्ला-पत्तिकी विशिष्ट चर्चा की है। उन्होंने इस विषय का अपने अन्थ के षष्ठ अध्याय में वड़े विस्तार तथा विवेक के साथ समीक्षण किया है। आम्य दोष अवश्य है, परन्तु विशिष्ट दशाओं में इस दोष का आम्यत्व सर्वथा अपहत हो जाता है और यह गुणकोटि में समाविष्ट हो जाता है।

श्रर्थविशेषवशाद्वा सभ्येऽपि तथा कचिद् विभक्तेवी। श्रम्भाविधं स्टब्स् सद्पि॥ कान्यालकारर ६। २३

'पुनरक्त' दोष कान्य में नितान्त हैय माना जाता है, क्योंकि यह किव के शब्द-दारिद्रय या अर्थ-दारिद्रय का सद्यः सूचक होता है। परन्तु अनेर्क स्थलों पर पुनरक्त भी दोषत्व कोटि से हटकर गुण का रूप धारण कर लेता है। किन स्थानों पर ! जहाँ औचित्य की सर्वथा स्थित हो। यदि वक्ता हर्ष तथा भय आदि भावों के आवेश में आकर स्तुति या निन्दा के लिए किसी पद का असकृत् प्रयोग करता है वह पुनरक्त दोष नहीं होता, प्रत्युत उसके हृदयगत भाव की यथार्थ अभिन्यक्ति के कारण यह औचित्त्य-मिरिडत होने से गुण ही हो जाता है'। उदाहरेगार्थ —

१ वक्ता हर्ष भयादिमि-

राचित्रमनास्तथा स्तुवन् निन्दन्।,

यत् पदमसकृत् ब्रूयात्

तत् पुनरुक्तं न दोषाय ॥

२ वही ६।३०

वद वद जितः स शत्रः न हतो जल्पॅश्च तव तवास्मीति। चित्रं चित्रमरोदीत् हा हेति पराहते पुत्रे।

कहिए, कहिए क्या वह शत्रु जिता गया? (यहाँ वद वद मे पुनरुक्ति हर्ष सूचक हैं)। 'मैं आप ही का, आप ही का हूँ' यह कहता हुआ शत्रु नहीं मारा गया (भयसूचक); पुत्र के मारे जाने पर वह चित्र विचित्र रूप से हा हा कहते हुए रोने लगा ( यहाँ चित्रं चित्र विस्मयसूचक; हा हा शोक सूचक)। यह पुनरुक्ति दोष न हो कर मानसिक दशा से नितान्त सामझस्य रखने के कारण गुण ही हैं।

दोष प्रकरण का उपसंहार करते हुए उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात लिखी है कि प्रत्येक दोष का दोषत्व सर्वथा विरिहत हो जाता है जब उसका केवल अनुकरण काव्य या नाटक में किया जाता है अर्थात् दोषों का अनुकरण उन्हें गुण रूप में परिणत कर देता हैं। यह सिद्धान्त नितान्त मार्मिक है। यदि नाटक में किसी वज्रमूर्ख का चित्रण करना हो तो उसके असम्बद्ध प्रलाप, असमर्थ वाक्य तथा अवाचक पदों का प्रयोग करना ही होगा। तो ऐसे अवसर पर ये दोष क्या दोष रह जायेगे ? अनुकरण के अतिरिक्त इस पात्र के चित्रण का उपाय ही कौन सा है ? अतः अनुकरण की दशा में दोषों का दोषत्व-परिहार सर्वथा न्याय्य तथा समीचीन हैं। इस विषय का उदाहरण देते हुए निम साधु ने विकटनितम्बा के पित के असम्बद्ध वाक्य का अनुकरण कर यह पद्य अत्यन्त ही समीचीन दिया है। यह पद्य बड़े ही सुन्दर हास्य का अभिन्यखक है:—

१ द्रष्ट्वय काच्यप्रकाश सप्तम उल्लास ।

२ त्रनुकरण्यावमविकलमसमर्थादि स्वरूपतो गच्छन् । न मवति दुष्टमतादृक् विपरीतक्किण्टवर्णं च ॥ र रुद्रय—काव्यालंकार ५।४७

# काले माषं सस्ये मासं वद्ति शकाशं यश्च सकाशम्। उद्दे लुम्पति रं वा षं वा तस्मै दत्ता विकटनितम्बा।।

भाव यह है कि विकटनितम्बा का पित इतना मूर्ख है कि वह काल के विषय में माष ( खड़द ) शब्द का, और माष ( उड़द ) के स्थान पर मास ( महीना ) का प्रयोग करता है। वह सकाश ( समीप ) को शकाश कहता है तथा उष्ट्र शब्द में कमी रेफ और कभी षकार का लोपकर उट्ट या उष्ट कहता है। यहाँ पर अने क दोषों की सत्ता रहने पर भी मूर्ख मनुष्य का अनुकरण होने के कारण ये दोप दोष नहीं रह जाते। अतः दोषों के दोषत्व का प्रधान कारण अनौचित्य ही है। इसी प्रकार रुद्रट ने शांम्य नामक दोष के देश, कुल, जाति, विद्या आदि के विषय में व्यवहार, आकार, वेष और वचन, का अनौचित्य माना है। अन्य दोषों के गुण्माव की चर्चा खद्रट ने इसी अध्याय में (१९१९८-२३) की है।

रद्रट के इस मत की समीद्धा हमें इस परिणाम पर पहुँचाती है कि काव्य में सबसे अधिक व्यापक तत्त्व औचित्य ही है। इसके अपकर्षक होने पर ही दोषों का दोषत्व सम्पन्न होता है और अवस्था-विशेष में रस की अनुकूलता होने पर वे ही हेय दोप उपादेय गुण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अनुकरण दोष के दुष्ट माव को दूर करने वाला पदार्थ है और यह औचित्य के उपर ही अवलियत है। औचित्य के इतिहास में रसौचित्य की व्यापक समीद्धा आचार्य रहट की महती देन है।

श्राम्यत्वमनौचित्यं व्यवहाराकारवेषवृत्रनानाम् ।
 देशकुल-जातिविद्यावित्तवयः—स्थान-पात्रेषु ॥

—काव्यालंकार **१**१।६

इन विविध प्रकारों के श्रानौचित्य के उदाहरण के लिये देखिये इस -श्रोक पर निमसाधु की टीका ।

# · **आन**न्दवर्धन

श्रीचित्य-सिद्धान्त के विकास में श्रानन्दवर्धन तथा उनके ग्रन्थ 'ध्वन्या-लोक' का नितान्त महत्वपूर्ण स्थान है। श्रानन्दवर्धन ने श्रीचित्य शब्द का प्रयोग करते हुए कहीं व्यक्त रूप से श्रीर कहीं संकेतमात्र से इस तत्व की विशद श्रमिव्यक्ति की है। श्रीचित्य तत्त्व का जो विवेचन श्रवतक श्रालंका-रिकों ने किया था, वह श्रलंकारशास्त्र के कितपय प्रकीर्ण श्रंगों के ही विषय मे था। परन्तु श्रानन्दवर्धन ने काव्य के प्राण्मूत रस के साथ इसका धिनष्ठ संबन्ध प्रमाणित कर इसे श्रत्यन्त महनीय तथा माननीय सिद्धान्त के पद पर श्रासीन किया है। चेमेन्द्र ने श्रानन्द के ही विवेचन से स्फूर्ति ग्रह्ण की श्रीर श्रपने विख्यात ग्रन्थ श्रीचित्यविचार-चर्चा में इस सिद्धान्त को श्रीर भी विकसित तथा पह्मवित किया। श्रीचित्यविचार-चर्चा के मूलस्रोत को जानने के लिए ध्वन्यालोक का श्रध्ययन सर्वथा श्रपेचित है।

श्रानन्दवर्धन रस को ही काव्य का सारभून पदार्थ मानते हैं। सिद्धान्त की दृष्टि से यह जितना सत्य है इतिहास की दृष्टि से भी यह उतना ही मान्य है। संस्कृत भाषा में काव्य का उदय सहानुभूति-पूर्ण हृदय की भावा-भिन्यक्ति से ही हुआ है। सस्कृत मे आदिकान्य के उन्मेष की कथा बड़ी मार्मिक है। महर्षि वाल्मीकि हमारे आदिकवि हैं और उनका रामायण श्रादिकाव्य । एक समय तामसहारिणी तमसा कल-कल करती हुई बह रही थी। उसका पावन तट वृत्तों की स्निग्ध छाया से शीतलं था। तीर्थ में न तो पंक कलक की तरह चिपका था और न शैवाल दुष्टो की चित्तवृत्ति के समान उसे कलुषित करं रहा था। मनोऽभिराम जल सजनो के स्वान्त के सहशा नितान्त प्रसन्न था। इस दृश्य ने महर्षि वाल्मीकि के हृदय को लुमा लिया। उन्होंने स्नानसन्ध्या से निवृत्त होकर वन में ज्यों ही भ्रमण करना त्रारम्भ किया कि कौञ्ची के करुण स्वर ने उनकी द्यादृष्टि श्रपनी श्रोर फेरी। उनके सामने कौज का मृत शरीर रक्त में लथपथ हो रहा था। ह षि के कोमल चित्त में नैसर्गिकी करुणा का स्रोत प्रवाहित होने लगा— सुप्त कंरुणा सद्यः जायत हो उठी । उनके मुख से यह वाग्वैखरी श्रांकस्मात् प्रस्वलित हो चली-

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । यत् क्रीञ्च-मिशुनादेकमवधीः काममोहितम्॥

सम-श्रच् एयुक्त चार पदों से मिएडत 'श्लोक' का जन्म हो गया। 'संस्कृत काव्य-कुमार को यही जन्मकथा है। महाकाव्य की भाविनी परम्परा का यही मूलस्रोत है। रसमय कविता के उदय की यही मनोरम ऐतिहासिक गाथा है। श्रानन्दवर्धन की सम्मित में यह रस कथमि वाच्य नहीं हो सकता। ध्विन के ही द्वारा इसकी श्रामिव्यक्ति हो सकती है। श्रातः रस या रसध्विन को वें स्पष्ट ही काव्य की श्रात्मा मानते हैं। इस रस में सबसे श्रावश्यक वस्तु है श्रीचित्य। वस्तु (कल्पना) तथा श्रवंकार (वाचिक शोभा) रस के केवल बाह्य परिधान है, वे रस की श्रपेक्षा गौषा हैं तथा रस को पुष्ट करने के लिये ही काव्य में प्रयुक्त होते हैं श्रीर इस रसानुकृत्वता के कारण ही ये साहित्यशास्त्र में श्रपनी सत्ता बनाये हुए हैं—श्रानन्द ने इन्हीं शब्दों में वस्तु श्रीचित्य तथा श्रांकार श्रीचित्य को चर्चा श्रपने ग्रन्थ में की है।

(क) अलंकारो चित्य — अलंकार के स्वरूप पर ही पहले विचार की जिए। अलंकार का स्वतः तो कोई भी मूल्य नही क्यों कि बाह्य आमूषणों की स्वतः महत्ता ही क्या हो सकती है ? अलकार्य (जिस वस्तु को अलंकार से सुशो-भित किया ज य ) के अस्तित्व पर ही अलंकार की सत्ता निर्भर है। जब अलंकार्य ही शत्य है, तब अलकार, की सत्ता भित्तिरहित चित्र के समान नितान्त असमव है। काव्य में अलंकार्य वस्तु रस ही है। अतः रस तथा भाव आदि को पृष्ट करने के अभिप्राय से यदि अलंकारों का काव्य में विन्यास किया जाता है तो अलकार का अलंकारत्व सिद्ध होता है । इन अलङ्कारों के अभिव्या सम्पादन के लिये आनन्दवर्धन ने बड़े ही सुन्दर तथा उपादेय नियमों का उल्लेख किया है । शब्दालकारों की रसानुरूपता प्रदर्शित करते

१ रसमावादि-तात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम् । अलक्वतीना सर्वासामलंकारत्वसाधनम् ॥

<sup>—</sup>ध्वन्यालोक ३।६

२ ध्वन्यालोक २।१५--२०

समय विप्रलम्भ जैसे कोनल रस के चित्रण के श्रवसर-पर यमकालंकार के विधान को नितरा निन्दनीय श्रतएव सर्वथा वर्जनीय बतलाया है। श्रानन्द-वर्धन के इस सिद्धान्त का मौलिक रहस्य यह है कि कि विक्रों द्वारा काव्य में निबद्ध वस्तु को रस का उन्मीलक श्रवश्य होना चाहिये।

कान्य में किसी भी वस्तु की उपादेयता तथा अनुपादेयता, संबद्धता और असंबद्धता, सुरूपता तथा कुरूपता, रस के पोषण तथा शोषण पर ही निर्भर है। रस की पोपणकारी वस्तु आहा है, परन्तु शोषणकारी वर्ष्य है। कान्य में अलंकारविधान का भी विशिष्ट कौशल हैं। अलंकारों को इतना स्वाभाविक होना चाहिए कि रसाकृष्ट कि के किसी विशिष्ट प्रयास के बिना ही वे स्वतः आविभू त हो। वे बाह्य न होकर अभ्यन्तर हों, उनकी रचना के लिए न तो किब को किसी प्रकार का पृथक प्रयत्न करना पड़े और न उनका इतनां चाक्रचिक्य हो कि पाठक प्रकृत रस के सौन्दर्य से हटकर उन्हीं के प्रभाव से आकृष्ट हो जाय। अलंकार के इस उचित सिन्नवेश को आनन्द ने बड़े ही स्फुट शब्दों में अभिन्यक्त किया है:—

रसाचिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्। श्रपृथग्यत्ननिर्वर्त्यः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः॥

--ध्वन्यालोक २।१७

ऐसे स्वतः त्राविभू त यमक की सुषमा कालीदास की कविता में विश त्रालोचक देख सकते हैं। वसन्त के समय उपवन की लताओं के किसलय पवन के सकोरे से मन्द-मन्द डोल रहे हैं, जान पड़ता है कि नर्तिकयाँ त्रापने लययुक्त हाथों से दर्शकों का मनोरक्षन कर रही हो। मौरों की मधुर

१ अलंकार के इस सौन्दर्य का वर्णन लाजिनसं (Longinus) ने भी किया है—A figure looks best when it escapes one's notice-that it is a Figure. अलंकार वहीं सर्वोत्तम होता है जो यह अलंकार है' इसका ध्यान ही पाठक के सामने उपस्थित नहीं करता। पाठक का ध्यान वह अलंकारतया आकृष्ट नहीं करता, प्रत्युत कविता के साथ इतना युल-मिल जाता है कि उसकी पृथक सत्ता का मान ही नहीं होता।

मकार कानों को बड़ी सुखद मालूम हो रही है, खिले हुए फूल दॉतों के समान श्रपनी विशद शोभा दिखा रहे हैं:—

श्रुतिसुखभ्रमरिखनगीतयः कुर्सुमकोमलदन्तरुचो बसुः । उपवनान्तलताः पवनाहतैः किसलयैः सलयैरिव पाणिभिः ॥
—रघुवंश ६ । ३५

इस पद्य के अन्तिम चंरण में अनायास-सिद्ध यमक के द्वारा प्रकृत शृंगार रस का सर्वथा परिपोष हो रहा है। यह यमक दूषण नं होकर भूषण रूप है। काव्य में अलंकारों को रसमय विधान के लिए आनन्द ने पाँच व्यावहारिक नियमों का भी उद्घेख किया हैं। ध्वन्यालोक का यह अंश च्योनेंद्र के अलंकारीचित्य का मूल आधार है।

(ख) गुगौचित्य-कान्य मे गुगों की संख्या भरत तथा दण्डी के अनु-सार दस (१०) थी। परन्तु भामह ने माधुर्य, स्रोज स्रौर प्रसाद इन तीन गुणों को ही प्रधान रूप से माना है। मम्मट श्रादि पीछें के श्रालकारिकों ने उपर्यु क तीन गुर्णों के भीतर प्राचीन दस गुर्णों का श्रन्तर्भाव दिखलाया है। त्रानन्दवर्धन की दृष्टि में गुणों का साज्ञात् सम्बन्ध रस से ही है। गुण धर्म है और रस धर्मी है। शृङ्गार, विप्रलम्भ और करुण रस के साथ माधुर्य गुगा का प्रधान सम्बन्ध है। माधुर्य गुगा में जो चित्त की द्रावकर्ता पाई जाती है उसका उल्लिखित तीन रसो के साथ पूर्ण सामझस्य है। रौद्र श्रादि रसों मे चित्त की दीप्ति का श्राविर्भाव होता है। प्रतीत होता है कि श्रोता या पाठक का चित्त रौद्र रस से युक्त वर्णानों के सुनने या पढ़ने से सद्यः उद्दीत हो उठता है। ऐसी दशा में शब्द की संघटना ऐसी होनी चाहिये कि प्रकृत गुण तथा रस के साथ उसका पूरी तरह से सामरस्य हो जाय। शृ'गार जैसे कोमल तथा सुकुमार रस की अभिव्यञ्जना के लिये यह आवश्यक हैं कि कोमल तथा सुकुमार वर्ण सानुनासिक सयुक्त वर्णों के साथ काव्य में प्रयुक्त किये जॉय । रौद्र रस की ऋभिन्यक्ति के लिये परुष वर्गों का प्रयोग सुतरा समीचीन है। वर्णों का अपना एक विशिष्ट प्रमाव होता है। कुछ

१ ध्वन्यालोक पृ० ८८; कारिका १६-२०।

वर्ण स्वभाव से ही पेशलता के द्योतक होते हैं, तो अपन्य वर्ण स्वतः पर्वता अकट करते हैं। वर्णों की इस प्रकृति को ध्यान में रखकर उनका काव्य में प्रयोग सर्वथा श्राघनीय होता है। श्रुंगार रस में रेफ के साथ संयुक्त सकार श्रीर शकार तथा दकार का अत्यधिक प्रयोग प्रकृत रसके विरोधी होने के कारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वर्ण रस की हानि करने वाले हैं। परन्तु ये ही वर्ण वीभत्स आदि रस मे आवश्यक दीप्ति के प्रकृट करने के कारण यदि रक्खे जाँय तो वे रस के उत्पादक होते हैं। पहली दशा में यदि क्यं भानन्द के शब्दों में 'रसच्युतः' (रस के ह्याने वाले) होते हैं। उदाहरण श्रीवस्था में ये ही वर्ण 'रसश्च्युतः' (रस के चुलाने वाले) होते हैं। उदाहरण के लिए महाकवि राजशेखर के इस प्राकृत पद्य पर दृष्टिगत कीजिए। कर्णकरु टकारों का इतना अधिक टकार है कि विचारा विप्रलम्भ रस अपना अस्तित्व खोकर काव्य के कोने मे भी लिपटा नहीं दीख पड़ताः—

चित्तं विहट्टिष् ए दुट्टिष् सा गुरोसु, सज्जासु लोट्टिष् विसट्टिष् दिम्सुहेसु। बोलिम्स वट्टिष् पवट्टिष् कव्वबन्धे, भारो न दुट्टिष् चिरं तरुगी तरद्दी॥

—कपू<sup>९</sup>रमञ्जरी

श्रिमिनवगुप्त के शब्दों में यह वर्णध्विन है। कुन्तक इसे वर्णवक्रता कहते हैं तथा च्लेमेन्द्र इसी को वर्णीचित्य के नाम से पुकारते हैं।

(ग) संघटनौचित्य—पदों की संघटना भी गुण तथा रस की चोतिका होती है। संघटना का अर्थ पदों की सम्यक् घटना या रचना है। संघटना प्रायः

र शबी सरेफसयोगी ढकारश्चापि भूयसा । विरोधिनः स्युः शृंगारे तेन वर्णा रसच्युतः ॥ तं एव तु निवेश्यन्ते बीमत्सादौ रसे यदा। तं दीपयन्त्येव तेन वर्णाः रसश्च्युतः॥

तीन प्रकार की होती है (क) श्रसमासा, (ख) मध्यम-समासा, (ग) दीर्ध-समासा। गुण का संघटना के साथ परस्पर बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्रानन्दवर्धन ने संघटना को गुणो के श्राधार पर रहने वाली तथा रसों को श्रीमञ्यञ्जन करने वाली बतलाया है।

संघरना माधुर्य श्रीर श्रोज को प्रकट करके ही श्रपनी चिरतार्थता सिद्ध करती है। श्रीर ये दोनों गुण विप्रलम्म तथा रौद्र रसों की श्रमिन्यक्ति करते हैं। श्रतः सघटना के निवेश में चार वस्तुश्रों के श्रीचित्य का विचार करना श्रावश्यक होता है। मुख्य तो रस का श्रीचित्य ही होता है परन्तु उसके साथ तीन गौण पदार्थों के श्रीचित्य पर भी दृष्टि रखनी होती है। ये तीन पदार्थ हैं—(क) वक्ता, (ख) वाच्य तथा (ग) विषय। वक्ता से श्रमिप्राय है काव्य श्रथवा नाटक के पात्र से। वाच्य का श्रथ प्रतिपाद्य विषय है तथा विषय से तात्पर्य है नाटक, महाकाव्य, गद्य, पद्य, चम्पू श्रादि काव्य-प्रकार। संघटना के चुनाव में इन चार विषयों के श्रीचित्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये। ध्वनिकार का यह दावा है कि सघटना के इस चतुरस श्रीचित्य का विवेचन सर्वप्रथम उन्हीं की प्रतिमा का प्रसाद हैं।

संघटना के संबन्ध में जिस विपयौचित्य का वर्णन ऊपर किया गया है उसका त्रानन्द ने बड़ा हो सुन्दर विवेचन किया है। गद्य, पद्य, नाटक तथा महाकाव्य—इन काव्य प्रकारों की ऋपनी एक विशिष्टता है जिस

१ श्रसमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता । तथा दीर्घ-समासेति त्रिधा सघटनोदिता ॥ —ध्वन्यालोक ३।५

२ गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन्व्यनक्ति सा । रसास्तन्नियमे हेतुरौचित्य वक्तृवाच्ययोः ॥

<sup>—</sup>ध्वन्यालोक ३।६

३ इति काञ्यार्थ विवेको योऽयं चेतश्चमत्कृतिविधायी। सूरिभिरनुसृतसारैरस्मदुपज्ञो न विस्मार्थः॥

<sup>—</sup>ध्वन्यालोक पृ० १४४

पर ध्यान देने से संघटना का निवेश । श्राघनीय होता हैं। नाटक का मुख्य उद्देश्य दर्शकों के हृदय में इसकी ग्राभिन्यिक ही है। ग्रातः उस में दीर्घ समासवाली संघटना तथा शब्दाडम्बरवाले ग्रालंकारों के प्रति किन को कथमिप ग्रासिक नहीं रखनी चाहिये। क्योंकि इन बाह्य ग्राझों की बहुल सत्ता रस की भिटीते प्रतीति में वाधा पहुँचाती है।

इस विषयोचित्य की चर्चा भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भी की है। नाटक सब वर्णों के मनोरज्जन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उसका उद्देश सर्वसाधारण जनता के हृदय को स्पर्श करना होता है। इसीलिये ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिये जो सर्वसाधारण के लिये बोधगम्य हों। कठोर शब्द तथा चेक्रीडित जैसे यह जुकन्त आदि अप्रचलित पदो का प्रयोग नाटक में उसी प्रकार हास्यास्पद होता है जिस प्रकार वेश्या के घर में कमण्डल धारण करने वाले सन्यासी हॅसी के पात्र होते हैं। भरत के इस विपयौचित्य का वर्णन आनन्दवर्धन ने अपने अन्य में विस्तार के साथ किया है।

१ एवं च दीर्घसमासा संघटना समासानामनेकप्रकारसंभावनया कदाचित् रसप्रतीति व्यवद्धातीति तस्यां नात्यन्तमभिनिवेशः शोभते । विशेष-तोऽभिनेयार्थे काव्ये ।

—ध्वन्यालोक पृ० १३६

२ तदेवं लोकभावानां प्रसमीद्य वलावलम् । मृदु शब्दं सुखार्थं च कविः कुर्यातु नाटकम् ॥ चेक्रीडिताद्येः शब्देस्तु काव्यवन्धाः,भवन्ति ये। वेश्या इव न शोभन्ते, कमण्डलुधरैः द्विजैः॥

—नाट्यशास्त्र २१।१३१-३२

मृदुललितपदार्थं गूढ़शब्दार्थ—हीन, बुधजनसुखयोग्यं बुद्धिमन्ट्रत्तयोग्यम् । वहुरसकृतमार्गं सन्धिसन्धानयुक्तं, भवति जगति योग्यं नाटक प्रेच्काणाम् ॥

—नाट्यशास्त्र १७।१२३

(घ) प्रबन्धं ध्विति — ग्रांनन्दवर्धनं ने प्रबन्ध-ध्वित के विवेचनं के ग्रवसर पर कांव्य तथा नाटक के इतिवृत्त के स्वंरूप के विषय में विस्तृत रूप से समीचा की है। इतिवृत्त साधारणतः दो प्रकार का होता है — वृत्त ( पुराण तथा इतिहास ग्रांदि मे प्रख्यात ) तथा उत्प्रेच्य ( किन की कल्पना के द्वारा प्रस्त )। दोनों प्रकार के इतिवृत्तों में ग्रीचित्य का रहना नितान्त ग्रांवश्यं के है। कथानक के सविधानक मे किन को सदा सचेष्ट रहना चाहिये कि वर्ष्य वस्तु प्रस्तुत रस के कथमपि विपरीत न हो। उसे उन्ही घटनात्रों को स्थान देना चाहिये जो सर्वथा ग्रीचित्यपूर्ण हो ग्रीर यथाशक्ति रस का ग्रांविर्मांव करने मे समर्थ हों। रसामिव्यञ्जक होने में ही किसी कथा की कमनीयता है। किन यदि किसी परम्परागुकूल होने पर भी प्रस्तुत रस से प्रतिकृत ग्रशों का परिवर्तन करना नितान्त न्याय्य होगा । यदि किसी कथानक मे बहुत सी घटनाएँ सम्मिलित हों तो रसोन्मीलन करने वाली घटनान्नों का ही विधान समुचित है। प्रबन्ध-ध्वित को ही चेमेन्द्र ने प्रबन्धीचित्य की सज्ञा से ग्रामिहित किया है तथा प्रकरण-ध्वित को प्रकरण-ध्वीन को प्रकरण-ध्वीनत्य से।

- १ विभावभावानुभावसंचार्योचित्यचं ार्रणः । विधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्प्रेचितंस्य वा ॥
- २ इतिवृत्तवशायाता त्यक्त्वाऽननुगुणा स्थितिम् । उत्प्रेच्योऽप्यन्तराभीष्टरसोचितंकथोन्नयः ॥

ध्वन्यालोक ३।१०-११

कवि की यह कर्तव्य है कि वह श्रद्धों का विस्तार उतनी ही मात्रों में करें जितनी मात्रा में वे काव्य के श्रद्धींभूत रस की पृष्टि में समर्थ हो। नाटक तथा महाकाव्य दोनों में इस नियम के पालन की बड़ी हो श्रावश्यकता है। नाटक में प्रासद्धिक वृत्त के रूप में प्रकरी तथा पताका का निवेश किया जाता है। महाकाव्य में भी श्रवान्तर रूप से प्रकृति—सन्ध्या, प्रमात, चन्द्रमा, सागर, पर्वत तथा विभिन्न शृतु—के वर्णन का रहना श्रावश्यक ही है। परन्तु इन श्रावश्यक विषयों के वर्णन के समय किन को इस नात का ध्यान रखना चाहिये कि वह श्रपने मूल श्रर्थ से दूर हटकर कही श्रन्यत्र तो नहीं

जा रहा है। वर्णनो की उलमन में वह इतना तो नही मेंस जाता कि वह प्रकृत वर्णन को ही मूल जाय। श्रद्ध कभी श्रद्धी का स्थान नहीं ग्रह्ण कर सकता। श्रद्ध श्रोर श्रद्धी में श्रोचित्य होना चाहिये। श्रानन्दवर्धन का स्पष्ट कथन है कि नाटक में सिंध तथा सिंध के श्रद्धों की घटना रसामिव्यक्ति को लद्य कर ही निबद्ध करनी चाहिये। केवल शास्त्र की मर्यादा की रत्ता के लिए उनका निवन्धन कथमपि युक्तियुक्त नहीं हैं। श्रानन्द के बहुत पहले मह लोलट ने भी महाकाव्य में प्रयोजनीय वर्णनो की रसानुक्लता पर बढ़ा जोर दिया हैं। उनका कहना है कि श्र्यं या विषय तो श्रनन्त हैं। रसवाले ही श्र्यं का निवन्धन युक्त है, नीरस का नहीं। श्रवसर के श्रनुसार बीच-बोच में कभी रस का उद्दीपन श्रावश्यक होता है श्रीर कभी उसका प्रशानन। शक्ति होने पर भी प्रबन्ध में श्रलकारों की योजना श्रानुरूप के ही विचार से की जाती है।

प्रवन्ध-ग्रौचित्य के विषय मे ग्रानन्दवर्धन के ये सिद्धान्त ग्रत्यन्त मौलिक तथा मार्मिक हैं। इन नियमों का उल्लंघन हमें ग्रनेक प्रकार के रस-दोषों में निमग्न कर देता है। इन रस-दोषों का वर्णन हेमचन्द्र तथा मम्मट ने ग्रंपन ग्रन्थों में बड़ी सुन्दरता के साथ किया है। इन ग्रालंकारिकों की दृष्टि में प्रवन्ध-ग्रौचित्य के भद्ग होने से निम्नलिखित दोषों का प्रादुर्भाव काव्य में होता है:—

(१) श्रद्ध का श्रितिवस्तार से वर्णन — ऊपर हमने श्रद्धी श्रीर श्रद्ध के पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा की है। श्रद्धी का विस्तार से वर्णन होना तो श्रावश्यक ही है, परन्तु श्रद्ध का श्रितिविस्तार से वर्णन श्रनौचित्यप्रयुक्त है। जैसे 'हयग्रीववध' महाकाव्य में श्रद्धभूत हयग्रीव का विस्तृत वर्णन। 'शिशुपाल

१. सन्धिसन्ध्यद्गघटनं रसामिन्यक्त्यपेद्यया ।

न तु केवलशास्त्रार्थिस्थितिसम्पादनेन्छया ॥

ध्वन्यालोक ३।१२

र त्रस्तु नाम निःसीमा श्रार्थंसार्थः ।

किन्तु रसवत एव निबन्धो सुक्तः, न तु नीरसस्य ॥

का० मी० पृ० ४६

वध' काव्य में महाकवि माघ ने श्रारम्भ में ही विजयबीज के उपन्तें से वीर रस के प्रकृत रस होने की स्चना दी है। परन्तु उन्होंने शृंगार के श्रद्धभूत श्रृत, उपवन, विहार, पुष्पावचय, मज्जन, प्रमातवर्णन श्रादि वस्तुश्रो में जो श्रत्यन्त श्रासिक दिखलाई है वह प्रबन्धार्थ से विरुद्ध होने के कारण नितान्त चिन्तनीय है। हेमचन्द्र ने तो हर-विजय, कादम्बरी तथा हर्षचरित जैसे मान्य प्रबन्धों में भी इस दोष की सत्ता खोज निकाली है।

- (२) अड़ी का अननुसन्धान (प्रधान व्यक्ति को विस्मृत कर देना)—
  दर्शकों की रुचि की अभिवृद्धि के लिए किन नाटक में नाना रुचिकर
  घटनाओं का सिन्नवेश करता है। यदि वह स्थूल रूप से मूल कथानक का
  ही वर्णन करता है तो वह कृति कथमि चमत्कृति-जनक नही होती। अतः
  अवान्तर घटनाओं के द्वारा मुख्य कथान्वस्तु की पृष्टि सर्वथा प्राग्ध होती है।
  परन्तु कभी कभी इन घटनाओं की, इतनी प्रधानता हो जाती है कि प्रधान
  नायक विस्मृति के गर्त में चला जाता है। जैसे 'रलावली' नाटिका के चतुर्थ
  अड़ में वाभ्रव्य के आगमन के वर्णन में किन इतना आसक्त हो जाता है
  कि वह नाटक की नायिका सागरिका को ही भूल जाता है। हेमचन्द्र की
  यह उक्ति बड़ी ही मार्मिक है—अनुस्तिन्धि सर्वस्वं सहृद्यतायाः। अर्थात्
  प्रधान पत्र का सदा अनुसन्धान करते रहना ही सहृदयता का रहस्य है।
  उदाहरण के लिये—'तापसवत्सराज' नामक नाटक के छःहों अड्कों में कथा
  के प्रमान से वासवदत्ता-विषयक प्रम के विच्छेद होने की आश्रांका होने पर
  भी किन ने उसका सदा अनुसन्धान रखकर अपनी सहृदयता का पूर्ण
  परिचय दिया है।
- (३) श्रनङ्गस्यामिधानम् (श्रनङ्ग श्रर्थात् रसं के श्रनुपकारक वस्तु का वर्णन करना )—नाटक में रस की उपकारक वस्तु का विन्यास ही परम श्रादरणीय होता है। उसंसे इंतर जो कुछ भी वस्तु हो उसका वर्जन कविं का कर्तन्य होता है। यदि इस सिद्धान्त के मानने में वह भूल करता है तो

१—इस विषय के विशेष वर्णन के लिए देखिये हमचन्द्र का 'काव्यानुशासन', ३ ग्रध्याय पृष्ठ १२१-२२ पर विवेक-टीका।

श्रपने श्रन्थ को श्रालोचको की दृष्टि में नितान्त हैय बनाता है। जैसे 'कपूरीमञ्जरी' मे राजा नायिका के तथा स्वय किये गये वसन्त-वर्णन का श्रानादर करके बन्दियों के द्वारा वर्णित वसन्त की प्रशंसा करता है; यह सर्वथा श्रनुचित है।

(४) प्रकृति व्यत्यय ( प्रकृति का परिवर्तन कर देना )-यहाँ प्रकृति शब्द से अभिप्राय नाटक के मुख्य पात्र से है। आल्ड्वारिकों ने स्वभाव के अनुसार नायक को अनेक अ शियों मे विभक्त किया है-धीरोदांत, धीरललित, धीरप्रशान्त, धीरोद्धत । इनका श्रे गी-विभाग दूसरे प्रकार से भी होता है-उत्तम, मध्यम, अधम अथवा दिव्य, अदिव्य तथा दिव्यादिव्य। नाटक में वर्णित प्रत्येक घटना नायक के स्वमाव, देश, काल श्रादि के सर्वथा अनुरूप होनी चाहिये। कवि का मुख्य उद्देश्य दर्शकों के सामने यथार्थं वर्णन प्रस्तुत कर मनोरंजन के साथ शिक्ताप्रदान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके वर्णनों मे, पात्रों के चरित्र-विन्यास में यथार्थता का पुट रहना सर्वथा त्रावश्यक है। वास्तविकता से रहित वस्तुत्रों का वर्णन पढ़कर तथा रङ्गमञ्च पर अयथार्थ घटनाओं का अभिनय देखकर पाठक तथा दर्शक के हृदय में किव या नाटककार के प्रति ऋश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि वह किसी स्वमलोक की घटना का अभिनयकर अपने कथानक को ऋसत्य प्रमाणित करता है। उसका परिणाम बड़ा ही बुरा होता है। कवि के उद्देश्य की पूर्ति तो दूर रहे, प्रत्युत इससे अनमीष्ट परिणाम की उत्पत्ति होती है । इसीलिंए प्रकृति-विपर्यय बड़ा ही व्यापक तथा घातक दोष है। त्रालोचना के त्रादि त्राचार्य भरतमुनि ने ही सब से पहले प्रकृति के विपय में विविध प्रकार से श्रौचित्य का निर्देश किया है। हमने इस परिच्छेद के आरम्भ मे ही दिखलाया है कि श्रोचित्य के सिद्धान्त की यही उद्गम-भूमि है। त्र्यानन्दवर्धन ने भी प्रकृति के त्र्यौचित्य पर बड़ा ही जोर दिया है। उन्होंने ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में प्रकृति के श्रीचित्य श्रीर श्रनी-चित्य के विवेक की सीमा बड़ी ही मार्मिकता के साथ दिखलाई है। इसी प्रसंग में उन्होंने अपने उस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है जो श्रीचित्य तत्त्व को सुन्दरतम तथा उपादेयतम सिद्धमन्त्र है । श्रीचित्य सिद्धान्त का विशाल प्रासाद इसी तथ्य की दृढ़ भित्ति पर खड़ा है -

## "अनौचित्याद् ऋते नान्यत्, रसभङ्गस्य कारणम् । श्रौचित्योपनिबन्धस्तु, रसस्योपनिषत्परा ॥"

श्रनौचित्य ही रस के नाश का सब से बड़ा कारण है श्रौर श्रौचित्य का समावेश ही रस का परम-गुह्य रहस्य है। बाद के श्रालंकारिकों ने श्रौचित्य के सिद्धान्त की जितनी व्याख्या की है वह सब इसी मूलसूत्र का भाष्यमात्र है।

प्रवन्ध मे श्रौचित्य दिखालाने के श्रनन्तर श्रानन्दवर्धन ने क्रिया, कारक, वचन श्रादि वाक्य के श्रानेक श्राङ्कों में भी इस तत्त्व की व्यापकता का वर्णन किया है। कवि का यह कर्तव्य है कि वह भाषा के माध्यम के द्वारा प्रकट किये जाने वाले वाक्य तथा पदो के सौन्दर्य तथा श्रानुरूप्य पर सदा सचेष्ट रहे। भाषा के त्रावान्तर उपाङ्गों के द्वारा भी रस का उन्मीलन पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है। इस विषय मे उसे सदा जागरूक रहना चाहिये। यदि किसी शब्द की शय्या उसे इस कार्य मे सहायता दे तो उसे इसे फट ग्रहण करना चाहिये। यदि कर्मवाच्य के द्वारा रस की क्तिटिति प्रतीति हो तो उसे श्रपने प्रन्थ में समुचित स्थान देना चाहिये। श्रानन्दवर्धन का मौलिक कथन है कि भाव-साम्राज्य की श्रिभव्यक्ति के निमित्त भाषा का माध्यम अशक्त है; तथापि समर्थं कवि कविता मे श्रौचित्य का प्रयोगकर रस के उद्रेक में सर्वथा कृतकार्य हो सकता है। इसके लिए उसे छोटी-छोटी बातों की भी अवहेलना न करनी चाहिये। वाक्य के पदों तथा पदाशों मे प्रयुक्त भी श्रोचित्य सौन्दर्य का इतना उन्मीलन कर सकता है जितना श्रमिधा शक्ति के द्वारा प्रकट किये श्रनेक वाक्य भी नहीं कर सकते । यदि सुप् , तिड् , वचन, कारक श्रादि श्रमिव्यञ्जक हो तो वे सर्वथा उचित हैं--

> "सुप्तिङ्वचनसम्बन्धैः, तथा कारकशक्तिभिः। कृत्तिद्धितसमासैश्च, द्योत्योऽलच्यक्रमः कचित्॥"

> > ध्वन्यालोक, ऋध्याय ३।१६

ध्वन्यालोक के इसी अंश को अवलम्बितकर च्रेमेन्द्र ने क्रिया, कारक, लिझ, वचन, समास, आदि के औचित्य की कल्पना अपने अन्य में की है।

(ङ) रीत्यौचित्य—ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में श्रानन्दवर्धन ने रीति तथा वृत्ति के श्रौचित्यं पर भी दृष्टिपात किया है। 'वे कहते हैं कि भरत मुनि के द्वारा प्रदर्शित कैशिकी ग्रादि वृत्ति ग्रथवा उपनागरिका ग्राटि ग्रलंकार-जातियाँ ग्रानौचित्य रूप से काव्य में निवद्ध की गई हों तो वे भी रसमु का कारण वनती हैं। रसदोषों में ग्रानन्द ने वृत्त-ग्रनौचित्य का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र मे कैशिकी, सात्वती, भारती तथा आरमटी नामक चार वृत्तियां तथा उनके विधानों का विशेषरूप से जो प्रतिपादन किया है वह भी श्रौचित्य की सीमा के भीतर निवद्ध होने पर ही नाटक में चमत्कारजनक हो सकता है। नायक के स्वभाव तथा चरित्र के त्रानुरूप ही वृत्तियों का विन्यास करना नाटककार की कला की कसौटी है। यदि नायक के चरित्र में उग्रता की मात्रा हो, संग्राम तथा श्राक्रमण के प्रति श्रासक्ति हो, माया तथा इन्द्रजाल की श्रोर उसका पच्-पात हो, तो ऐसी परिस्थिति में कोमल भावों को उद्दीपन करने वाली कैशिकी वृत्ति का विधान क्या कथमपि श्लाधनीय होगा ? अथवा यदि नायक स्वभाव से ही कोमल कला की स्रोर प्रवण हो, स्रपनी चिन्ता का वोम अपने मन्त्री के सिर पर रखकर स्वयं आनन्द से उन्नसित जीवन का यापन करता हो तो क्या उसके लिए आरमटी वृत्ति का प्रयोग कंथमपि सुसंगत होगा ? वृत्ति का श्रोचित्य कविता का सर्वस्व है। इसके विषय में श्रानन्दवर्धन का यह कथन नितान्त युक्ति-युक्त है:-

रसाद्यनुगुग्रत्वेन, व्यवहारोऽर्थशब्दयोः। श्रीचित्यवान् यस्ता एव, वृत्तयो द्विविधाः स्मृताः॥

ध्वन्यालोक शशर

रस त्रादि के त्रनुगुण होने पर ही कान्य में शब्द श्रीर श्रर्थ का न्यवहार श्रीचित्यसम्पन्न माना जा सकता है। रस ही कान्य की श्रात्मा ठहरा, श्रतएव रस का उन्मेष ही शब्दार्थप्रयोग का श्रन्तिम लच्य है, इसकी सिद्धि

१ यदि वा वृत्तीना भरतप्रसिद्धाना कैशिक्यादीना काव्यालकारान्तर-प्रसिद्धानां उपनागरिकाद्याना वा यदनौचित्यं तदिप रसभङ्गहेतुः । ध्वन्यालोक, उद्योत ३, पृ० १६३

होने पर ही शब्दार्थ-युगल की सार्थकता है। रससे अनुचित शब्द अवरा-सुखद होने पर भी काव्य में चमत्कारजनक नही होते और न अर्थ ही श्राघनीय माने जा सकते हैं।

(च) रसौचित्य-ध्वन्यालोक का मुख्य विषय ही है-ध्विन श्रीर विशेषतः रसध्वनि का विवेचन । अतएव आनन्द को विविध उपायो से रस के श्रीचित्य का सम्पादन करते देख हमें श्राश्चर्य नहीं होता। ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत मे प्रनथकार ने इसकी समीचा 'बड़े विस्तार के सांथे की है। मुख्य रस का विवेचन किस प्रकार से होना चाहिये १ स्रङ्ग ( स्रवान्तर या गौरा) रस किस प्रकार मुख्य रस को विकसित करते हैं ? रसों मे पारस्परिक विरोध किस प्रकार होता है ? कौन रस किस रस के साथ किस विधि से निबद्ध होने पर श्रपनी विरुद्धता का परिमार्जन करता है-रसौचित्यविषयक इन मार्मिक सिद्धान्तो का समीत्तरण त्रानन्दवर्धन ने साहित्यंशास्त्र के इतिहास मे पहली बार किया है श्रीर बड़े ही सागोपाग रूप से किया है। रस के इस श्रीचित्य के निराकरण से जो रसदोष उत्पन्न होते हैं वे काव्य मे प्रधान दोष के नाम से उल्लिखित किये जाते हैं। काव्य में रसदोष की प्रथम श्रवतारणा चद्रट ने अपने 'कान्यालंकार' मे की है। इस रसदोष का नाम है-विरस। चद्रट ने विरस के दो प्रकार बतलाये हैं। अन्य रस के प्रसङ्घ में जहाँ पर क्रम से हीन दूसरा रस मुख्य रस के प्रवाह में स्वतः निपतित हो जाय वह प्रथम प्रकार का विरस है । इस विरस दोष के भीतर आनन्दवर्धन के द्वारा उल्लि-खित विरुद्ध-रस-समावेश नामक दोष का अन्तर्भाव भली-भाँति किया जा सकता हैं। रुद्रट ने इस दोष के उदाहरण में करुण तथा शृङ्कार का एकत्र मिश्रग् प्रदर्शित किया है । वे अन्य प्रकार का भी विरस मानते हैं। प्रवन्धों मे

रुटट-का० अ० ११।१२

१ श्रन्यस्य यः प्रसङ्घे रसस्य निपतेत् रसः क्रमापेतः । विरसोऽसौ स च शक्यः सम्यक् ज्ञातुः प्रबन्धेभ्यः ॥

२ ध्वन्यालोक पृ० १६४---१७०

३ तव वनवासोऽनुचितः पितृमरण्शुचं विमुख कि तपसा। सफलय यौवनमेतत् सममनुरक्तेन सुतनु मया।।

<sup>—</sup> रुद्रट - का० ग्र० ११।१३

मे उचित श्रवसर पर निविष्ट किया गया भी रस यदि श्रत्यन्त वृद्धि प्राप्त कर ले तो वह सहृदयों के वैरस्य का कारण होता है । छट यह विरस नामक रसदोष ध्वन्यालोक में 'रसस्य पुनः पुनः दीप्ति.' नाम से ग्रहीत हुश्रा है। छट के श्रनन्तर छट्टमङ ने भी रसके श्रनीचि से उत्पन्न होने वाले दोषों की चर्चा श्रपने ग्रन्थ मे की है। छट्टमङ रसदोषों मे दो दोष ऐसे हैं जो छट के पूर्वलिखित विरस दोष के द्विष्टि प्रकारों के श्रन्तभुक्त होते हैं। ये दोष हैं—विरस श्रीर नीरस विरस दोष तो छट के विरस दोष का प्रथम प्रकार है श्रीर नीरस दे छट्ट के रसदोप का दितीय प्रकार है। इन कित्पय सूचनाश्रों को ग्रह करके श्रानन्दवर्धन ने श्रपने ग्रन्थ मे रसदोष के प्रकारों का विस्तृत विवेच किया है। इस प्रकार रस के श्रनीचित्य से समूत नाना प्रकार के रसदो का विवेचनकर श्रानन्दवर्धन ने श्रीचित्य से समूत नाना प्रकार के रसदो का विवेचनकर श्रानन्दवर्धन ने श्रीचित्य से समूत नाना प्रकार के रसदो का विवेचनकर श्रानन्दवर्धन ने श्रीचित्य सी सीमा का निर्धारण ब ही सुन्दर रीति से क्या है।

ध्वन्यालोक की इस समीक्षा से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।
श्रीचित्य के सिद्धान्त को एक व्यापक काव्यतत्त्व के रूप मे प्रतिष्ठित कर का समग्र श्रेय श्रानन्दवर्धन को ही मिलना चाहिये। क्षेमेन्द्र ने तो ए प्रकार से उन्ही की श्रालोचना का श्रध्ययनकर केवल नवीन श्रमिधा देने का ही प्रयत्न किया है। श्रानन्दवर्धन के शब्दों में श्रोचित्य ही र का परमगूढ़ रहस्य है श्रोर श्रनौचित्य काव्य का परमदोष है। इस विष का साङ्गोपाङ्ग वर्णनकर श्रानन्द ने यह सिद्ध कर। दया है कि काव्य का

रुद्रट-का० अ० ११।१

१ यः सावसरोऽपि रसो निरन्तर नीयते प्रबन्घेषु । श्रातिमहती वृद्धिमसौ तथैव वैरस्यमायानि ॥

२ ध्वन्यालोक ३।१७—१६

श्रानन्द के इन्ही दोषों का वर्णन हैम्चन्द्र ने श्रपने कान्यानुशासन है तृतीय श्रध्याय मे, सम्मट ने कान्यप्रकाश के सप्तम उल्लास में तथा विश्वनाः कविराज ने साहित्यदर्पण के सप्तम परिन्छेद में विशेष रूप से किया है

छोटी-सी छोटी घटना से लेकर बडी-सी बड़ी घटना तक में, छोटे छोटे पदो से लेकर बड़े बड़े वाक्यों तक में सर्वत्र श्रीचित्य का साम्राज्य विराजमान है। श्रतः वाज्य श्रीर वाज्य की श्रीचित्ययुक्त योजना कि का मुख्य प्रयोजन है। इस कार्य से बढ़कर कि के लिए श्रीर कोई कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार ध्वन्यालोककार ने श्रीचित्य के सिद्धान्त तथा व्यवहार का एक ही प्रकरण में पूर्ण सामञ्जस्य दिखलाया है।

श्रनौनित्याद् ऋते नान्यत्, रसभङ्गस्य कारणम् । श्रोचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥

यदि यह उपयु क श्लोक श्लीचित्य के सिद्धान्त का मूलमन्त्र है तो

वाच्यानां वाचकानाञ्च यद् श्रौचित्येन योजनम्। रसादिविषयेगौतत् मुख्यं कर्म महाकवेः॥

ध्वन्या० ३।३२

श्रीचित्य के व्यवहार का प्राण्मूत है। यदि पहला श्रीचित्य के सिद्धान्त-पच्च का प्रतिपादक है तो दूसरा उसके व्यवहार—पच्च का निदर्शक है। इन्हीं दोनों श्लोको में श्रीचित्य का मर्भ तथा उसका तत्त्वज्ञान सिन्निविष्ट है।

### श्रभिनवगुप्त

श्रमिनवगुप्त का नाम श्रौचित्य के इतिहास में विशेष रूप से उल्लेख-नीय है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे श्रौचित्य-सिद्धान्त के व्यवस्थापक श्रानन्दवर्धनाचार्य के भाष्यकार हैं तथा श्रौचित्य को काव्य के 'जीवित' रूप से प्रतिष्ठित करनेवाले श्राचार्य चेमेन्द्र के वे साहित्य गुरु हैं। श्रानन्द ने ध्वन्यालोक में श्रौचित्य के पोपक जिन तथ्यो तथा तकों का उल्लेख किया है उनके मर्म को समम्मने के लिए श्रिमनवगुप्त की 'लोचन' नामक टीका सचमुच विद्वानों के लोचन का उन्मीलन करती है।

श्रानन्द के द्वारा वर्णित श्रलकार-श्रीचित्य के विषय में श्रमिनवगुत का यह विवेचन सनमुच ही वड़ा मार्सिक है। कान्य में श्रलंकार की दो श्रवस्थाश्रों में उपयोगिता होती है:—(१) जब किसी श्रलंकार्य की सत्ता उसमें विद्यमान हो अथवा (२) अलंकार्य का अीचित्य प्रस्तुत हो। शरीर में आत्मा के विद्यमान रहने पर ही आभूपणों से शोमा का विस्तार किया जाता है। परन्तु यदि आत्मा ही विद्यमान न हो तो बाहरी सजावट मृतक शरीर को भूषित करने वाले प्रसाधन के समान है, यह हुई पहिली अवस्था। जीवित शरीर का भी प्रसाधन किन्हीं अवस्थाओं में शोभाधायक नही होता, जैसे संसार में वैराग्य धारण करने वाले तापस के शरीर को सोने के गहनों से भूषित करना नितान्त अनुचित होने से उपहास्यास्पद है। यहाँ अलंकार्य की सत्ता होने पर भी वह अनौचित्य की मावना से मिरडत है, यह हुई दूसरी अवस्था। इस प्रकार अभिनवगुप्त की सम्मित में काव्य के प्राण्मूत रसके अभाव में अलंकारों का अलंकारत्व कथमि सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार रसौचित्य (रस के औचित्य) के विषय में अभिनव का कहना है कि काव्य में यह औचित्य तमी हो सकता है जब इसके अंगमूत विभाव, अनुभाव का भी औचित्य सम्पादित हो।

'लोचन' के गाढ़ अनुशीलन करने से आलोचक श्रीचित्य के सच्चे रूप को समभने में समर्थ होता है। जान पड़ता है कि बहुत प्राचीन काल से ही काश्मीरी किवयों को गोष्ठी में वक्रोक्ति के समान श्रीचित्य भी व्यापक काव्य-तत्त्व के रूप में श्राविभू त हो चुका था। श्रलकार के परिशीलन से वक्रोक्ति की उत्पत्ति हुई श्रीर रसध्विन के श्रध्ययन से श्रीचित्य का उदय हुआ। श्रानन्दवर्धन तो इसके प्रतिष्ठापक ही ठहरे। ध्वन्यालोक में इन्होंने श्रीचित्य के स्वरूप का इतने साङ्गोपाङ्ग रूप से उन्मीलन किया है कि श्रनेक श्रालोचकों की दृष्टि रस से हटकर श्रीचित्य पर जा जमी। वे लोग काव्य में रस के महत्त्व को न मानकर श्रीचित्य को ही काव्य की श्रात्मा उद्घोषित करने लगे। ऐसे श्रालोचकों की श्रिमनव ने बड़ी मार्मिक. समीला की है। उनका कथन है कि मूल श्राधार को बिना समभें केवल श्रीचित्य शब्द का

१ तथा ह्यचेतनं शवशरीरं कुण्डलाद्युपेतमिष न भाति, श्रलङ्कार्यस्या-भावात्। यतिशरीरं कटकादियुक्त हास्यावहं भवति, श्रलङ्कार्यस्य श्रनी-चित्यात्। लोचन ए० ७५.( निर्णयसागर )।

प्रयोग नितान्त अनुचित हैं। श्रौचित्य का तात्पर्य तभी बोधगम्य हो सकता है, जब जिसके प्रति इसे उचित बतलाया जाय वह वस्तु भी विद्यमान हो। श्रौचित्य तो एक सम्बन्धविशेष ठहरा श्रौर उस वस्तु का ज्ञान हमें प्रथमतः श्रूपेचित है जिसके साथ यह सम्बन्ध स्थापित किया जासके। यह आवश्यक वस्तु रस ही है। बिना रस के श्रौचित्य की सत्ता श्रपना कोई मूल्य नहीं रखती।

रसध्विन के साथ श्रीचित्य का गाढ़ मौलिक सम्बन्ध है। इसका निर्देश श्रमिनव ने एक दूसरे स्थल पर स्पष्ट शब्दो किया है । वे उन श्रालोचकों की खिल्ली उड़ाने से विरत नहीं होते, जो श्रीचित्य से सम्पन्न सुन्दर, शब्दार्थ-युगल को काव्य के महनीय नाम से पुकारते हैं। श्रीचित्य को रसहीन काव्य का जीवित मानने का सिद्धान्त कथमपि श्लाघनीय नही है। 'श्रोचित्य' का मूल न्त्राश्रय है काव्य में रस, भाव त्र्यादि की सत्ता। विना मूल का निर्देश किये श्रीचित्य को काव्यजीवातु मानने का ऋर्थ है मूल को छोड़कर पल्लव का आश्रय-ग्रहणा। ये वेचारे आलोचक अपने ही सिध्दान्तों के विरोध को समक्त नहीं सकते ! 'श्रोचित्य' सदा ही रसध्विन के ऊपर श्राश्रित रहता है । रस-ध्वनि का अर्थ है—रस की अभिव्यञ्जना । बिना इसके अौचित्य का काव्य में निर्वाह ही नहीं हो सकता। काव्य में किसी अलकार को हम तभी उचित मान सकते हैं जब वह भावादिकों को भली-भाँति अभिव्यक्त करे। काच्य में गुगों के श्रौचित्य का तात्पर्य यही है कि उनके द्वारा रस का उन्मीलन सदाः होता है। तथ्य बात तो यह है कि रस, ध्वनि स्रौर स्रौचित्य एक ही काव्य-तत्त्व के श्राधाररूप तीन पाद हैं। काञ्य की श्रात्मा रस है श्रीर यह रस ध्वनिरूप में काव्य मे उन्मीलित होता है तथा 'त्रौचित्य' के त्रस्तित्व में ही रस की सत्ता है। इस प्रकार रस स्त्रौर ध्विन के साथ स्त्रौचित्य के सम्बन्ध को प्रौढ़ रीति से स्थिर करने के कारण अभिनवगुप्त की महत्ता साहित्य-शास्त्र सदा स्वीकार करेगा।

१ श्रौचित्यवती (श्रतिशयोक्तिः) जीवितमिति चेत्, श्रौचित्यनिवन्धनं रसमावादि मुक्त्वा नान्यत् किञ्चिद्दित्त इति । तदेवान्नर्भासि मुख्यं जीवितमित्य-म्युपगन्तव्य, न तु सा । एतेन यदाहुः केचित्, "श्रौचित्यघटितसुन्दरशव्दार्थ-मये काव्ये किमन्येन ध्वनिना श्रात्मभूतेन कित्पतेन" इति स्ववचनमेव ध्वनिसद्भावाप्युपगमसाप्तिभूतं मन्यमानाः प्रत्युक्ताः । —लोचन पृ० २०८

### भोजराज

भोजराज ने ऋलंकारशास्त्र में नितान्त बृहदाकार- ग्रन्थों की रचनाकर विशेष कीर्ति प्राप्त की है, परन्तु न तो 'सरस्वतीकण्ठाभरण' में ऋौर न 'शृगार- प्रकाश' में उन्हों ने ऋौचित्य को स्वतन्त्र काव्यतथ्य के रूप में ऋड़ीकृत किया है। परन्तु ऋौचित्य का सिद्धान्त उनके समीच्चण में गौणरूप, से विद्यमान है; यह हम निःसन्देह कह सकते हैं। दोष, गुण तथा ऋलकार के वर्णनप्रसङ्ग में ऐसे अनेक भेद बतलाये गये हैं जिनका मूल आधार यही 'श्रौचित्य' ही है।

- (१) भोज 'अपद' नामक एक स्वतन्त्र दोप मानते हैं । इनके मत में पद छः प्रकार के होते हैं—प्रकृतिस्थ, कोमल, कठोर, प्राम्य, नागर तथा उपनागर। रत्नेश्वर ने अपनी टीका में इन शन्दों की व्याख्या उदाहरण के साथ विस्तार से की है। काव्य या नाटक में वक्ता के अनुरूप ही उसके पद या शब्द होने चाहिये। प्रामीण वक्ता जिस प्रकार के ग्राम्य पदो का प्रयोग अपने भाषण में करता है उसी प्रकार का प्रयोग नागर वक्ता के द्वारा नितान्त अरुव्लिकर है। ऐसा दोष 'अपद' कहलाता है। वक्ता के अनुरूप तथा उचित पदावली का प्रयोग ही काव्य या नाटक में यथार्थता की भावना को प्रवल करता है। भरत तथा राजशेखर ही इस तत्त्व के समर्थन नहीं हैं, प्रत्युत श्रीक आलोचक अरस्तू की दृष्टि में भी यही तत्त्व समिधक महत्त्व रखता हैं।
- (२) वाक्यार्थ-दोषों मे भोज ने 'विरस' नामक दोष का उन्ने ख किया है। विरस-दोष को वे अप्रस्तुत रस के नाम से पुकारते हैं जो रस के

१ विभिन्न प्रकृतिस्थादि पदयुक्त्यपद विदुः।

<sup>—</sup>सर० कराठा० १ । २४

२ यतो नाटकादौ ईश्वरादीना देवाना च प्रवेशे तच्छायावन्ति वाक्यानि विधेयानीति दिव्यम्—काव्यमीमासा, पृ० ३० ।

<sup>3</sup> If then one expresses himself in the language appropriate to the habit, he will produce the effect of being characteristic; for, a rustic and a man of education will express themselves neither in the same words, nor in the same manner

<sup>-</sup>Aristotle's Rhetoric.

अनौचित्य का एक प्रकार है । रंत्नेश्वर ने इस स्थल पर आनन्दवर्धन के सुप्रसिद्ध श्लोक 'अनौचित्यांदृते नान्यंत्' को उद्धृत किया है।

- (३) 'विरुद्ध' नामक दोष अनौचित्य के ऊपर हो अवलम्बित है। इसके अनेकं प्रमेद हैं:—
- (क) देशविरोध (ख) कीलंबिरोध (ग) लोकविरोध (घ.) अनु-मान विरोध आदि । अनुमानविरोध के अन्तर्गत औचित्य-विरुद्ध नीमक एकं नवीन दोष की कल्पना मोज ने की हैं। इसके उदाहरणं मे उन्होंने एकं प्रकृत गाथा दी है जिसकी संस्कृत छाया नीचे दी जाती हैं।

"पट्टांशुकोत्तरीयेण पामरः पामर्या प्रोञ्छति। त्र्यातगुरुककूरकुम्मीभरेण स्वेदार्द्वितं वदनम्॥"

श्रंत्र पामरस्य पहुँाशुकोत्तरीयाभरणानोचित्याद् श्रौचित्य-विरुद्धंमेतत्।

इस श्लोंक का मान यह है कि अत्यन्त मारी मात से मरे हुए मारी घड़े को ढोने वाली आमीण सुन्दरों को पत्तीने से लथपथ देखकर उसका प्रियंतम उसके मुख को अपनी रेशमी चादर से पोंछ रहा है। यहा पर गॅवई के आदमी के द्वारा रेशमी चादर से अपनी स्त्री का मुँह पोंछना नितान्त अनुचित है। रेशमी वस्त्र का वर्णन शहरी लोगों के श्रंगार और सजावट के लिए ही उपयुक्त है। गॅवई के आदमी को रेशमी चादर ओढ़ने की यह चाट कैसी?

(४) भोज ने 'भाविक' नामक जो शब्दगुर्गे का वर्णंन कियां है उसमें भी हम इसी श्रौचित्य को श्राधारभूत तत्त्व के रूप में पाते हैं। भोज ने उदाहरण के लिए यह पद्य दिया है:—

एहा हि वत्स रघुनन्दंन पूर्णचन्द्र !, चुम्वामि मूर्घनि चिरं च परिष्वजे त्वाम्।

१ सरस्वती-कर्याभरण १।५०

२ युक्ति-श्रौचित्य प्रतिंशादिकृतो यस्त्विह कश्चन । त्रमुमानविरोधः स कविमुख्यैर्निगद्यते ॥

३ सरस्वतीकराठाभरस ए० ४० ( निर्मायंसागर )

# श्रारोप्य वा हृदि दिवानिशमुद्रहामि, वन्देऽथवा चरणपुष्करकद्वयं ते ।।

— ( सर्॰ करह०, १।७५ ).

है वत्स, पूर्णचन्द्र, रघुनन्दन आत्रो आत्रो। में तुहारे मस्तक को चुम्बन करूँ गा और तुम्हे देर तक आलिंगन करूँ गा अथवा अपनी छाती से लगाकर तुम्हे दिन रात धारण करूँ गा। अथवा तुहारे कमल के समान सुन्दर दोनों चरणों की वन्दना करूँ गा। इस पर भोज की उक्ति है कि आनन्दातिरेक के कारण वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा अपने से छोटे व्यक्ति के पैर की वन्दना भी अनुचित नही समक्ती जाती। श्रोचित्य भी दो प्रकार का होता है। लघु श्रोचित्य श्रोर व्यापक श्रोचित्य। छोटे श्रोचित्य में, साधारण लौकिक व्यवहार के विरोध का परिहार रहता है, परन्तु व्यापक श्रोचित्य की दृष्टि से इस लौकिक श्रोचित्य का विरोध भी कभी-कभी श्राधनीय ही होता है। लौकिक दृष्टि से वयोवृद्ध पुरुप का अपने से छोटे व्यक्ति की चरण-वन्दना सचमुच अनुचित है, परन्तु रसावेश में यह आचरण निन्दा न होकर श्राधनीय ही होता है।

(५) भोज ने प्राचीन आलकारिकों—विशेषकर रुद्रट—के आधार पर उन अवस्थाओं का विशेष रूप से प्रतिपादन किया है जब दोष भी अपने दोषत्व से मुक्त हो जाता है अथवा वह गुण्रूष्प में परिण्यत हो जाता है। इसको भोज ने 'वैशेषिकगुण' तथा 'दोषगुण' नाम दिया है। भोज ने स्वीकार किया है कि औचित्य के कारण ही कविकौशल से किन्ही अवस्थाओं में दोष अपने दोषत्व को छोड़कर गुण् की वीथी में विराजने लगता है। अपार्थ संचमुच दोप है, क्योंकि इसमे वाक्य का समुदायार्थ नही रहता। परन्तु मतवाले, पागल, वालकों की उक्तियों में यह दोष नही माना जा सकता, क्योंकि यहा औचित्य का कथमपि परिहार नहीं होता।

१ विरोधः सकलेष्वेव कदाचित् कविकौशलात्। उत्क्रम्य दोषगण्ना गुण्वीथी विगःहते ॥ १।१५६ समुदायार्थशस्य यत् श्रुपार्थं प्रचक्ते । तन्मत्तोन्मत्तवालाना मुक्तरन्यत्र दुष्यति ॥ १।१३६

· (६) मोजराज ने अलङ्कार-प्रकरण में भी अौचित्य के तत्त्व पर श्राश्रित होने वाले अनेक श्रलकारों का वर्णन किया है। उन्होंने शब्दालकार के आरभ मे ही 'जाति'नामक अलंका्र का निर्देश किया है। शब्दालंकार रूप यह 'जाति' क्या है ! यह जाति है विभिन्न भाषात्रों--संस्कृत, प्राकृत, अप-भ्रंश का विशिष्ट प्रकार, जिसका उचित अवसरों पर उचित प्रयोग कविकौशल का प्रधान निदर्शन है। भोज का यह कथन नितान्त उचित है कि अवसर-विशेष पर तथा वस्तुविशेष के लिए तदनुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिये । विषय, वक्ता, देश श्रौर काल के श्रौचित्य पर दृष्टि रखकर ही भाषा का प्रयोग कवि के लिए सर्वथा समीचीन होता है। अवसरविशेष पर ही विभिन्न भाषात्रो का चमत्कार सहृदयों के हृदय को त्र्यानन्दित करता है। उदाहरण के लिए यज्ञ के समान पवित्र अवसरों पर संस्कृत भाषा का ही प्रयोग न्याय्य है। स्त्रियों के मुख से प्राकृत भाषा के ऋतिरिक्त ऋन्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये। उर्च वरा वाले व्यक्तियों के लिए संकीर्ण माषा का प्रयोग उनके गौरव से हीन होने के कारण अनुचित है। श्रपठित पुरुषों को समकाने के लिए संस्कृत भाषा में भाषण करना नितान्त हास्यास्पद हैं। भाषा के प्रयोग में वाच्य (प्रतिपाद्य विषय) श्रोचित्य होता है । इंसीलिए भोज ने लिखा है कि कोई अर्थ सस्कृत के ही द्वारा प्रतिपाद्य हो सकता है, तो कोई प्राकृत के द्वारा श्रीर कोई श्रपभ्रंश के द्वारा । नाटकों में पात्रों श्रनुरूप भापा-विधान इसी जाति शब्दालकार के श्रन्तर्गत श्राता । भोज के अनुसार यह 'वक्तृ-अौचित्य' होगा । श्रौचित्य पर दृष्टि रखकर ही भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के ग्राठाहरवे ग्राध्याय में भापाविधान का वर्णन किया है। भरत का यह समग्र भापा-विधान

१ न म्लेन्छितन्य यज्ञादौ, स्त्रीधु नाप्राकृत वदेत् । संकीर्णं नामिजातेषु, नाप्रबुद्धेपु संस्कृम् ॥ १। ६ २ संस्कृतेनैन कोऽप्यर्थः, प्राकृतेनैन वाऽपरः। शक्यो रचियतुं कश्चित्, अपभ्रशेन जायते॥ २। १०

### भारतीय साहित्य-शास्त्र

भोज के हुई ट्यापक 'जाति' नामक शब्दां कार के अन्तर्गत आ जाता है। जाति को अलंकार मानने का कारण यही औचित्य ही है।

'शृङ्गार-प्रकाश' के ग्यारहवे परिच्छेद में भोज ने भाषा के इस श्रीचित्य को महत्त्वपूर्ण बतलांया है। यहाँ वे इसे प्रबन्ध का उभयगुर्ण बतलाते हैं। इस गुण का नाम 'पात्रानुरूपमांषात्व' रखा है। पात्रो के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग काव्य जगत् का सर्वस्व है। इस गुण के उदाहरण में भोज ने स्पष्ट ही लिखा है कि उत्तम पात्र संस्कृत माषा का प्रयोग करें और अधम पात्र प्राकृत में बोले।

(७) मोंज का दूसरा शंब्दालंकार भी इसी श्रोचित्य के सिद्धान्त का श्रंमिव्यक्त निदर्शन है। इसे शब्दालंकार की नाम है 'गति'। यह गीति गद्य, पद्य तथा चम्पू श्रोर छन्द श्रोचित्य के ऊपर श्रवलम्बित रहंता है। भोज की व्यापक दृष्टि इस श्रलकार के उद्धावन में जागरूक हैं। कौन भोव गद्य या पद्य के किस माध्यम द्वारा उचितं रीति से श्रमिव्यक्त किया जाय १ यह सहृदय कि की कला का रहस्य है।

तर्क तथा युक्ति का यथार्थ उपन्यास गद्य के ही द्वारा होता है। गद्य शास्त्रीय प्रौढ़ विचार के प्रकटीकरण का उचित माध्यम है। इसलिए शास्त्र मे गद्य का साम्राज्य विराजमान है—शास्त्रेडवस्यैव साम्राज्यम्। चम्पू में, जहाँ गद्य-पद्य का मिश्रण रहता है, वस्तु के वर्णन के निमित्तं गद्य का ही विन्यास रुचिकर होता है। समासबहुल गद्य के द्वारा विविधरूपसम्पन्न वस्तु का जो समूहालम्बनात्मक रूप विन्यस्त किया जाता है उसके सौन्दर्य की

सर० करठा० २ । ६ नन्ववश्यं शब्देन संस्कृताद्यन्यतमेन भवितब्यम् । तत्कोऽत्र कवेः शक्तिब्युत्पत्योरंशो येनालंकारता स्यादित्यंतं त्राह—सेति । श्रीचित्याकृष्ट एवालंकारोऽस्ति च संस्कृतादेरिं तथांभाव इति भावः॥

१ तत्र संस्कृतिमत्यादिर्भारती जातिरिष्यते । सा त्वौचित्यादिभिर्वाचामलंकाराय जायते ॥

### श्रौचित्य-विचार

रत्ता करने मे पद्य नितान्त असमर्थ है। पद्य का अपना विशिष्ट ने तुन्हें किंद्र के कोमल भावनाओं की अभिव्यञ्जना पद्य का सुकुमार माध्यम ही यथार्थितः कर सकता है। इसीलिए हृदय के कोमल भावो की अभिव्यक्ति के लिए कविजन पद्य का माध्यम स्वीकार करते हैं। इस विषय के निर्णय करने मे अर्थ का श्रीचित्य ही भोज की दृष्टि मे प्रधान कारण है।

माध्यम के श्रीचित्य के समान किन को श्रापने भानो की श्रामिन्यक्ति के लिए निशिष्ट छन्दों का चुनान करना पड़ता है। छन्दों की भी श्रपनी निशिष्ट प्रकृति होती है। वस्तु-निशेष के वर्णन के लिए निशिष्ट छन्द का प्रयोग किया जाता है। भोज इसे प्रवन्धका उमयगुण स्वीकार करते हैं। इसकी निशिष्ट संज्ञा है—'श्रथीतुरूपछन्दस्त्व'। इसके उदाहरण मे उन्होंने श्रङ्कार रस के वर्णन मे द्रुत निलम्बित छन्द, नीर मे नसन्तित्तका. करण में नैतालीय, रौद्र मे सम्बर्ग तथा सब रसों से शाद्र ल निक्कीडित का प्रयोग न्याय्य माना है।

( ) भोज ने सामान्य रूप से प्रवन्ध के दोषों के श्रपाकरण की बात कही है। यह अपाकण अनौचित्य के परिहार के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। यदि मूल कथानक में कोई घटना ऐसी हो जो नायक के चरित्र से असंगत हो अथवा प्रकृत रस से नितान्त विपरीत हो तो किव का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने प्रन्थ में इस अनौचित्य का का सर्वथा परिहार कर दें। इसके उदाहरण में भोज ने नाट्य

—सर० कराठा० २ । १८

यथामति यथाशक्ति यथौचित्य यथारुचि । कवेः पात्रस्य चैतस्याः प्रयोग उपपद्यते ॥

-सर० कराठा० २ । २१

१ गद्य पद्यञ्च मिश्रञ्च कान्य यत्, सा गतिः स्मृता । श्रथौंचित्यादिभिः सापि वागलंकार इष्यते ॥

२ वाक्यवच प्रवन्धेषु रसालंकारसकरान् । निवेपयन्त्यनौचित्यपरिहारेण् सूरयः॥

<sup>--</sup>सर० कराठा० ५ । १२६

के वस्तुपरिहार का बड़ा सुन्दर ही दृष्टान्त दिया है। वालरामायण में राजशेखर ने कैकेयी और दशरथ के द्वारा राम का वनवास माया के द्वारा किया गया दिखाया है। महावीरचरित में मवभूति ने बालिवध के असङ्ग में लिखा है कि बालि सुग्रीव से युद्ध न कर रामचन्द्र से युद्ध कर रहा था और इसीलिए राम ने उसका संहार किया। वेणिसंहार में रुधिर-प्रिय राच्चस दुःशासन का रुधिरपान करते हुए दिखलाया गया है, भीम नही। भीम के द्वारा अपने ही भाई दुःशासन के दृद्य का रक्तपान उनकी उदान्तता तथा शूरता से नितान्त विरुद्ध है।

इस समीता से यह स्पष्ट है कि भोज की सम्मित में त्रालकार तथा गुण, पात्र त्रार भाषा का प्रयोग रस के उन्मीलन के लिए ही किया जाता है, जिसे वे 'रसावियोग' (रस का वियोग न होना) के नाम से पुकारते हैं। त्रातः रस का त्रातित्य ही भोज की दृष्टि में काव्य का सर्वस्त है।

भोज की दृष्टि संग्राहिका है। श्रोचित्य का यह वर्णन इसे स्प्पृतः प्रति-पादित कर रहा है। श्रानन्दवर्धन ने श्रोचित्य के सिद्धान्त की जो व्यापक समीचा की है, उसका उपयोग भोज ने श्रपने ग्रन्थों में पर्याप्त मात्रा में किया है। श्रालकार की उपयोगिता रस के श्रानुकूल होने पर ही होती है। वाह्य शोभा के श्राधायक होने में उनका महत्त्व नहीं है, प्रत्युत काव्य के जीवित-भूत रस के श्रानुरूप होने में ही उनकी चरितार्थता है। यह सिद्धान्त श्रानन्ड के विवेचन की श्रोर संकेत कर रहा है। भोज ने इस प्रसङ्ग में ध्वन्यालोक का 'रसाचिप्ततया यस्य' प्रसिद्ध पद्य भी उद्धृत किया है।

१ रसवन्ति हि वस्त्नि सालङ्काराणि कानिचित्।
 एकेनैव प्रयत्नेन निर्वर्त्यन्ते महाकवेः ॥ १७३
 रसमावादिविषय-विवद्याविरहे सित ।
 ऋलंकारनिवन्धो यः स कविम्यो न रोचते ॥१७५

#### कुन्तक

कुन्तक का "वक्रोक्तिजीवित" संस्कृत के अलंकार-ग्रन्थों में एक श्रत्यन्त प्रौढ़ तथा मौलिक रचना है। ये अमिनवगुप्त के समसामयिक थे, अतएव उस समय की प्रचलित साहित्यक धारणाओं से सर्वथा निर्चित थे। काश्मीर की तत्कालीन विदग्ध-गोष्ठी में काव्य के सारमूत पदार्थ के लिए व्यवहृत 'जीवित' शब्द का प्रयोग जिस प्रकार अमिनवगुत ने 'लोचन' में किया है, उसी प्रकार कुन्तक ने मी। इसके अनुसार वक्रोक्ति ही—शब्द तथा अर्थ का लोकसामान्य से विशिष्ट वैचित्र्यपूर्ण व्यवहार—सव से प्रधान सारमूत अर्थ है। इस वक्रोक्ति को काव्य का जीवित मानने के कारण ही इनका साहित्य-ग्रन्थ 'वक्रोक्तिजीवित' नाम से प्रसिद्ध है। इस कह चुके हैं कि कुन्तक ने इस वक्रोक्ति को काव्य के महनीय सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित कर अपनी मौलिकता का पूर्ण परिचय दिया है। अपनित्य का सिद्धान्त वक्रोक्ति का पूर्ण परिचय दिया है। अपनित्य का सिद्धान्त वक्रोक्ति का पूर्क है। इसका परिचय इनके ग्रन्थ के अनुशीलन से मिलता है।

काव्य की व्याख्या करते समय इन्होंने अनेक विशिष्ट सिद्धान्तों का विवेचन किया है। इन सिद्धान्तों में एक विशिष्ट सिद्धान्त है—'साहित्य'। कुन्तक ने काव्य के सौन्दर्यप्रतिपादक दो प्रकार के गुणों की योजना अपने अन्य में की है। एक है—साधारण गुण और दूसरा असाधारण गुण। 'साधारण गुणों' से अभिप्राय औचित्य तथा सौभाग्य नामक दो गुणों से हैं जिनका अस्तित्व प्रत्येक प्रकार के काव्य में सर्वथा आवश्यक है। 'असाधारण गुण' इन दोनों गुणों से सर्वथा प्रयक् होते हैं तथा सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम नामक मार्गो—रीति—के सम्पादक होते हैं। साधारण गुण काव्यस्वरूप के मुख्यतया निष्पादक होते हैं, इसीलिए इनका महत्त्व अपेचाकृत बहुत ही अधिक है।

कुन्तक ने श्रीचित्य की कल्पना दो प्रकार से की है। जिस प्रकार के द्वारा किसी वस्तु के स्वभाव का महत्त्व सद्य: परिपुष्ट किया जाय वह एक प्रकार का श्रो चित्य होता है । दूसरा प्रकार वह है जिसमें वक्ता या श्रोता के नितान्त रमणीय स्वभाव के द्वारा श्रिमधेय वस्तु सर्वया श्राच्छादित कर दी जाती है । इस श्रोचित्य का सम्बन्ध रस तथा प्रकृति (स्वभाव) के साथ नितान्त घनिष्ठ है। इस विषय मे वे मरत तथा श्रानन्दवर्धन के पक्के श्रनुयायी हैं। वे मानते हैं कि श्रोचित्य का प्रधान कार्य श्रर्थ या रस का उन्मीलन करना है। काव्य मे शब्द श्रोर श्रर्थ की विशिष्टता होती है जिसका कुन्तक ने नाम रखा है—शब्द-पारमार्थ्य तथा श्रर्थपारमार्थ्य । शब्द-पारमार्थ्य तो पदध्विन या पदौचित्य है श्रोर श्रर्थपारमार्थ्य । शब्द-पारमार्थ्य तो पदध्विन या पदौचित्य है श्रोर श्रर्थपारमार्थ्य श्रर्थध्विन या श्रर्थोचित्य है। इसी के श्रन्तर्गत उन्होंने 'प्रकृतिश्रोचित्य' को भी स्थान दिया है। जो वस्तु किसी पात्र की न तो महत्ता का उन्मालन करती है श्रीर न रस का ही परिपोष करती है, वह श्रनुचित होने के कारण काव्य में कथमिप स्थान नहीं पा सकतीं।

सद्यः पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्धी, सीता जवात त्रिचतुराणि पदानि गत्वा । गन्तव्यमद्य कियदित्यसकृद् ब्रुवाणा, रोमाश्रुणः कृतवती प्रथमावतारम् ॥

--बालरामायण, ६।३४

१ त्राञ्जसेन स्वभावस्य महत्त्वं येन पोष्यते । प्रकारेण तदौचित्यं उचिताख्यानजीवितम् ॥ व० जी० १।५३

२ यत्र वक्तुः प्रमातुर्वा वाच्य शोभातिशायिना । त्र्याच्छाद्यते स्वभावेन तदप्यौचित्यमुच्यते ॥ व० जी० १।५४

३ त्रत्र त्रसकृत् प्रतिक्षण कियदच गन्तव्यिमत्यिभधानलक्षणः परिस्पन्दः न स्वभावमहत्तामुन्मीलयित, न च रसपरिपोषाङ्गता प्रतिपद्यते । यस्मात् सीतायाः सहजेन केनाप्यौचित्येन गन्तुमध्यवसितायाः सौकुमार्या-देवविधं वस्तु हृदये परिस्फुरदिष वचनमारोहतीति सहृदयेः सम्भाव-यितुं न पार्यते ॥ व० जी० पृ० २१

राम का अयोध्या से वनगमन का प्रसंग है। शिरीष के समान सुकुमारी सीता ऋयोध्यापुरी के परिसर में ही वेग से तीन या चार डने चलकर राम से पूछती हैं कि आज कितना चलना होगा। इन वचनो को बारम्बार कहती हुई जानकी रामचनद्र की खाँखों से खाँसुखों का प्रथम ख्रवतार उत्पन्न करती हैं। कविशेखर राजशेखर के इस कमनीय पद्य में कुन्तक ने एक बड़ी ही मर्म की बात कही है। उनकी दृष्टि में यह पद्य सीता के अलौकिक चरित्र, त्रालोकसामान्य धैर्य, त्रासाधारण सहनशीलता का तिरस्कार करता हुत्रा श्रालोचकों के सामने परम श्रनौचित्य प्रस्तुत करता है। जिन सीता ने जंगल के दीर्घ कष्ट सहने की प्रतिज्ञा की है, क्या ने ही दो-चार डग धरती पर रखकर ऋपने गन्तव्यस्थान की ऋवधि पूछ रही हैं ? दो-चार पैर चलने पर ही उनका इतना मुरक्ता जाना क्या उनके विशिष्ट चरित्र के साथ साम-क्षस्य रखता है ? कथमपि नही । इतना ही नही, यह पद्य राम के उदात्त चरित्र तथा सहज स्नेहाकुल हृदय की भी श्रवहेलना करता है। सीता के 'स्रानेक वार' कहे गये वचनों को सुनकर राम की स्रॉलो मे पहिली बार श्रॉस मलकने लगते हैं। प्रेमीका हृदय प्रियतमा के क्लेशसूचक वचनों को 'एक बार' ही सुनकर विघल जाता है, वह प्रेमी है या वज्रहृदय श्ररसिक! जिसके हृदय पर प्रियतमा के अनेक बार ही कहे गये वचन अपना प्रभाव जमाते हैं ! इस श्लोक में 'त्रासकृत' पद ने सव गड़बड़ी मचा रखी है। वृतीयपाद का श्रर्थ न तो पात्रों की स्वमाव-महत्ता का उन्मीलन कर रहा है श्रीर न रस का परिपोष ही कर रहा है। यह नितान्त श्रनुचित है। इसके स्थान पर 'त्रवशं' का प्रयोग प्रकृतार्थपोषक होने से श्लाघनीय है।

तुलसीदास ने इसी भाव का यह पद्य लिखा है। इसमें वे अनीचित्य से बाल-बाल बच गये हैं। उनकी सीता शरीर से शिथिल होने पर ही पूछती है कि अब कितना चलना है। तुलसीदास का पद्य राजशेखर के पूर्वोक्त 'पद्य से अधिक कमनीय, औचित्यपूर्ण तथा सरस है:—

पुरते निकसी रघुबीरबघू, घरि धीर दये मगमे डग है, भलकी मरि भाल कनी जलकी, पुर सूखि गये मधुराघर वै। भिरि वृमिति है 'चलनो छात्र केतिक. पर्गकुटी करिही कित है', तियकी लिख छातुरता पिय की छाँखियां छातिचार चली जल च्त्रै।।
—कवितावली, छायोव्याकारट, ११ प०।

इसी प्रकार उन्होंने नाहित्य के निदान्त की व्याख्या करते समय वृत्ति—
श्रीचित्य (वृत्यीचित्य) की श्रीर सकेत किया है । यह श्रीचित्य या ती किशाकी श्रादि नाट्य-वृत्तियों से गम्बन्ध रस्तता है श्रयवा उपनागरिका श्रादि श्रमुप्तान-जातियों से । इस दूसरे श्रीचित्य की कुन्तक वर्ण-वक्रता के नाम से श्रमिद्धित करते हैं । इसका विशेष वर्णन उन्होंने ध्रपने बन्ध के द्वितीय उन्मेष में किया है । कुन्तक का कथन है कि काव्य के वर्ण या श्रवर मन्दर्भ के श्रमुक्त होने चाहिये श्रीर बहुत से वर्ण जो किसी श्रवस्था-विशेष के श्रमुक्त होने चाहिये श्रीर बहुत से वर्ण जो किसी श्रवस्था-विशेष के श्रमुक्त होने चाहिये श्रीर बहुत से वर्ण जो किसी श्रवस्था-विशेष के श्रमुक्त होना पर स्था श्रवस्था श्री स्त तथा श्रथ के श्रमुक्त हो जाते हैं । जो परुपवर्ण श्र गार रस के सर्वथा प्रतिकृत होता है वही वीर तथा श्रीमत्स रस का उन्मीलन भली-भीति कर सकता है । किय को इस विषय में श्रीचित्य के उपर सदा दृष्टि रखनी चाहिये । इसी 'वर्ण-वक्रता' में कुन्तक श्रमुप्रास श्रीर यमक बादि शब्दालंकारों का भी श्रन्तर्भांव मानते हैं । काव्य में इन शब्दालकारों के निवेश के विषय में जो कुछ बातें कुन्तक ने लिखी हैं, उन से स्पष्ट है कि श्रानन्दवर्धन के द्वारा व्याख्यात 'श्रवकारी-

—व० जी० १**।३५** ( ग्रन्तर श्लोक )

१ वृत्योचित्यमनोहारिरसाना परिपेष्यस् । स्पर्धया विद्यते यत्र, यथास्त्रमुभयोरपि ॥

२ वर्गान्तयोगिनः स्पर्शाः द्विरुक्ताः तलनादयः। शिष्टाश्च रादिसयुक्ताः प्रस्तुतौचित्यशोभिनः॥ २।२

<sup>&</sup>quot;ते च कीदृशाः—प्रस्तुतौचित्यशोभिनः। प्रस्तुतं वर्ण्यमानं वस्तु, तस्यं यदौचित्यमुचितभावः, तेन शोभन्ते ये, ते तथीक्ताः॥ न पुनः वर्णसावर्ण्यन्यसिनतामात्रेण उर्णानवद्धाः प्रस्तुतौचित्यम्लानकारिणः। प्रस्तुतौचित्यशो-भित्वात् कुत्रचित् परुषरसप्रस्तावे तादृशानेव स्त्रभ्यनुजानाति"॥
—व० जी० प्र० ८०

चित्यं की श्रोर उनका संकेत है। श्रनुपास के विषय में उनकी यह उक्ति वड़ी मार्मिक है कि कवि के बिना किसी विशेष परिश्रम किये ही काव्य में श्रलंकारों का व्यवहार खामाविक रीति से होना चाहिये। श्रनुपास के निमित्त कवि को किसी प्रकार का निर्वन्ध या व्यसन नहीं दिखलाना चाहिये। बिना किसी प्रयत्न के विरचित होने (श्रप्रयत्न विरचित) से ही श्रनुपास का सौन्दर्य है। इसलिए कि का यह धर्म है कि वह श्रनुपास के लिए न तो श्रत्यन्त निर्वन्ध (श्राप्रह्) दिखलावे श्रौर न उसे वह श्रपेशल (श्रसुकुमार) ही बनावे। उसे पहले से श्रावृत (दोहराये गये) श्रद्धरों को छोड़कर नृतन वर्णों के श्रावर्तन की श्रोर दृष्टि डाल्नी चाहिये। यही काव्य में श्रनुपास का श्रौचित्य है:—

नातिनिर्वन्धविहिता, नाप्यपेशलभूषिता। पूर्वावृत्तपरित्यागनूतना-वर्तनोज्ज्वला ॥

—वक्रोक्तिजीवितं, २।४

यहाँ कुन्तक ने जिस श्रौचित्य की चर्चा की है उसका विशद वर्णन श्रानन्दवर्धन पहिले ही कर चुके हैं। ध्वनिकार ने स्पष्ट ही लिखा है कि श्रनु-प्रास्त का सिन्नवेश रस के उन्मेष के लिए कभी व्याघातक नहीं सिद्ध होना चाहिये। इसीलिए श्रलङ्कार को उन्हों ने "श्रप्टथक्-यत्न-निर्वर्त्य" माना है । श्रनुप्रास के लिए एक रूप का श्रनुवन्धन, एक ही प्रकार का निवेश, नितान्त गर्हणीय होता है। एक ही प्रकार के वर्ण यदि श्रनुप्रास में सन्निविष्ट किये जॉय तो वे वैरस्य उत्पन्न करते हैं, तथा श्रोचित्य-विहीन होने के कारण वे चमत्कार कथमि उत्पन्न नहीं करते । कुन्तक की दृष्टि में पहल वर्णों का दीर्घ श्रनुप्रास काव्य में सदा वर्जनीय होता है। ऐसे वर्ण स्वभाव से ही ऐसे नीरस तथा कर्र होते हैं कि उनके श्रवण-मात्र से हमारे कानों में पीड़ा उत्पन्न होने लगती है—श्रमिनवगुप्त ने इसीलिए वर्णों को दो श्रेणियों में

१ ध्वन्यालोक २।१७

२ वही रा१५

विभक्त किया है—(१) सन्तापक वर्ण और (२) निर्वापक वर्ण । कुछ वर्ण स्वभाव से ही सहृदयों को सन्ताप देते हैं, अन्य वर्ण प्रकृति से ही आनन्द प्रदान करते हैं। प्रथम प्रकार के वर्ण काव्य में सर्वथा गईणीय होते हैं और दूसरे प्रकार के वर्ण सर्वथा स्पृह्णीय। इस प्रकार कुन्तक ने अनुपास अलंकार के रसपेशल तथा औचित्यपूर्ण होने पर जोर दिया है। उदाहरण लिए मम्मट द्वारा उदाहृत इस पद्य का विचित्रता पर दृष्टिपात कीजिए—

स्वच्छन्दोच्छलद्च्छकच्छकुह्रच्छातेतराम्बुच्छटामूच्छन्मोहमहर्षिहर्षविहितस्नानाहिकाहाय वः।
भिद्यादुद्यदुद्रारददुर्रदरी-दोर्घादरिद्रह्रुमद्रोहोद्रेकमहोर्मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्॥

श्रिथे—जिस गंगाजी का जल अपने आप उछलता है और जो खच्छ जल से भरे भागों के बिलों में वेग से बहनेवाली धारा द्वारा महर्षियों के अज्ञान का निवारण करती है, अतएव वे महर्षि लोग जिसके तट पर सानन्द स्नानादिक दैनिक कृत्य सम्पादन करते हैं तथा जिसकी घाटी में बड़े-बड़े मेढक विद्यमान हैं और जिसका गर्व बड़े-बड़े घने वृद्धों को उखाड़ फेकनेवाली बड़ी-बड़ी लहरों से पुष्ट हो रहा है, वह गंगाजी शीघ ही तुह्यारे अज्ञान को हर लें

इस पद्य का अनुप्रास 'अलकारनिर्बन्ध' का विशद दृशन्त है। किंव की दृष्टि वर्ण्चमत्कार उत्पन्न करने को ओर इतनी अधिक आसक्त हुई है कि वह अपने अर्थ के अनौचित्य का अन्दाजा भी नहीं लगा सकता। इतनी तीत्र वेगशालिनी गंगा की घाटी में मेकों की स्थिति कहाँ शान्त सलिल में ही मेढ़क महाराज आनन्द से विचरा करते हैं। अशान्त जलीध में, भीषण जलअवन में, मेकों की भव्य स्थिति नहीं रहती। इससे स्पष्ट ही प्रतीत होता है। क अनुप्रास की आसक्ति किंव को अर्थानौचित्य के गर्त में गिराने का मुख्य कारण ही है। ऐसा अनुप्रास कथमिप श्राधनीय नहीं माना जा सकता।

१ अन्यैरिप उक्तं "तेन वर्णा रसच्युतः" इत्यादि । स्वभावतो हि केचन वर्णा सन्तापयन्तीव । अन्ये तु निर्वापयन्तीव उपनागरिकोचिताः । लोक गोचर एवायमर्थः—अभिनवमारती ।

यगकालंकार को सहृदय लोग काव्य का गड़ (गुठली) मानते हैं परन्तु श्रीचित्य से समन्वित होने पर यही श्रलकार रस के प्रकटीकरण में सर्वथा समर्थ होता है। ऐसी दशा में यमक को सर्वदा के लिए काव्य में हेय मान लेना कथमपि उचित नहीं है। यमक के श्रीचित्य के विषय में कुन्तक का यही सिद्धान्त है।

श्रानन्दवर्धन ने 'प्रत्ययों' (जैसे शतृ, शानच्) को भी रसध्विन का व्यक्षक माना है। कुन्तक के श्रनुसार ध्विन का यह प्रकार 'प्रत्यय-वक्रता' के श्रन्तर्गत श्राता है। चेमेन्द्र का यही 'प्रत्ययोचित्य' है। वर्ण्यमान वस्तु के स्वभाव के श्रनुकूल शोभा को विकसित करनेवाला प्रत्यय कियों के द्वारा काव्य मे श्रादरणीय होता है । इस प्रकार कुन्तक ध्विनकार के प्रत्ययौचित्य के समर्थक हैं।

इसी प्रकार कुन्तक ने लिङ्ग-वक्रता, स्वभाववक्रता, कालवैचित्र्यवक्रता श्रादि नाना प्रकार की जिन वक्रताश्रो का विश्व षण श्राप्ते मौलिक प्रन्थ में किया है वे श्रौचित्य के विविध प्रकारों के निदर्शन हैं। सत्य वात तो यह है कि वक्रोक्ति श्रौचित्य का ही दूसरा नाम है। कुन्तक पदौचित्य को पदवक्रता के नाम से श्रभिहित करते हुए स्वयं इसे स्वीकार करते हैं।

१ समानवर्णमन्यार्थ प्रसादिश्रुतिपेशलम् ।
 ग्रौचित्ययुक्तमाद्यादिनियतस्थानशोभि यत् ।
 यमकं नाम ।।

--व० जी० शह

श्रीचित्यं वस्तुनः स्वभावोत्कर्षः । तेन युक्तं समन्वितम् । यत्र यमको-पनिवन्धनव्यसनित्वेनापि श्रीचित्यमपरिम्लानमित्यर्थः ।

-- २।६ की टीका

२ प्रस्तुतौचित्यविच्छिति स्वमिहमा विकासयन् । प्रत्ययपदमध्येऽन्यामुल्लासयति वक्रताम् ॥

---वही २।१७

३ तत्र पदस्य तावत् श्रोचित्यं बहुविधमेदभिन्नो वक्रभावः।

-वि जी०, पृठ ७६

का विरोध करने के लिए उन्होंने 'व्यक्तिविवेक' नामक प्रकारड पारिडत्यपूर्ण ग्रन्थ लिखा ।

महिममह प्रथम श्रालकारिक हैं जिन्होंने दोषों का वहा ही प्राञ्जल, सूल्म तथा श्रालोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है। 'व्यक्तिविवेक' के द्वितीय उन्मेष (श्रध्याय) में उन्हों ने पाँच प्रकार के दोषों का प्रतिपादन वड़े ही पाण्डित्य के साथ किया है। श्रालोचकों ने दोषों की व्यवस्था करने का समग्र श्रेय मम्मटमह को दिया है श्रीर इसीलिए कुलाङ्गनारूपी काव्यावली को श्राकर्षण कर विषमित्यति में पहुंचा देने के कारण काव्यप्रकाश की यवन से उपमा दी गई हैं पर इन दोनों काश्मीरी भट्टों के ग्रन्थों की समीला यही सिद्ध करती है कि महिममह के द्वारा उद्घावित दोषों का ही पूर्णतथा ग्रहण मम्मट ने श्रपने ग्रन्थ में किया है। महिममह के श्रनुसार श्रनौचित्य ही काव्य का एकमात्र सर्वातिशायी दोष है जिसके श्रन्तर्गत समस्त दोषों का श्रन्तर्माव मलीमांति किया जा सकता है। श्रनौचित्य का सामान्य रूप है—रसाप्रतीति ( रस की प्रतीति का श्रमाव ) । श्रनौचित्य दो प्रकार से काव्य में होता है। काव्य की सुख्य मावनाश्रों तथा रस से सबद श्रनौचित्य श्रन्तर्ग श्रनौचित्य कहलाता

<sup>ं</sup> १ त्रानुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम्। व्यक्तिविवेकं कुरुते, प्रणम्य महिमा परां वाचम्॥

<sup>—</sup>व्य० वि० १ श्लो०

२ कान्यप्रकाशो यवनो कान्याली च कुलाङ्गना। स्रानेन प्रसमाकृष्टा कष्टामेषाऽश्नुते दशाम्॥

३ एतस्य (न्त्रनौचित्यस्य ) विविद्यतिरसादिप्रतीतिविद्यविधायित्वं नाम सामान्यलक्षणम् । व्य० वि०, उन्मेष २, पृष्ठ १५२ ।

हैं। शब्द-विपयक अनीचित्य 'वहिरंग' अनीचित्य के नाम से प्रसिद्ध है। काव्य में रस की मुख्यता होने के कारण तिह्रपयक अनीचित्य ही मुख्य तथा मीलिक दोप हैं। शब्दिविपयक दोप विहरग होने के कारण गीण दोप होते हैं। शब्दानीचित्य के अन्तर्गत मिहमह ने विधेयाविमर्श, प्रक्रममेद, कममेद, पौनरुक्त्य तथा वाच्यावचन नामक पाँच प्रकार के दोपों का विशेष रूप से नामोल्लेख किया है।

रस तथा श्रोचित्य के विषय में महिमभट्ट श्रानन्दवर्धन की मान्यताश्रों को पूर्णरूप से स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार घ्वनिकार ने रस के श्रनौचित्य को काव्य में प्रधान टोप स्वीकार किया है, उसी प्रकार महिमभट्ट ने भी माना है। समग्र दोप रस के व्याघातक होते हैं। श्रोर इसीलिए महिमभट्ट ने रसानौचित्य के श्रन्तर्गत समस्त दोषप्रकरण का समावेश कर दिया है। इस श्रनुशीलन से स्पष्ट है कि 'व्यक्तिविवेक' कार की सम्मति में श्रोचित्य काव्य का सर्वातिश्रायी प्रसाधन है।

—व्य॰, वि॰, उन्मेष २ पृष्ठ १४६--५१ l

२ कथिद्वादा भिन्नक्रमतयापि ग्राभिमतार्थसम्बन्धोपकल्पने प्रस्तुतार्थप्रतीतेः विश्वितत्वात् तन्निबन्धनो रसास्वादोऽपि विश्वितः स्यात्, शब्ददोषाणाम् ग्रनौ-चित्योपगमात्, तस्य च रसभङ्गहेतुत्वात् ।

यदाहुः-

श्रनौचित्याद्दते नान्यद् रसमङ्गस्य कारणम् । प्रसिद्धौचित्यबन्धस्त रसस्योपनिषत्परा ॥ —व्यक्तिविवेक पृ० १३३ ।

१ इह खलु द्विषमनौचित्यमुक्तम्, अर्थविपय शब्दविपय चेति । तत्र विभावानुभावव्यभिचारिणाम् अयथायथ रसेपु यो विनियोगः तन्मात्रलच्य-मेकम् अन्तरङ्गम् आर्यौरेवोक्तमिति नेह प्रतन्यते । अपर पुनः वहिरङ्गं बहुपकारं सम्भवति । तद्यथा—विषेयाविमर्शः प्रक्रमभेदः, क्रमभेदः, पौनरुक्त्यं, वाच्या-वचन चेति ।

# क्षेमेन्द्र

श्रीचित्य के इतिहास में श्राचार्य च्रेमेन्द्र का नाम सुवर्णाच्रों में लिखने योग्य हैं। ये लोचन के रचिता श्राचार्य श्रामिनवगुप्तपाद के साहित्य-शास्त्र में शिष्य थे। इस शास्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिपादनार्थ इन्होंने 'किविकर्णिका' नामक ग्रन्थ की रचना की थी, परन्तु दुर्माग्यवश यह ग्रन्थ श्रमीतक श्रनुपलव्य ही है। बहुत समव है कि रस तथा माव का विवेचन इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय हो। इनका 'किविकण्ठाभरण' सचमुच कियों के करठ का श्रामरण है। इसमें इन्होंने किवित्वसम्पादन के नाना उपायों का वर्णन कर किवित्वामिलाषी व्यक्तियों के लिए बड़ा ही उपकार किया है। 'श्रीचित्यिवचारचर्चा' ही च्रेमेन्द्र की सर्वातिशायिनी प्रतिमा, विवेचकता तथा विदग्धता की एक नितान्त सजीव मूर्ति है। 'सुवृत्तिलक्क' को हम श्रीचित्यविचार का ही पूरक मानते हैं, क्योंकि इन्होंने इस लघुकाय परन्तु सारगर्भित ग्रन्थ में 'वृत्तीचित्य' के विषय का विवेचन बड़े ही सुन्दर ढग से किया है। च्रेमेन्द्र विदग्ध-गोष्ठियों में श्रीचित्य के व्यवस्थापक होने से चिरस्मरणीय रहेगे। श्रीचित्य के तत्त्व को काव्य के सर्वातिशायी तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित करने का गौरव विश्व विवेचक-वर्ग चेमेन्द्र का सदा प्रदान करता रहेगा।

हम कह चुके हैं कि च्रेमेन्द्र श्रौचित्य के व्यवस्थापक श्रवश्य हैं, परन्तु उद्भावक नही। गत पृष्ठों में दिये गये विवेचन से हम इसी निकर्ष पर पहुँचते हैं कि श्रौचित्य का तत्त्व उतना ही प्राचीन हैं जितना कि काव्य-समीद्या। समीद्या के श्राद्य श्राचार्य भरत मुनि ने नाटकीय-प्रसंग में पात्र, प्रकृति, वेशभूपा, भाषा श्रादि के श्रौचित्य का विस्तृत प्रतिपादन श्रपने नाट्यशास्त्र में किया है। वहीं से स्फूर्ति तथा प्रेरणा पाकर भरत के बाद के श्रालंकारिकों ने श्रपने काव्य-विवेचन में इस तथ्य को यत्र तत्र दिखलाया है। परन्तु इस कार्य में सबसे श्रीधक जागरूक श्रध्यवसाय है श्राचार्य श्रानन्दवर्धन का, जिन्होंने ध्वनि-तत्त्व के विवेचन के प्रसग में श्रौचित्य के नाना प्रकारों का वड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। चेमेन्द्र काश्मीरी होने से श्रानन्दवर्धन के स्वदेशी ही नहीं, प्रत्युत उनके ध्वनि-सम्प्रदाय के भी पक्के श्रनुयायी थे। साहित्यशास्त्र में वे जिस श्राचार्य (श्रीभनवगुत ) के शिष्य होने का गर्व रखते थे, वे ही श्रानन्द के

भाष्यकार तथा ध्वनिसिद्धान्त के मुख्य समर्थक थे। इस प्रकार च्रोमेन्द्र के ऊपर इन्ही आचार्यों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इन्ही के द्वारा व्याख्यात श्रीचित्यविपयक तत्त्व को च्रेमेन्द्र ने एक सुव्यवस्थित रूप दे दिया। इनके पहले श्रीचित्य-तथ्य अज्ञात नही था, परन्तु उसके व्यापक साम्राज्य का निर्देश च्रोमेन्द्र का गौरवशाली कार्य है। काव्य का प्रत्येक श्रग तथा उपाड़, शब्द तथा श्रर्थ, पद तथा वाक्य, गुण तथा रस, इसीकी छत्रछाया मे पनपता है श्रीर श्रपनी कृतार्थता सम्पादन करता है। ये श्रीचित्य से ही जीवनी शिक्त लेकर श्रपने पद पर श्रारूढ़ रहते हैं। इस मौलिक तथ्य के प्रतिष्ठापन का श्रेय श्राचार्य च्रोमेन्द्र को ही प्राप्त है।

### रसध्विन और श्रीवित्य

साहित्यशास्त्र के विकाश में एक समय यह भी था जब विवेचको की दृष्टि मे श्रौचित्य ही निरपेक्ष भाव से काव्य का जीवन माना जाता था। श्रिमनव गुप्त के वचन इस कथन के लिए प्रमाणभूत हैं। हवांने लोचन ने उन श्राल कारिकों का खूव खराडन किया है जो श्रोचित्य को काव्यजीवित श्रंगीकार करने की व्यर्थ कल्पना किया करते थे। रस श्रीर व्यञ्जना से बिना सम्बन्ध रखे 'श्रोचित्य' का तात्पर्प ही क्या है ? इस तत्त्व के नियामक तो ये ही हैं। श्रानन्द श्रीर श्रमिनव ने इस महनीय तत्त्व का प्रतिपादन श्रपने प्रत्थों में श्राच्छी तरह से पहले ही किया था। बिना रस की श्रीर बिना ध्विन की सत्ता स्वीकार किये श्रीचित्य के स्वरूप को समस्तना विडम्बनामात्र है। यही कारण है कि रस ग्रौर ध्वनि के प्रमुख ग्राचार्य ग्रानन्द ग्रौर ग्राभिनव ने 'ग्रौचित्य' का, अपने साहित्यसिद्धान्त मे गौगुरूप से अध्ययन किया है। इनकी दृष्टि में श्रीचित्य से संवलित रसध्विन काव्य की श्रात्मा है श्रीर इस प्रकार इन तीनों काव्य-तत्त्वो का परस्पर इतना अधिक सामञ्जस्य है कि हम इन्हे पृथक् नही कर सकते । इनमे परस्पर उपकार्योपकारकमाव विद्यमान है। परन्तु च्रेमेन्द्र ने रस के समान ध्वानि का स्वीकरण ऋस्पष्ट शब्दों में ही किया है। वे 'ध्वनि' को प्रथमतः अवश्य अगीकार करते हैं, तभी तो 'ख्रौचित्य' की कान्य मे इतनी व्यापकता मानने मे वे कृतकार्य होते हैं। उदाहरण के लिए हम 'पदौचित्य' की न्याख्या को ले सकते हैं। कान्य में किसी विशिष्ट पद को चुनने के लिए

कि वाध्य क्यो होता है ! इसीलिए तो कि उसके द्वारा द्योत्य तथा श्रिमिन्यड्य श्रथं प्रकृत रस को पृष्ट करता है । यह पृष्टि उसी पद के द्वारा ही ठीक ढग से हो सकती है, उसके पर्यायसूत अन्य पदों के द्वारा नही । विरहावस्था का सूचक पद 'कृशाङ्गी' या 'तन्वी' है, 'सुन्दरी' या 'सुग्धा' नही । इसीलिए श्रीहर्ष के इस प्रसिद्ध पद्याश—कृशाङ्ग्याः सन्तापं वदित विसनीपत्रशयनम्—मे 'कृशाङ्गी' पद विग्ह की दयनीय दशा तथा तदनुरूप समधिक वेदना का स्पष्ट द्योतक है । द्योगेन्द्र इसे विशिष्ट शब्दों मे मानते हैं । इसीके समान अन्य व्याख्याओं में वे ध्वनि के तत्त्व से अपना परिचय प्रदर्शित करते हैं । यह अनुमान का विपय नहीं है । ध्वनिस्थापक आचार्य की शिष्यपरम्परा के अन्तर्भ क्त होनेवाले व्यक्ति के लिए ऐसा करना सर्वथा सम्भव है ।

रस तथा श्रौचित्य के पारस्परिक सम्बन्ध का प्रतिपादन 'श्रौचित्यविचार-चर्चा' में नितरा स्फुट है। लेमेन्द्र ने प्रथमतः रस को काव्यकी श्रात्मा मानी है श्रौर तदन्तर श्रौचित्य को इस का 'जीवित'—जीवन-स्वीकार किया है। इस।प्रसङ्ग में 'जीवित' शब्द का प्रयोग श्रिमनवगुप्त ने भी किया है। वे श्रौचित्य से सवित रसव्यनि को काव्य का जीवित कहते हैं। श्रिमनव ने इस प्रकार 'श्रात्मा' श्रौर 'जीवित' पदो को एक दूसरे का पर्यायवाची माना है। दोनों का एक ही समान तात्पर्य है—सारस्त श्रर्थ। परन्तु लेमेन्द्र ने इन पदों के सूद्म तात्पर्य की भिन्नता की श्रोर सकेत किया किया है। काव्य का प्राग्यूक्त है रस श्रौर जीवभूत है श्रौचित्य। चेमेन्द्र की समीला के श्रनुसार दोनों का श्रभिप्राय एक ही नहीं है। इन दोनो सिद्धान्तों के परस्तर सम्बन्ध की सूचना चेमेन्द्र ने स्वतः इस श्लोक में की है—

१ विरहावस्थासूचकं 'क्रशाड्ग्याः' इति पद परमौचित्य पुष्णाति । —ऋौ० वि० च० पृ० ११८ ।

२ उचितशब्देन रसविषयौचित्य भवतीति दर्शयन् रसध्यनेः जीवितत्व स्चयति । तदभावे हि किमपेच्या इदमौचित्य नाम सर्वेत्र उद्घोष्यते इति भावः ।

<sup>--</sup>लोचन पृ० १३।

# श्रीचित्यस्य चमत्कार-कारिग्श्र्यारुचर्वग्रे। रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽधुना॥

—ग्रौ॰ वि॰ च॰, श्लो॰ ३

काव्य में चमत्कार का उदय श्रौचित्य से सम्पन्न होता है। श्रौचित्य के श्रमाव में काव्य में उस मनोज्ञता का जन्म ही नहीं हो सकता जिससे वह सहदयों को श्रपनी श्रोर श्राकुष्ट कर सके। यही तथ्य रस का जीवित भी है। काव्य में रस की सत्ता मानकर ही च्रोमेन्द्र ने यह श्रपनी मौलिक कल्पना की है। रसतत्त्व को यथार्थतः समकाने के लिए ही इनका यह नवीन उद्योग है। रस तथा श्रन्य वस्तुश्रों में श्रौचित्य ही सब से व्यापक सम्बन्ध है। रस के साथ काव्य के इतर श्रगों को श्रौचित्य सम्बन्ध में गठित होना ही पड़ेगा। तभी काव्य में चमत्कार श्रथवा वैचित्र्य का उदय होगा। वे पुनः कहते हैं—

# श्रतंकारास्त्वतंकारा गुणा एव गुणाः सदा । श्रोचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम् ।

रस से सिद्ध काव्य का स्थिर जीवन श्रौचित्य ही है। काव्य रस से उसी प्रकार सिद्ध होता है जिस प्रकार पारद रस के सेवन से शरीर। पारद के सेवन से ही शरीर में . स्थिरता श्राती है, शरीर में यौवन चिरस्थायी रहता है, इसी प्रकार रस से सम्पन्न काव्य का श्रौचित्य स्थिर जीवनरूप है। श्राचार्य चेमेन्द्र की मान्य सम्मित में रस से काव्य 'सिद्ध' (सम्पन्न) होता है तो श्रौचित्य के द्वारा उसे चिरस्थायी जीवन प्राप्त होता हैं। इस प्रकार ये दोनों काव्य सिद्धान्त एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से श्रनुस्यूत हैं।

—ग्रौ० वि० च० प० ११५

१ रसेन शृंगारादिना सिद्धस्य प्रसिद्धस्य काव्यस्य धातुवादरस-मिद्धस्येव तज्जीवितं स्थिरमित्यर्थः । श्रौचित्यं स्थिरमिवनश्वरं जीवित काव्यस्य, तेन विनास्य गुणालंकारयुक्तस्यापि निर्जीवत्वात् ।

# श्रौचित्यके प्रभेद

श्रीचित्य के प्रभेद श्रनन्त हैं। कान्य के प्रत्येक श्रंग तथा उपाग पर इस तथ्य का न्यापक प्रभाव हैं। दृष्टान्त के रूप से च्रेमेन्द्र ने केवल २७ प्रकारों का निर्देश तथा न्याख्यान श्रपनी श्रीचित्य विचार चर्चा' में किया है। इन प्रकारों का निर्देश इस प्रकार से है—(१) पद, (२) वाक्य, (३) प्रवन्धार्थ, (४) गुण, (५) श्रलंकार, (६) रस, (७) किया, (८) कारक, (६) लिङ्क, (१०) वचन, (११) विशेषण, (१२) उपसर्ग, (१३) निपात, (१४) काल, (१५) देश, (१६) कुल, (१७) वत, (१८) तत्त्व, (१६) सत्त्व, (२०) श्रामप्राय, (२१) स्वमाव, (२२) सारसंग्रह, (२३) प्रतिमा, (२४) श्रवस्था, (२५) विचार, (२६) नाम, (२७) श्राशीर्वाद। श्रीचित्य की न्यापक प्रभुता दिखलाने के लिए उसके कतिपय प्रमेदों की न्याख्या करना समुचित होगा।

प्रवन्धोचित्य—यदि समग्र प्रवन्ध का ताल्पर्य श्रनुरूप होता है, तो उसमे सहदयों के चित्त को श्रावर्जन करनेवाले चमत्कार की चमता उत्पन्न होती है। इस विपय में मेधदूत में का लिदास की यह उक्ति विशेषरूपेण श्लाधनीय है जिसमें यन्न मेध से उसके श्रामजन की प्रशंसा कर रहा है।

जात वंशे भुवनविदिते पुष्पकावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुपं कामरूपं मघोनः। तेनार्थित्व त्वयि विधिवशाद् दूरवन्धुर्गतोऽहं याच्या मोघा वरमिधगुरो नाधमे लब्धकामा।। पुष्करावर्तक है प्रसिद्ध लोक लोकन में,

वंश तिनहीं के नीके तैने जन्म पायों है। इच्छारूप धारण की गति है दई ने दई,

मन्त्री सुरराजहू ने त्रापनो वनायो है। एते गुन जानि तो पै मॅगिता भयो हूँ मेव, वन्धुन से दूर मोहि विधि ने वसायो है।

१ अन्येषु काव्याद्गेषु अनयेव दिशा स्वयमीचित्यमुत्येन्णीयम्। तदुदा-एरणानि आनन्त्यात्र प्रदर्शितानीति अनमतिप्रसंगेन। श्री० वि० च०का अन्त।

सजन पे मॉगनों विना हू सरै काज भलो, नीच पे सरेहू काज आछो ना वतायो है॥ (—लच्मणसिंह)

यत्त मेघ से कह रहा है कि तुग पुष्पकावर्तक नामक मेघों के भुवन-प्रख्यात वश में उत्पन्न हुए हो। तुम भगवान इन्द्र के प्रधान पुरुष हो तथा कामरूपी हो—अपनी इच्छा के अनुसार नवीन तथा अभीष्ट रूपों को धारण करते हो। मेरी दयनीय दशा पर दृष्टिपात करो। मेरी सहायिका प्रियतमा दुर्भाग्य के मारे मुक्तसे बहुत दूर पर आज निवास कर रही है। इसीलिए आज में तुमसे कुछ माँगने के लिए उपस्थित हूँ। अधिक गुणवाले पुरुषों से की गई याच्ञा निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है। परन्तु अधम व्यक्ति से सफल होने वाली भी अभ्यर्चना अच्छी नही।

मेध स्वय अचेतन ठहरा, उसमें सन्देशवाहक वनने की योग्यता का सर्वथा अभाव है, परन्तु कालिदास ने उसमें चेतनत्व का अध्यारोप कर इस कार्य के लिए उसे प्रस्तुत किया है। उसका अभिजन तथा पद दोनों नितान्त श्लाधनीय हैं। प्रलयकाल में अपने गर्जन से मनुष्यों को बधिर बना देने- वाले तथा मूसलधार दृष्टि से जगत् को आवित करनेवाले पुष्करावर्तक के कुल में उसका जन्म हुआ है। उसका वर्तमान पद भी विशेष अभिनन्दनीय है—वह ठहरा देवराज का प्रधान पुरुष। कामरूपी होना उसकी योग्यता का पर्याप्तसूचक है। ऐसे अभिजात तथा योग्यपदस्थ व्यक्ति से सन्देशवाहक वनने की प्रार्थना कथमपि व्यर्थ नहीं हो सकती। इस प्रकार यह पद्य समय मेधदूत के तात्पर्य को समुज्ज्वल बना रहा है।

प्रबन्धार्थ के अनौचित्य पर भो एक दृष्टि डालिए। इस अनौचित्य के उत्तरदायी स्वयं महाकि कालिदास ही हैं। कुमारसम्भव के अष्टम सर्ग में आपने शिवपार्वती की सुरत-लीला का जो वर्णन पामरदम्पती के सम्भोग-वर्णन के समान किया है वह आलोचकों की दृष्टि में शल्य की तरह गड़ता है। कहाँ जगत् के माता-पिता (शिव-पार्वती और कहाँ इनका पामर दम्पती के समान सुरतचित्रण !!! चोमेन्द्रं की दृष्टि में यह वर्णन समग्र

प्रवन्धार्थं के लिए अनुचित हैं। मम्मटमङ् ने भी अपने माता-पिता के संभोग-वर्णन के समान इसे नितान्त अनुचित बतलाया है ।

गुणोचित्य — ग्रोज, प्रसाद, म.धुर्य, सौकुमार्य ग्रादि गुण कान्य में तभी मन्य तथा सौमाग्य-सम्पन्न होते हैं जब ये प्रस्तुत ग्रार्थ के अनुरूप ही होते हैं। ग्रार्थ पर दृष्टि रखकर ही कान्यों मे गुणो का सिन्नवेश किया जाता है। वीर पुरुप की ग्रोजस्वी उक्तियों मे ग्रोजगुण विशेष प्रकर्षशाली होता है। विप्रलम्म श्रद्धार की ग्राभिन्यञ्जना के लिए माधुर्य तथा सौकुमार्य गुणो का निवेश सर्वथा हृदयाहादी होता है। बाण्मह ने विरह-विधुरा कादम्बरी की दशा का वर्णन इस पद्य में कितनी सुन्दरता के साथ किया है:—

हारो जलाईवसनं निलनीदलानि, प्रालेयशीकरमुचः तुहिनांशुभासः। यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि, निर्वाणमेष्यति कथं स मनोभवाग्निः॥

मोतियों का हार, जल से भीगा वस्त्र, कमिलनी के पत्ते, हिमिलन्दुत्रों को वरसानेवाले चन्द्रमा की किरणें, तथा सरस चन्दन का लें 4—ये वस्तुएँ जिस कामाग्नि के इन्धन हैं, वह श्राग्न कैसे शान्त होगी १ ज्वाला को ठएढा करने के लिए लोक में शीतोपचार का उपयोग ससार करता है, परन्तु काम की श्राग शीत उपचारों से श्रीर भी उत्तेजित होकर धधकने लगती है। ऐसी दशा में उसके प्रशमन का उपाय कहाँ १

इस श्लोक में मार्बर्य तथा सौकुमार्य गुणों का योग नितान्त रमणीय है। प्रस्तुत ऋर्थ है कादम्बरी की विरहण्यथा का वर्णन। माधुर्य का निवेश इस प्रस्तुत ऋर्थ के प्रसङ्घ में नितान्त ऋनुरूप है।

१ श्रम्विकासभोगवर्णने पामरनारीसमुचितिनर्लं जसजनखराजिविराजि-तोषमूलहृतिविलोचनत्वं त्रिलोचनस्य भगवतः त्रिजगद्गुरोर्थंदुक्तं तेन श्रनौचित्य-मेव पर प्रवन्धार्थः पुष्णाति — श्रौ० वि० च० पृ० १२०।

२ किन्तु रितः संभोगश्रङ्काररूपा उत्तमदेवताविपया न वर्णनीया। तद्वर्णन हि पित्रोः सम्भोगवर्णनिमव ब्रत्यन्तमनुचितम्।

<sup>---</sup>कान्यप्रकाश उ० ७ पृ० २७४।

श्रलङ्कारोचित्य—प्रस्तुत श्रर्थ के श्रनुरूप श्रलङ्कार विन्यांस होने से किव की उक्ति उसी प्रकार चमत्कृत होती है जिस प्रकार पीनस्तन पर रखे गये हार से हरिण्लोचना सुन्दरी । श्रलंकार का श्रलंकारत्व इसी में है कि वह प्रकृत श्रर्थ तथा प्रस्तुत रस का पोषक हो । यदि इस कार्य के करने में वह समर्थ नहीं होता तो वह भूषण किवता-कामिनी के लिये भारभूत ही होता है । बिहारी की यह स्कि यथार्थ ही है—वा सोने को जारिये जासे दूटे कान । नीरस काव्य में श्रलङ्कारों की मंकार केवल हमारे कारों को ही सुख पहुँचाती है, हृदय का श्रावर्जन तिनक भी नहीं करती । इसीलिये ऐसे रसहीन श्रलङ्कत काव्य को श्रालोचकगण काव्य की निम्नतम कोटि (चित्रकाव्य) में रखते हैं।

श्रयसारय घनसारं कुरु हारं दूर एव कि कमलैः। श्रलमलमालि मृगालैरिति वदति दिवानिशं बाला॥

किसी विरहिगी की दयनीय दशा का वर्णन है। वह वाला (दुःख के सहने में नितान्त अन्नमा सुन्दरी) रातो दिन यही कहा करती है—यह कपूर का लेप मेरे शरीर से दूर करो, मोती की माला हटा डालो। कमलों की क्या जरूरत है १ ए सिख । मृणाल का रखना एकदम व्यर्थ है। उसे दूर फेको। ये हमारे शरीर में गर्मी बढ़ा रहे हैं। चैन लाने की दवा सुकें वेचैन बना रही है। अतः इन्हें हटा डालो।

इस पद्य में प्रस्तुत रस विप्रलम्भ शृङ्गार है। इसके प्रथमार्थ में रेफ का अनुप्रास तथा उत्तरार्थ में लकार का अनुप्रास प्रकृत रस के नितान्त पोषक है। लकार का बहुल प्रयोग तथा गलितप्राय पदो का विन्यास विश्रलम्भ शृङ्गार के सर्वथा उत्कर्षक होते हैं। इसके विपरीत टवर्ग का अनुप्रास शृङ्गार रस के सर्वथा प्रतिकृल होता है। इस बात पर बिना ध्यान दिये हुए कि राजशेखर ने कप्रमञ्जरी की विरह व्यथा के वर्णन् के अवसर पर टकार

श्रुथौचित्यवता स्किरलंकारेण शोभते ।
 पीनस्तनस्थितेनेव हारेण हरिणेच्णा ॥

<sup>--</sup> ग्रौ० वि० च० श्लोक १५।

का जो यह प्रचएड न्यूह खडा कर दिया है वह प्राकृत भाषा के ऊपर उनकी गाढ प्रभुता का द्योतक भले हो परन्तु उनकी सहृदयता का परिचायक तो कथमपि नहीं हो सकता। राजशेखर का पद्य यह है:—

> चित्ते विहर्दि ए दुर्हिद सा गुणेसु, सजासु लोट्टिद विसर्टिद दिम्मुहेसु। बोलिम्म बर्टिद प्वट्टिद कञ्बबन्धे, माणे ए दुर्हिद चिरं तह्नणी तरही॥

टवर्ग के विन्यास का उचित स्थान है वीर, बीमत्स तथा रौद्र रस। शृङ्कार में, श्रीर तिस पर भी विप्रलम्भ शृङ्कार में, टकार का यह बहुल प्रयोग कानों को ही पीडा नहीं पहुँचाता, बल्कि वह रिसकों के हृदय पर सौ मन भारी पत्थर के रखने का काम कर रहा है। कर्णकटु सहा हो सकता है, परन्तु रस-विरोधी श्रलकार तो सहदयों की श्रांखों में कॉटो से भी श्रिधिक खटकता है।

रसौचित्य—श्रौचित्य से समन्वित रस ही सहृदयों के मन को उसी
प्रकार श्रक्कारित करता है जिस प्रकार वसन्त श्रशोक के वृद्ध को। रस काव्य
का प्राण् श्रवश्य ठहरा, परन्तु जब तक वह श्रौचित्य से रुचिर नहीं होता
तवतक वह सहृदयों के चित्त को श्राकृष्ट नहीं कर सकता। इसके उदाहरण्
में कुमारसम्भव का वसन्त वर्णन प्रस्तुत किया जा सकता है। किव कालिदास
भगवान् शकर के हृदय में पार्वती के प्रति श्रिमलाषह्म श्रद्धार उत्पन्न के
लिये प्रस्तुत हैं। इसीके उद्दीपन रूप से वे वसन्त का वर्णन कर रहे हैं।

बालेन्दुवक्त्राख्यविकाशभावाद्, बभुः पलाशान्यतिलोहितानि । सद्यो वसन्तेन समागताना, नखन्तानीव वनस्थलीनाम् ॥

-कुमारसम्भव ३।३६

इस पद्य में लाल रंग की टेढ़ी पलाश कलिका वसन्त के द्वारा वनस्थली रूपी ललनात्रों के ऋड़ पर किये गये नखत्तत के समान प्रतीत हो रही है। वसन्त नायक है, वनस्थली कामिनी है, पलाश की लाल कलियाँ सद्यः रक्त- रिक्षित नखन्नत प्रतीत हो रही है। वसन्त का यह सम्भोग शृङ्कारी का प्रकृत श्रर्थ के लिए नितान्त उपयुक्त है। शकर के हृदय मे पार्वती के प्रति शृङ्कारिक श्रमिलाषा उत्पन्न, करने के निमिन्न वह सन्मुच प्रभावशाली उद्दीपन का काम कर रहा है। किव ने इस रसमय वर्णन से श्रपने काव्य को नितान्त प्राञ्जल तथा रुचिर बना दिया है, इसमे तिनक भी सन्देह नहीं। यह तो हुआ रस का श्रोचित्य। रस के अनौचित्य के लिये दूर जाने की श्रावश्यकता नहीं। इसी अवसर पर कर्णि कार का यह वर्णन प्रकृत रस का परिपोषक न होने से कथमि उद्दीपक नहीं है। कालिदास इस बात पर खेद प्रकट कर रहे हैं कि कर्णिकार (कनेर) के फूल मे रंगों की छटा होने पर भी सुगन्ध का श्रमाय सहदयों के हृदय को बलात् खिन्न कर रहा है। उस विधाता को कोसने की इच्छा करती है जिसने इतने नेत्ररजक पुष्प को नितान्त गन्धहीन बना दिया।

वर्णप्रकर्षे सति कर्णिकारं, दुनोति निर्गन्धतया सम चेतः। प्रायण सामप्रथविधौ गुणानां, पराङ्मुखो विश्वसृजः प्रवृत्तिः॥ —कुमार ३।२८

इस पद्य में किर्णिकार के वर्णसम्पन्न परन्तु गन्धहीन रूप को देखकर कि एक नैतिक तथ्य के आविष्कार करने में भले ही समर्थ हो, परन्तु यह नैतिक परन्तु निर्जीव वर्णन श्रद्धार रस का उद्दीपक कथमि नही हो सकता । अतः रसीचित्यहीनता के कारण कालिदास का यह पद्य कथमि चमत्कारजनक नहीं हो सकता । प्रकृति-वर्णन में इस रसानुरूपता की ओर ध्यान देना सन्चे कि की कसीटी है । साधारण कि इस अवसर पर प्रकृति की रमणीय छटा के वर्णन का लोभ 'संवरण नहीं कर सकता । परन्तु रसिद्ध कि अपनी त्लिका से उन्हीं चित्रों का चित्रण करता है जो प्रकृत रस की अभिव्यक्ति में सर्वथा सहायक होते हैं । रसिक्त कि का हृदय ऐसे अवसरों पर अपनी तन्मयता, पेशलता तथा सरसता िना दिखलाये नहीं रह सकता और इम सहृदयता का पूर्ण परिचायक होता है रस का आवित्यपूर्ण वर्णन ।

लिङ्गोचित्य—संस्कृत व्याकरण के अनुसार शब्दों के तीन लिङ्ग होते हैं, यह तो प्रसिद्ध ही है। परन्तु साधारण जन इस बात से अवगत नहीं है कि कभी-कभी एक ही शब्द के तीनों लिड़ों में रूप हुआ करते हैं यथा तट शब्द । इसका प्रयोग तीनों लिड़ों में हुआ करता है—तटः, तटी, तटम् । इन तीनों लिड़ों में से प्रकृत अर्थ के पोषक विशिष्ट लिड़वाले शब्द का चुनाव करना सत्कवि का कार्य है । यही च्रेमेन्द्र का 'लिड़ौचित्य' है । इसके उदा-हरण में उन्होंने अपना ही पद्य प्रस्तुत किया है ।

"निद्रां न स्पृशित त्यजत्यिप घृति घत्ते स्थिति न कचित्, दीर्घां वेत्ति कथा व्यथां, न भजते सर्वात्मना निवृतिम्। तेनाराधयता गुण्यस्तव जपध्यानेन रत्नावली , निःसङ्गेन पराङ्गनापरिगतं नामापि नो सह्यते ॥"

श्रौ० वि० च० पृ० १४०-४१

रतावली के विरह से विधुर राजा उदयन की विरहावस्था का सुन्दर वर्णन इस पद्य में किया गया है। राजा रतावली के ध्यान में इतना निमम है कि वह स्त्रीलिइ वाची शब्दों के नाम को भी नहीं सह सकता; स्त्रियों की तो वात ही न्यारी है। वह निद्रा को स्पर्श नहीं करता, उसने धृति को छोड़ दिया है, वह कही भी स्थित नहीं धारण करता, दीर्घ कथा को व्यथा सममता है, सब प्रकार से वह निवृ ति (म्रानन्द) को नहीं भजता। रतावली में उसकी इतनी अधिक अनुरक्ति है कि वह निद्रा, धृति, स्थिति, कथा तथा निवृ ति जैसे स्त्रोलिइ द्योतक नाम से भी धृणा करता है। यहाँ कि ने अन्य संभावित लिइ तो अवहेलना कर निद्रा, धृति, स्थिति आदि शब्दों में जो स्त्रीलिइ का प्रयोग किया है वह प्रकृत अर्थ के पोषक होने से नितान्त मार्मिक है। लिइ का अनौचित्य इस पद्य में देखिये—

"व रुण्रण्समर्था स्वर्गभङ्गेः छताथो, यमनियमनशक्ता मारुतोन्माथसक्ता। धनदनिधनसञ्जा लज्जते मत्येयुद्धे, दहनदलनचरडा मरडली मद्भुजानाम्॥" वही पृ० १४१

इस पद्य में रावण अपनी भुजाओं के विपय में कह रहा है कि उसकी भुजाओं की जो मण्डली स्वर्ग के मङ्ग करने से कृतार्थ हुई है, यम के नियमन में समर्थ तथा देवताओं के उन्मथन में प्रसक्त है, जो धनद के निधन में सिजत है श्रीर श्रिम के दलन करने में प्रचएड है वह मनुष्य के साथ युद्ध करने में लिजत हो रही है। यहाँ पर किव को त्रेलोक्यविजयी, प्रताप से ऊर्जित, रावण की भुजाश्रों की कठोरता का द्योतन श्रमीष्ट है परन्तु मएडली शब्द में स्त्रीलिङ्ग का प्रयोग कर किव ने बड़ा ही श्रनुचित किया है। तथ्य वात है "नाम्नैव स्त्रीति पेशलम्" नाम से ही स्त्री पेशल होती है श्रर्थात् स्त्री द्योतक शब्द स्वभावतः ही सुकुमारता के श्रिमिव्यञ्जक होते हैं। इसीलिये 'मएडली' शब्द सौकुमार्य की यहाँ श्रिमिव्यिक्त कर रहा है, किव के द्वारा श्रमीष्ट शौर्य की नहीं।

नामौचित्य—दार्शनिक दृष्टि से नामों मे सार्थकता का अभाव खटकता
है परन्तु साहित्यिक दृष्टि नामों की भी सार्थकता मानती है। मिन्न-भिन्न कर्मों
के सम्पादन के निर्मित्त हम एक ही पुरुप को विभिन्न नामों से पुकारते हैं।
सब के दृदय में मद (अ्रानन्दं) उत्पन्न करने के कारण कामदेव 'मदन'
कहलाता है, तो सर्व प्राणियों के दर्प को दलन करने के कारण वही 'कन्दपं'
की संशा पाता है (कंन दर्पयतीति कन्दपंः)। अङ्ग से रहित होने पर वह
'अनङ्ग' है तो प्राणियों के मन में उत्पन्न होने के कारण वही 'मनसिज' है।
फूलों के बाण से युक्त होने पर वह 'पुष्पबाण' है, तो बाणों की विषम सख्या
के कारण वही 'विषम-बाण' या 'पञ्चशर' है। ऐसी दशा में किसी वस्तु
के प्रकृत अर्थ के अनुकूल नाम चुनने में किब की कला लिखत होती हैं।
परत्तुत अर्थ के अनुकूण नाम के सुनते ही सहृदयों के हृदय विकित हो जाते
हैं। इसे प्रमाणों से पुष्ट करने की आवश्यकता नही। इस नामौचित्य के
हृधान्त के लिये कालिदास का यह पद्य देखिये।

"इदमसुलभवस्तुप्रार्थना-दुर्निवारः, प्रथमभि मनो मे पञ्चवाणः चिणोति। किमुत मलयवातान्दोलिता पाण्डुपत्रै-सपत्रनसहकारैर्दर्शितेष्वद्भरेषु" ॥

१ नाम्ना कर्मानुरूपेण ज्ञायते गुणदोषयोः। कांव्यस्य पुरुषस्येव व्यक्तिः संवादपातिनी॥ —श्ली० वि० च० ५ इ. ३८

[ वसन्त की मनोरमं ऋतु में काम के व्यापक प्रभाव की श्रोर कि का सरस सकेत हैं। कोई विरही अपनी दशा का वर्णन कर रहा है कि सुलभ न होने वाली वस्तु—प्रियतमा—की प्रार्थना करने से जिसका वेग दुःख से रोका जा सकता है वह पाँच बाणो वाला काम पहिले ही मेरे मन को वेध रहा था। अब तो कहना ही क्या है ! जब मलयानिल से कम्पित पीले पत्ते वाले उपवन के आम वृत्त अकुर दिखला रहे हैं ! ]

इस पद्य मे कामदेव के लिये 'पञ्चवाण' का प्रयोग अतीव चमत्कार-जनक है। पञ्चवाण होकर भी जो पहले ही मेरे मन को छिन्न-भिन्न कर दे रहा था, वहीं मलय मारुत से आन्दोलित, बाल पह्नवों से समन्वित, उपवन के आम्रवृत्तों मे अङ्कुरों के प्रकट होने पर किस आपत्ति का पहाड़ बक्ता के सिर पर ढाहेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पाँच बाणा होने पर तो इतना क्लेश देते थे, अब आम के अकुररूपी अगणित वाणों से सजित होने पर तो कहना ही क्या ! इस प्रसङ्ग मे पञ्चवाण नाम का प्रयोग काव्य-कला का एक सुन्दर निदर्शन है।

नाम के अनीचित्य के अपराधी स्वयं महाकि कालिदास हैं। भगवान् रुद्र ने अग्निज्वाला से दीप्यमान अपने तृतीय नेत्र का उन्मोचन किया है। देवता लोग यह भयद्वर देखकर भय से कॉप उठते हैं। आखिर काम-देव उन्हीं की कामना पूर्ति के लिए तो अपने को आग में कोक रहा है। वे लोग 'रुद्र' से 'शङ्कर' बन जाने की प्रार्थना करते हैं। कामदेव की रज्ञा के निमित्त उनकी कृपा की मिज्ञा माँगते हैं परन्तु उधर काम का काम एकदम तमाम!

क्रोधं प्रभो संहर सहरेति

यावद् गिरः खे मरुतां चरन्ति ।

तावत् स वह्निभवनेत्रजन्मा

भस्मावशेप मद्नं चकार ॥

—क्रमार संभव ३ । ७२

[ 'हे प्रमो, अपना कोध रोकिए, वस रोकिए'—आकाश मे देवताओं की यह वाणी ही जब तक हो रही थी, तब तक भव के नेत्र से उत्पन्न होनेवाले अग्नि ने मदन को राख का ढेर बना दिया ! ] इस पद्य के 'भव' शब्द के ऊपर चेमेन्द्र को नितान्त अरुचि है। संहार के अवसर पर रुद्र के लिए उत्पत्तिस्चक 'भव' पद का प्रयोग नितान्त अनुचित है !! 'हरनेत्रजन्मा' होता तो अच्छा होता। परन्तु मुक्ते तो कालिदास के इस शब्दप्रयोग में अनौचित्य नहीं प्रतीत होता। अवसर संहार का ही है, परन्तु पद्य के तृतीय चरण में अग्नि के जन्म की बात अवसरप्राप्त है। शक्कर के नेत्र से अग्नि का जन्म हो रहा है और वही विह्न मदन को जलाने में कृतकार्य होता है। यहाँ शक्कर का काम केवल अग्नि का उत्पादन मात्र है, मदन के भरम करने से उनका साचात् सम्बन्ध नही है। ऐसी परिस्थिति में 'भव' शब्द का कालिदासीय प्रयोग अग्नैचित्य की मात्रा के भीतर ही है। अत्र सहदयाः काव्यमर्मेशा एव प्रमाण्म्।

युत्तीचित्य—काव्य में वृत्त के श्रीचित्य का प्रदर्शन च्रेमेन्द्र ने श्रपने 'सुवृत्तिलक' में बड़े विस्तार तथा विचार के साथ किया है। वृत्त का श्रथ है छन्द। प्रत्येक भाषा में प्रयुक्त्यमान वृत्तों की एक विशिष्ट प्रकृति होती है। वृत्तों में लघु-गुरु का चुनाव संगीत के तत्त्व पर श्राश्रित रहता है। प्रकृत श्रथ तथा रस के श्रनुकृल वृत्तों का विन्यास विवेचक कि सहृदयता की कसौटी है। सिद्ध कि के सामने उचित शब्द स्वतः उन्मीलित हुश्रा करंने है। उसी प्रकार विषयानुकृल वृत्तों का निर्ण्य है। सब वृत्तों में सब वस्तुश्रों का उपन्यास सम्यक् रीति से नहीं हो सकता। वृत्तों में भी संगीतमयी माधुरी उन्मीलित हुश्रा करती है जिसे श्रालोचक का कान द्यरन्त पहचान लेता है। उदाहरण के लिए 'मालिनी' तथा 'मन्दाकान्ता' के सौन्दर्य तथा श्रीचत्य पर विचार कीजिए। मालिनी के श्रादिम छः वर्ण लघु होते हैं श्रीर उसके श्रनन्तर तीन गुरुवर्ण होते हैं। श्रतः जहाँ सौम्यभाव से विषय का श्रारम्म कर उग्रता दिखलाने का श्रवसर पीछे श्राता हो, वहाँ मालिनी वड़ी शोभा-सम्पन्न होती है। शाकुन्तल नाटक में कालिदास की यह मालिनी कितनी मनोरम है!

१ संहारावसरे रुद्रस्य भवाभिधानमनुचितमेव ॥ श्री० वि० च० पृ० १५८

न खलु न खलु बागः संनिपात्योऽयमस्मिन्
मृदुनि मृगशरीरे तूलराशाविवाग्निः।
क बत हरिग्रकानां जीवितं चातिलोलं
क च निशितनिपाता वज्रसाराः शरास्ते॥

तापस की उक्ति शिकारी राजा दुष्यन्त से है—हे राजन्, रूई के देर में आग गिराने के समान इस कोमल मृगशरीर पर अपना बाण मत गिराओ, मत गिराओ। कहाँ हरिणी के बचां की वहं नितान्त चञ्चल जीवन और कहाँ तुम्हारे वज्र से कठिन तीच्ण निपातवाले बाण । यहाँ राजा के इस घोर अनर्थ को देखकर वह आश्रमवासी तापस बड़ी उतावली से उसे रोक रहा है—वस, बस, बस, ऐसा अनर्थ मत करो । मालिनी के आदिम छ लघ्वत्तर तापस के विह्वल दृदय को बड़ी सुन्दरता से अभिन्यक्त कर रहे हैं । यदि वृत्त के आदि में गुरु वणों के कारण उप्रता रहती, तो किव का काम कथमिं सिद्ध नही होता । इमीलिए मालिनी चित्त की विह्वलता, शीघ्रता, सौम्य भाव तथा हपीतिरेक के द्योतनार्थ व्यवहृत होती है । संस्कृत साहित्य मे माघकिव मालिनी के सिद्ध किव माने जाते हैं । शिशुपालवध के ११ वे सर्ग मे उनका प्रभात-वर्णन मालिनी की छाया प्रहण् से ही इतना सरस तथा रोचक हो सका है ।

'मन्दाक्रान्ता' का खरूपविन्यास ही ऐसा है कि जान पड़ता है कि कोई विरिहिणी सिसकती हुई रोती हो। गुरु लघु का विधान इतना समझस है कि प्रवास, प्रावृट् श्रादि विरहोत्पादक विपयों में इसका पूर्ण श्राधिकार स्वीकार किया गया है। श्रीर इसीलिए च्रेमेन्द्र की सम्मति है—प्रावृट्प्रवासकथने मन्दाक्रान्ता विराजते। मन्दाक्रान्ता के सिद्ध किव हैं महाकिव कालिदास श्रीर इसका सिद्ध काव्य है—में घदूत। इसका एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा—

१ सुवशा कालिदासस्य मन्दाकान्ता प्रबल्गति ।
 सदश्वदमकस्येव काम्बोजतुरगाङ्गना ॥
 चेमेन्द्रः सुवृत्ततिलक

श्रालोके ते निपतित पुरा सा बिलाञ्याञ्चला वा मत्साहश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती। पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्चरस्थां किच्च भर्तुः स्मरांस रिसके त्वं हि तस्य प्रियेति।। धरिणा गिरेगी मित्र, बिला देती वह देखि तुहि के लिखती मम चित्र, विरह्मशित श्रानुमान करि।। के कहुँ पूछित होई, पिजरा बैठी सारिकहिं। कबहूँ श्रावित तोहि, सुधि प्यारी वा नाह की।। —लक्मण सिंह ने

इसी प्रकार शिखरिणी का सौन्दर्य उपपन्न विषय के निर्णय के त्रवसर पर परिस्फिरित होता है त्रीर शादू लिविकीडित का माहात्म्य राजा त्रादि मान्य वस्तुत्रों के स्तुतिप्रसङ्ग में विकसित होता है। संस्कृत साहित्य में सुन्दर शादू ल-विकीडित रचकर राजशेखर कविशेखर हुए तो स्निग्ध शिखरिणी की उपासना करने से भवभूति भव-भूति हो गये। भवभूति की शिखरिणी संस्कृत में वेजोड़ होती है, इसीलिए च्लेमेन्द्र ने इसकी विशिष्ट प्रशंसा की है। उत्तररामचरित की एक शिखरिणी देखिए—

इयं गृहे लद्मीरियममृतवर्तिनेयनयो-रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहलश्चन्द्नरसः । श्रयं कण्ठे बाहुः शांशरमसृगो मौक्तिकसरः किमस्या न प्रेयो यदि परमसहस्तु विरहः।

-उ० रा० च० १।३९

गृह की यहि गृहलच्छिमी, पूरन सुखुमा काज ।
श्रमृत सराई सुभग यहि, इन नयनन के काज ॥
तन परसत ऐसी लगे जनु चन्दन रसधार।
यहिं भुज सीतल मृदुल गल, मानहु मुतियन हार ॥
कछू न जाको लगत श्रस, जहाँ न सुख-संजोग ।
किन्तु दुसह दुख को भरचो, केवल जासु वियोग ॥
—सत्यनारायण कविरतन ।

सस्कृत के मधुर किव श्रीजयदेव ने श्रपने 'गीतगोविन्द' मे राधा की विरहदशा की श्रिमिव्यञ्जना मुद्रालंकार विशिष्ट शादू लिविकीडित वृत्त में कितनी सुन्दरता से की है। इसके जोड़ के प्रौढ़ पद्य की उपलिध संस्कृत साहित्य में दुर्लंभ है:—

श्रावासो विपिनायते प्रियसखी-मालापि जालायते तापोऽपि श्वसितेन दावदहनज्वाला-कलापायते । सापि त्वद्विरहेण हन्त हरिग्णो-रूपायते हा कथं कन्दर्पोऽपि यमायते विरचयञ्छादूलविक्रीडितम् ॥ गी० गो०—४ । १०

सुखद सदन ते दुखद बन रूप भये,
श्रिलमाल जाल जिमि चहुं श्रीर छई है।
ऊरध उसास निसिबासर हिये सों लागि,
तपत दवागि की विपति नित नई है।
जहर लहर हिय केहरी के हर दिग,
काम श्राठी याम यमयोनि जानो छई है।
बरनी न जात मन-हारिनी तिहारी हरि,
नीके चिल देखो हरिनी के रूप भई है।।
—गीतगेविन्दादर्श।

इसी प्रकार संस्कृत के अन्य छन्दों का श्रीचित्य-विधान है। उपजाति का प्रयोग श्रुगार के आलम्बन तथा उद्दीपन के वर्णन में, वंशस्य का नीति के वर्णन में, वीर और रौद्र के संकर में वसन्ततिलका का; प्रचएड क्षक्तावात, भीषण भूकम्प, उत्ताल-तुमुल तरङ्ग, रोमाञ्चकारी संग्राम आदि के वर्णन में स्राधरा का प्रयोग चेमेन्द्र ने श्रीचित्यपूर्ण वतलाया है।

वृत्त का उचित सौन्दर्यपूर्ण विन्यास सस्कृत के समान हिन्दी में भी नितान्त स्रह्णीय होता है। भाषा तथा भाव के समान अर्थोचित वृत्त का विधान

## पाश्चात्य श्रालोचना श्रीर श्रीचित्य

पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में 'त्रौचित्य' का विचार हुआ है, परन्तु यह विचार तथा समीच्या पूर्वोक्ति भारतीय समीच्या के सामने नितान्त नगरय सा है। प्राचीनकाल में ही यूरोपियन आलोचक—विशेपतः यूनानी तथा रोमन लोग—'श्रोचित्य' के तत्त्व को काव्य समीच्या में पर्याप्त महत्त्वपूर्ण स्थान देते थे। परन्तु उनकी आलोचना काव्य के वहिर ग साधनों में ही 'त्रौचित्य' का अन्तर्निवेश करती थी। प्रकृति-श्रौचित्य, घटनीचित्य, वर्यों-चित्य—आदि औचित्य के कितपय प्रकारों का विवेचन हमें यहाँ उपलब्ध होता है, परन्तु काव्य के प्राराभूत रस के समीच्या के अभाव के कारण यह विवेचन उतना मौलिक तथा गूढ नहीं हो सका है जितना वह भारतीय साहित्यसंसार में हुआ है। पाश्चात्य साहित्यसमीच्या में श्रौचित्य वाह्य सौन्ध्यं का साधन है, भारत में वह कला का प्रारा, अन्तरंग तच्च है—दोनों की तुलना हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचाती है। यूरोप के प्राचीन आलोचकों ने ही इस महनीय काव्यतथ्य का विवेचन किया है, नवीन आलोचकों ने मौलाम्बन ही इस विषय में अयस्कर माना है।

# श्ररस्तू

पाश्चात्य स्नालोचना के प्रवर्तक स्नरस्त् ने स्नपने दोनों प्रन्थों मे-पोइटिक्स तथा रेटारिक में-स्नीचित्य के तत्त्व की समीचा बड़ी मार्मिकता से की है।

(१) नाटककर्ता का कर्तव्य है कि वह वास्तव दृश्यों का ही नाटक में उपन्यास करे—हृश्य काल्पनिक न होकर वास्तविक हों जिनसे उनके रंगमंच पर अभिनीत होने पर नाटक विल्कुल सत्य प्रतीत हो। इस प्रसङ्ग मे अरस्तू ने घटना के श्रीचित्य का वर्णन किया है। जो दृश्य नाटक में दिखलाये जॉय उन्हें उचित होना चाहिए। उचित घटनाश्रों के प्रदर्शन से ही नाटककार की श्रमीष्ट सिद्धि होती है। वस्तु-जगत् से श्रसम्बद्ध घटनाश्रों का प्रदर्शन नाटक में सर्वथा वर्जनीय होता है।

<sup>1.</sup> The poet should remember to put the actual scenes as far as possible before his eyes...he will devise what is appropriate, and be least likely to overlook in congruities —Poetics p. 61.

(२) श्ररस्तू मुख्य घटना—वस्तु—के साथ श्रवान्तर घटनाश्रों का सम्बन्ध स्वीकार करते हैं। भारतीय नाट्यकर्ता 'वस्तु' के दो भेद मानते हैं— (क) त्र्याधिकारिक तथा (ख) प्रासिङ्गक । प्रधानभूत घटना को श्राधिकारिक तया श्रवान्तर घटना को-जो मुख्य घटना की सिद्धि मे प्रवृत्त होती है-पासिङ्गक वस्तु कहते हैं । मुंख्य वस्तु के साथ प्रासिङ्गक वृत्त का पूर्णं सामञ्जस्य होना चाहिए । यदि श्रवान्तर वस्तु मुख्य वस्तु के प्रति अनुचित हो, तो वस्तु की एकता सिद्ध नही होती जो अरस्तू के मन्तव्यानुसार नाटक के त्रिविध ऐक्यों मे प्रधान ऐक्य ( Unity of Plot ) है। 'घटनैक्य' को अरस्तू बहुत महत्त्व देते हैं और इसके निमित्त मुख्य वृत्त तथा प्रासिङ्गक वस्तु (episode) मे पूरी एकता मानते हैं। यह तभी सम्भव है जब प्रासिद्धक वस्तु श्राधिकारिक वस्तु से पूर्ण श्रीचित्य धारण करे। भारतीय त्र्यालकारिको का भी यही सिद्धान्त है। धनक्षय ने स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार किया है कि निर्वहण सन्धि में मुखसन्धि स्नादि सन्धियो मे उपन्यस्त घटनास्रो स्रथवा पदार्थी का इस प्रकार प्रदर्शन होना चाहिए जिससे वे एक अर्थ की सिद्धि मे प्रयक्त हों. अन्यथा नाटक के मुख्य वस्तु का विधान कथमपि श्लाघनीय नहीं माना जा सकता । यह है घटनौचित्य , जिसे भरत के समान श्ररस्तु ने भी स्पष्टतः श्रगीकार किया है।

(३) गद्य को ख्रलंकृत करने तथा ऊर्जस्वी बनाने का मुख्य साधन ख्ररस्त् की दृष्टि में 'रूपक' का प्रयोग है। पद्य में सौन्दर्य विधान के ख्रानेक

<sup>1</sup> His story, again, whether already made or of his own making he should first simplify and reduce to a universal form, before proceeding to lengthen it out by the insertion of episodes... the next thing is to work in episodes or accessory incidents. One must mind, however, that the episodes are appropriate

—Poetics p. 61, 62,

२—वीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम् । ऐकार्थ्यमुनीयन्ते यत्र निर्वहरण हि तत्॥

उपाय हैं, परन्तु गद्य में रूपक ही किवयों का एकमात्र साधक सिद्धमन्त्र होता है। परन्तु रूपक के प्रयोग करने के अवसर पर लेखक को सर्वदा जागरूक रहना चाहिए। श्रीचित्य से सिज्जत रूपक गद्य का भूपण है, परन्तु श्रनीचित्य से सम्पत्र रूपक गद्य का दूपण है। रूपक—विधान के विशिष्ट नियम हैं। वर्ण्य-वस्तु के उत्कर्ण दिखलाने के लिए उसी जाति मे श्रानेवाले उत्कृष्ट गुण से युक्त वस्तु के साथ श्रीर श्रपकर्ण दिखलाने के लिए हीनगुण सम्पन्न वस्तु के साथ रूपक वाँधना चाहिए। तभी रूपक का श्रीचित्य है। रूपक को दूरगामी कभी न होना चाहिए-उनके विधान मे क्लिए कल्पना का श्रवकाश न होना चाहिए। रूपक उपमान तथा उपमेय के श्रमेद का ही दूसरा नाम है, परन्तु उपमान को उपमेय के समान कोटि, समान जाति, समान धर्म विशिष्ट होना चाहिए, श्रन्यथा लेखक श्रपने को श्रनीचित्य दीष से बचा नहीं सकता। श्रीचित्य की कसीटी पर ठीक उतरने के कारण श्ररस्तू उपा को गुलावी श्रंगुली वाली' कहने के पच्चपती है, 'वेंगनी श्रंगुली वाली' या 'लाल श्रंगुली वाली' नहीं। इस प्रकार श्ररस्तू रूपकोचित्य का महत्त्व काव्य मे पूर्णक्रपेण श्रंगीकार करते हैं।

(४) विशेषणों के प्रयोग में भी लेखक को सावधान होना चाहिए। जो विशेषण सन्दर्भ की, प्रकृत अर्थ की, पर्याप्त पृष्टि कर सकता है उसी का

<sup>1</sup> If it is your wish to adorn a subject, the proper means is to borrow your metaphor from things superior to it which fall under the same germs; if to disparage it, from such things as are inferior.

<sup>-</sup>Aristotle: Rhetoric p. 232.

<sup>2</sup> The Metaphors should not be far-fetched but derived from cognate and homogeneous subjects, giving a name to something which before was nameless and manifesting their cognate character as soon as they are uttered.

<sup>-</sup>Rhetoric p, 233-34

<sup>(</sup>३) रेटारिक ए० २३५

### श्रीचित्य-विचार

प्रयोग श्रीचित्यपूर्ण होता है। प्रशंधा के श्रासर पर प्रशंधां होतं के श्रीरं निन्दा के श्रवसर पर निन्दा होता है। श्ररस्तू ने इस विषय में कई उदाहरण दिये हैं। श्रपने पिता के बदला चुकानेवाले माता की हत्या करनेवाले व्यक्ति को निन्दा के श्रवसर पर 'मातृहन्ता' कहना ही उचित होगा श्रीर प्रशक्षा के प्रसङ्ग पर उसे 'पितृश्रुण का शोधक' वतलाना ही न्यायसंगत होगा। इसे दोमेन्द्र 'विशेषणीचित्य' की संज्ञा देगे।

- (५) भाषण के श्रौचित्य के निमित्त कुछ शतें हैं—भाषण की शैली भावामिन्यञ्जक तथा नीतिमय होनी चाहिए। साथ ही साथ विषय के श्रनुरूप होनी चाहिए। श्रनुरूप शैली से श्रभिप्राय यह हैं कि —विषय के उदात्त होने पर रचनाप्रकार को जुद्र न होना चाहिए। विषय के साधारण होने पर रचनाप्रकार को उदात्त कभी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार महत्त्वहीन शब्द के सम्बन्ध में श्रलकृत तथा विचित्र विशेषणों का प्रयोग सर्वं था श्रन्याय्य होता है। यदि कवि ऐसे श्रवसर पर श्रनुंचित विशेषणों का प्रयोग करता है, तो उसका काव्य काव्यालोचकों के लिए उपहास्यास्पद ही होता है। श्रतः भाषण करते समय या लिखते समय प्रत्येक व्यक्ति को विषयोचित्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए, श्रन्यथा वह श्रानन्द का कारण न वनकर उपहास का ही भाजन बनता है। श्ररस्त् का यह विवेचन चेमेन्द्र के 'विषयौचित्य' की ही पश्चिमी व्याख्या है।
  - (६) अरस्तू ने 'रेटारिक' के तृतीय खरड के सप्तम परिच्छेद में 'श्रौचित्य' (Propriety) का विशद वर्णन किया है। वक्ता का उद्देश्य श्रोताश्रों के दृदय को अपने वश में करना होता है श्रौर इस श्रमिप्राय से उसे श्रपने दृदय के भावों को श्रोताश्रों के ऊपर डालना पड़ता है। श्रोताश्रों के

<sup>1</sup> By a proportionate style, I mean that the manner of composition should not be slovenly if the subject is pompous, or dignified if it is humble, and there should be no ornamental epithets attached to unimportant words; otherwise the composition has the air of a comedy-

<sup>-</sup>Rhetoric, Book III chapter VII, p 245

हृदय को श्रात्मसात् करने का प्रधान उपाय है रसानुकूल भाषा का प्रयोगे। यदि श्रनाटर का भाव प्रकट करना श्रभीष्ट हो, तो कोध की भाषा होनी चाहिए; यदि सुद्रता श्रभिव्यक्त करनी हो, तो उसे उस वस्तु के नाम के उल्लेख से भी पराड्मुख होना चाहिए। यदि प्रशसनीय वस्तु का वर्णन श्रभिप्रत हो, तो भाषा भी तदनुरूप प्रशसा की होनी चाहिए। हृदय के भावों का श्रमिव्यञ्जन नापा के द्वारा ही होता है। श्रतः दोनो में मौलिक साम्य होने की श्रावश्यकता है। भाव तथा भाषा—दोनो का सामञ्जस्य ही वक्ता के भाषण तथा कवि के काव्य की सफलता का चरम रहस्य है।

इस भाषोचित्य का ग्रापना निजी महत्त्व होता है। यदि वक्ता की भावा-नुसारिणी भाषा होती है, तो श्रोतात्रों के हृदयमें वक्तव्य विषय की सम्भाव-नीयता का विश्वास हो जाता है। वक्ता के कथन पर उन्हें विश्वास जमने लगता है। वे समक्तते हैं कि वक्ता जिधर हम लोगों को श्रापने भाषण के द्वारा ले जा रहा है वही वस्तुतः सच्चा मार्ग है। दूसरी स्थिति में भाषण में इतनी

0

<sup>1</sup> The means of expressing emotions, if the matter is an insult, is the language of anger; if it is implety or foulness, that of indignation and of a shrinking from the very mention of such a thing; if it is something laudable, that of admiration; if something pitiable, that of depression and so on—Rhetoric. Book III Ch. 7 p. 246

<sup>2</sup> The appropriateness of language is one means of giving an air of probability to the case, as the minds of the audience draw a wrong inference of the speaker's truthfulness from the similarity of their own feelings in similar circumstances, and are thus led to suppose that the facts are as he represents them, even if this is not really so.

मोहकता, प्रभावोत्पादकता तथा उत्तेजकता नहीं स्त्रा सकती। यदि सुकुमार विषय का वर्णन कठोर भाषा में किया जाय, या उप्र विषय का वर्णन सुकुमार पदों द्वारा निष्पन्न किया जाय तो प्रभावोत्पादकता में वृद्धि न होकर हास उत्पन्न हो जाता हैं। यही कारण हैं कि व्याख्यान देनेवाले वक्ता को तथा काव्य रचनेवाले किव को इस विषय में सदा सावधान रहना चाहिए। स्ररस्तू ने यहाँ जिस स्त्रोचित्य का वर्णन किया है वह सचमुच नितान्त श्लाधनीय है। भाषा हृदय के भावों को प्रकट करने का मुख्य माध्यम है। स्रतः दोनों का सामञ्जस्य सर्वदा सम्पादनीय होता है। यदि भावों की स्रभिव्यक्ति उचित पदों के द्वारा न हो, तो निश्चय है कि स्त्रभीष्ट उद्देश को सिद्धि नहीं होती। वक्ता का भाषण कानों को भले सुनाई पढ़े, यह हृदय को स्पर्ध नहीं करता। किव की रचना न तो स्रपना सत्य स्त्रर्थ ही प्रकट करती है स्त्रीर न श्रोतांश्रों का हृदयावर्जन ही करती है।

इस समीत्रण का निष्कर्ष यही है कि अरस्त् की सम्मति मे 'श्रीचित्य' रचना का एक नहनीय तत्त्व है, जिसका अवलम्बन रचना को महनीय, प्रभाव-शाली तथा उत्तेजक बनाने मे सर्वथा समर्थ होता है। इस प्रकार अरस्त् ने भारतीय आलोचको के द्वारा प्रदर्शित अनेक श्रीचित्यों का सुन्दर वर्णन किया है।

<sup>1</sup> It is a general result of these considerations that, if a tender subject is expressed in harsh language or a harsh subject in tender language there is a certain loss of pursuasiveness.

#### लाङ्गिनस

लाङ्गिनस (२१३ ई०—२७३ ई०) पाश्चात्य त्रालोचको में से विशेषतः माननीय हैं। उनका ग्रन्थ On the Sublime पाश्चात्य त्रालोचनाशास्त्र का एक नितान्त मौलिक ग्रन्थ समक्ता जाता है। उनकी दृष्टि में किवता में त्राथवा समग्र लिलत कलात्रों में चमत्कृतिजनक वस्तु होती है— Sublimity 'मन्यता' और इसी भन्यता के विधान के विविध प्रकारों का विवेचन उन्होंने बड़ी विवेकबुद्धि से किया है। इसी प्रसङ्घ में श्रीचित्य का विचार उनके ग्रन्थ में किया गया मिलता है।

(१) उनकी सम्मतिमे कान्य में भन्यता का उदय श्रलंकारों की सत्ता से भी होता है। श्रलकार शन्द तथा श्रर्थ का सौन्दर्य उत्पन्न करते हैं श्रीर कान्य में भन्यता उत्पन्न करने में प्रधानतया कारण बनते हैं। श्रलकार कान्य की भन्यता से विशेषतः पृष्ट तथा हृष्ट बन जाता है। इस प्रकार दोनों में परस्परोपकारकभाव विद्यमान रहता है—श्रलंकार भन्यता की वृद्धि करता है श्रीर भन्यता श्रलंकृति के चमत्कार को समधिक सम्पन्न करती हैं। परन्तु समस्त श्रलकारों में यह चमता नही रहती है। वे ही श्रलकार कान्य में सर्वोत्तम प्रतीत होते हैं, जिनकी पृथक् सत्ता का पता पाठक को चलता नही। श्रलंकार की यदि श्रलंकारत्वभावना पाठक के ध्यान से सर्वदा विद्यत रहे, तो वही श्रलंकार शोभनतर प्रतीत होता हैं। लाङ्गिनस का यह हुश्रा श्रलकारौचित्य श्रीर इस विषय में उनका यह कथन श्रानन्दवर्धनसे पूर्णन्तया सामञ्जस्य रखता है। कान्य में श्रलंकृति-विधान के विषय मे श्रानन्दवर्धन की सम्मति निर्तोन्त उपादेय है। उनका यह कथन कि रसाचिप्तचित्तन्वाले किव के द्वारा विना किसी विशिष्ठ यत्न से निर्वर्त्य श्रलकार ही ध्वनिकाव्य

<sup>1</sup> Some how or other figures naturally fight on the side of sublimity and in turn receive a wonderful reinforcement from it.

<sup>2.</sup> A Figure looks best when it escapes one's notice that it is a figure.—Longinous, on the sublims ch. XVII.

में विधान पा सकता है, लाङ्गिनस के पूर्वोक्त कथन का प्रकारान्तर से प्रतिपादन है।

(२) लाङ्गिनस ने ऋपने अन्य में शब्दौचित्य पर विशेष ध्यान दिया है। उचित शब्दों के चुनाव पर कविता का प्रभाव विशेषरूप से अवलम्बित रहता है। उचित तथा शोभन पदों का काव्य में विन्यास श्रोतास्रों के हृदय पर एक विचित्र श्राकर्षण श्रीर श्राश्वासन का भाव उत्पन्न कर देता है। लेखक तथा वक्ता का उचित पदविन्यास पर इतना इसीलिए श्राग्रह है कि उसके कारण उसके पद जीवनी शक्ति से सम्पन्न हो जाते हैं। ऋर्यात शब्दोचित्य के विना जो काव्य या भाषण मृतक-सा प्रतीत होता है श्रीर जिसमें श्रोता तथा पाठक की चमत्कृत करने की तनिक भी शक्ति नहीं रहती, वही काव्य शब्दौचित्य के रहने पर जीवित के समान प्रतीत होने लगता है। वह श्रोता के हृदय में एक विचित्र स्फ़र्ति उत्पन्न कर देता है। वह पाठक के चित्त को अनायास ही चम-त्कृत कर देता है। यह है शब्दौचित्य की महिमा। लाङ्गिनस की यह उक्ति कितनी मार्मिक है कि सुन्दर तथा उचित शब्द अर्थ का वास्तव आलोक है । उचित ग्रर्थ की ग्रामिव्यञ्जना करने की योग्यता उचित शब्द ही में रहती है। परन्तु कविको इसके लिए सदा जागरूक रहना चाहिए । भव्य तथा माहात्म्य-मिएडत शब्दों का प्रयोग भव्य विषय के वर्णन मे ही करना चाहिए। यदि उसका प्रयोग तुच्छ, अमन्य पदार्थ के वर्णन में किया जायगा, तो वह उसी प्रकार उपहासास्पद होता है, जिस प्रकार शिशु के शरीर पर विन्यस्त दु:खान्त नाटक में प्रयुक्त मेखडा (mask)। ग्रीक शोकावसायी नाटकों की यह प्रथा है कि पात्र दर्शकों के सामने अभिनय करते समय श्रामे शरीर के ऊपर नाना प्रकार के श्रावश्यक परिच्छद धारण

१—रसान्तिप्ततया यस्य वन्धः शब्दक्रियो भवेत्। श्रप्टथय्यत्ननिर्वर्त्यः सोऽलकारो ध्वनौ मतः॥

<sup>—</sup>ध्वन्यालोक—२।१७

<sup>2</sup> For in fact beautiful words are the very and peculiar light of thought.

करते हैं, जैसे मुँह के मेखड़ा पहनना ग्रादि। दर्शको के चित्त के ऊपर गम्भी-रता का प्रभाव उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके धारण करने से पात्रो की ग्राकृति विशाल, विपुलकाय तथा नितान्त गम्भीर हो जाती है। ग्रतः इस परिच्छद के उचित पात्र हैं, जवान गठीले वदनवाले व्यक्ति। यह परिच्छद यदि बालक के शरीर पर विन्यस्त होगा, तो गम्भीरता की भावना तो दूर रहे, दर्शकों के मुखपर हँसी का फौक्वारा फूट निकलेगा। श्रशोभन तथा हैय पदार्थों के विपय मे प्रयुज्यमान शोभन तथा भव्य पदावली की यही दशा है। इससे स्पष्ट है कि लाङ्गिनस की दृष्टि में शब्दौचित्य का कविता में पर्याप्त महत्त्व था। इस विपय की ग्रानन्दवर्धन के विवेचन से जुलना करना विशेष उपयोगी सिद्ध होगा।

ं इस प्रकार लाङ्गिनस फान्य में श्रोचित्य के प्रवल पत्त्पाती हैं। उनकी दृष्टि में शब्दीचित्य का विधान कान्य में सौन्दर्य, शक्ति, प्रभाव, महत्त्व तथा भन्यता का उत्पादक होता है तथा श्रन्य श्रावश्यक कान्यगुण का भी उदय स्वत: हो जाता है। श्रतः श्रोचित्य का पालन कान्यकला की चरम कसौटी है।

<sup>1</sup> High language is not for indiscriminate use; for to put great and dignified words on petty trifles would be like putting a tragic mask on a baby.

<sup>—</sup>Longinus परि० ३०

<sup>2</sup> The selection of proper and magnificent words has a wonderfully seductive and caressing effect upon readers—that all speakers and writers make it their-chief-study, inasimuch as it confers upon litrature, as it were on the fairest structure, grandeur, beauty, light, strength, force and what not—in as much as it puts, as it were, a living voice in the words.

## ं होरेस

होरेस (६५ ई० पू०— ई० पू०) — लैटिन मार्षा के नितान्त लोकप्रिय कि हैं। ये लैटिन महाकान्य इनीड़ के रचियता वर्जिल के समकालीन थे। जिस समय कालिदास अपनी कमनीय किवता से अपने देशवासी
आयों का मनोरज्जन कर रहे थे, उसी समय होरेस ने भी अपनी कान्यकला
के द्वारा रोमनिवासियों के हृदय को स्निग्ध तथा रससिक बनाया। आलोचना
के विषय में इनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक है Art Pætica— Art of Pætry
'कान्यकला,' परन्तु यह आलोचना के विषय में सर्वाङ्गपूर्ण अन्य न होकर
कान्य के विषय में कतिपय उल्लेखनीय सिद्धान्तों का प्रतिपादक अधूरा
तथा अपूर्ण अन्य है। परन्तु इस अन्य का प्रभाव यूरोप के अवान्तर कालीन
कवियों के अपर बहुत ही अधिक रहा है। लोकप्रियता तथा सांसारिक बुद्धि
की दृष्टि से कान्यविवेचना में यह अन्य सचमुच अप्रतिम है।

होरेस 'श्रोनित्य' के महनीय श्रनुयायी हैं। इन्होंने लैटिन कवियों के सामने जिस काव्यगत श्रादर्श का विधान प्रस्तुत किया था, उसमे श्रोनित्य का परिपालन श्रन्यतम है। इन्होंने श्रपने समय के कवियों को लह्य कर तीन उपदेश दिये हैं—(१) श्रीक श्रादशों का श्रनुकरण करो, (२) पात्र के खरूप की रहा करो तथा (३) श्रोनित्य का संरक्षण करो। इन तीनों उपदेशों के यथार्थ श्रनुगमन करने से कवि मे कविगत गुणों की उत्पत्ति होती है। श्रीनित्य के विपय में होरेस के सिद्दान्त भरत के नाट्यशास्त्र मे प्रतिपादित श्रनेक तथ्यों के साथ पूर्ण साहश्य रखते हैं।

नाटक या काव्य के कथानक के विषय में उनका मन्तव्य है कि कवि या तो परम्परागत कथा का वर्णन अपने काव्य प्रन्थ में करें या किसी सुव्यवस्थित नवीन कथानक का संविधानक प्रस्तुत करें। परम्परागत वस्तु का संरक्षण तभी शक्य हो सकता है जब तद्गत पात्रों के चिरत की रक्षा अच्छी तरह से की जाय। परम्परा ने अनेक प्रख्यात पात्रों का चिरतिविधान पहिले से ही प्रस्तुत कर दिया है। इस परम्परा का विधिवत् परिपालन किन का मुख्य कर्तव्य है। ग्रीक-साहित्य में होमर ने अकिलीज को तेजस्वी, कियाशील.

जागरूक वीर के रूप में चित्रित किया है तथा मीडिया नामक पात्री को उप, भयानक तथा हठी अंकित कियां है। ग्रीक आदर्श के ऊपर निर्मित काव्य या नाटक में इन पात्रों की खरूपरत्ता के लिए इनका इन रूपों में ही चित्रण श्रनिवार्य है । इन खरूपों में विकृति होने पर कवि परम्परा का श्रनुयायी कथमपि नहीं हो सकता। किन को नवीन कथानक की कल्पना करने का श्रिधिकार है। परन्तु इन कथानकों में जो पात्र प्रथम वार जिस प्रकार से श्रंकित किया जाता है उस पात्र का उसी रूप से श्रन्ततक निर्वाह होना नितान्त त्रावश्यक है। उग्र रूप में त्रवतीर्ण पात्र का खरूपनिर्वाह त्रान्त-तक उसकी उग्रता की रत्ता करने में ही होता है। दया का अवतार पात्र यदि दानवता का नम नतंन करने लगे, तो वह अपने रूप से अत्यन्त च्युत हो जाता है। होरेस का यह नियम भरत के 'प्रकृत्यौचित्य' के अन्तर्गत आता है। भरत ने दिन्य, अदिन्य तथा दिन्यादिन्य रूप से प्रकृति के तीन प्रकार वतलाये हैं। प्रकृति के स्वरूपानसार ही उसके कर्तव्य-कर्मों का प्रतिपादन कवि करता है। दिव्य प्रकृति के लिए उपयुक्त कर्म ऋदिव्य प्रकृति के लिए कथमपि मान्य तथा आश्रयणीय नहीं हो सकते। इस प्रकार होरेस का यह व्यापक सिद्धान्त 'ग्रोचित्य' के तथ्य के ऊपर ग्रवलम्बित है।

श्रिमनय के श्रीचित्य का वड़ा ही मार्मिक विवेचन हमें होरेस के श्रन्थ में उपलब्ध होता है। दर्शकों के हृदय पर प्रभाव डालना नाटक का प्रधान लच्य ठहरा श्रीर यह तभी सम्भव होता है जब यथार्थ श्रिमनय रगमच के ऊपर सम्पन्न किया जाय। यदि नाटक से दर्शकों के हृदय में उल्लास की भावना जागरित करना श्रभीष्ट हो, तो उसका मुखमण्डल प्रसन्न तथा हास्यमय होना

<sup>1</sup> A poet should follow tradition or else make things consistent with themselves Achilles should be represented as active, passionate, inexorible and keen; Medea fierce and indomitable. If you put a novelty on the stage, and dare to invent a new personage, let it be kept throughout true to its first appearance and consistest to itself.

\_Horace: Art of Poetry.

चाहिए। क्या मुहर्रमी स्रतवाला नट दर्शको के चित्त पर उल्लास प्रकट कर सकता है श्रामिनय एक विशिष्ट कला है श्रीर इसमे श्रीचित्य का प्रधान श्राश्रय है। दुःखद शब्दों के लिए उदास चेहरा चाहिए, कुद्ध मुखमण्डल से शत्रुश्रों को डॉट डपट सुनानी चाहिए; हॅसी की बातचीत के लिए चेहरा खिलता होना चाहिए श्रीर गम्भीर वार्ता के लिए पात्र के मुखमण्डल की गम्भीरता नितान्त श्रावश्यक है। होरेस का यह श्रिमनयौचित्य है जिसका विस्तृत वर्णन भरत ने श्रपने नाट्यशास्त्र में किया है।

होरेस का कहना है कि अभिनय रंगमच के ऊपर वस्तु के प्रदर्शन से आरम्म होता है अथवा वस्तु के कथन से। दर्शकों के नेत्रों के सामने जो घटनाये अभिनीत होती हैं वे उनके हृदय पर गहरा प्रमाव डालती हैं। कानों के द्वारा सुनी गई घटनाये हृदय को उतना अभिभूत नहीं करती जितनी नेत्रों के द्वारा हृष्ट घटनायें। परन्तु कौन वस्तु रगमच के ऊपर अभिनय योग्य है १ तथा कौन सी नेपथ्यगृह में वर्णन के द्वारा सूचनीय है १ इसके लिए किव को सदैव जागरूक रहना चाहिए। जो वस्तु वर्णन के द्वारा भी दिखलाई जा सकती हैं उनका रग मच पर अभिनय कथमिप आह्य नहीं हो सकता। जो घटना दर्शकों के चित्त पर घृणा या अश्लीलता का भाव पैदा कर सकती हैं उनका प्रदर्शन किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता।

<sup>1</sup> Sad words suit a gloomy face, threats suit an argry face, sportive words suit a playful, and serious words a stern brow.

<sup>-</sup>Horace.

२ द्रष्टन्य नाट्यशास्त्र, ८ तथा ६ ग्रध्याय । रसाभिनय के लिए मुख के ६ मेद भरत ने बतलाये हैं—

विधुतं विनिवृत्त च निर्मुग्न भुग्रमेव च । विवृत्त च तथोद्वािं कर्माण्यत्रास्य जानितु ॥

<sup>-- 51985</sup> 

इनकी विशिष्टता के साथ होरेस के पूर्वोक्त कथन की तुलना कीजिये, नाट्यशास्त्र (६।१४६-१५४)।

मीडिया के द्वारा अपने पुत्रों का वध क्या कभी भी रंगमंच के ऊपर दर्शकों के सामने अभिनीत किया जा सकता है ? कारण स्पष्ट है—अनीचित्य। अौचित्यपूर्ण वस्तु का प्रदर्शन न्याय्य होता है, परन्तु अनुचित घटना का अभिनय सर्वथा वर्जनीय होता है। मीडिया द्वारा पुत्र-वध का अभिनय दर्शकों के दृदय में घृणा ही उत्पन्न करेगा। अतः इसका प्रदर्शन सर्वथा स्याज्य तथा वर्जनीय होना चाहिए।

होरेस का यह नियम त्तेमेन्द्र के घटनौचित्य का प्रतिपादक है। संस्कृत के आलोचको ने 'अभिनेय' तथा 'संस्व्य' वस्तु का विधान अपने अन्यों में किया है। नाट्य वस्तु के दो प्रकार हैं—'स्व्य' तथा दृश्य'। जो वस्तुओं का विस्तार नीरस हो और अनुचित हो वह 'सस्व्य' होता है, परन्तु मधुर, उदात्त तथा रसभाव से पूर्ण वस्तु 'दृश्य' होतो है। पहिली की केवल अर्थोपचेपक (विष्क्रम्म, प्रवेशक आदि पंच प्रकार) के द्वारा सूचनामात्र दी जाती है, परन्तु दूसरी घटना रंगमच के ऊपर आनन्ददान के लिए अभिनीत होती हैं। होरेस का पूर्वोक्त नियम हमारे आलकारिकों के सूच्य

I The theatre proceeds either by action or by narration of action. Things heard effect the soul less vividly than what is put before the faithful eyes, and what the spectator administers to himself But you will not bring on the stage what ought to be done behind the scenes and you will keep out of sight much which can be presently narrated. Let not Medea slaughter her sons in public. If you show me anything of this kind I disbelieve it and feel disgust.—Horace.

द्वेधा विभागः कर्तव्यः सर्वस्यापीह वस्तुनः । सूच्यमेव भवेत् किञ्जिद् दृश्यश्रव्यमथापि वा ॥ नीरसोऽनुचितस्तत्र संसूच्यो वस्तुविस्तरः । दृश्यस्तु मधुरोदात्तरसभावनिरन्तरः ॥

<sup>--</sup> दश्रूलपक शायह, ५७।

तथा हर्य के प्रदर्शन के भीतर त्राता है। विश्वनाथ कविराज के श्रनुसार नाटक में त्रानेक वस्तुत्रों की केवल सूचना ही दी जा सकती है। श्रनुचित होने से इनका श्रमिनय कथमपि श्लाघनीय नहीं माना जाता।

रंगमंच के ऊपर वधं का विधान न तो ग्रीक पद्धित से ही उचित हैं ग्रीर न भारतीय पद्धित से; तथापि ग्राजकल के यथार्थवादी ग्राभनेता इसके वास्तव ग्राभनय करने में किसी प्रकार के संकोच का ग्रानुमव नहीं करते । ग्राभनीत घटना का प्रभाव दर्शकों के चित्त के ऊपर सद्यः पड़ता है। ग्रानुचित घटना वैरस्य का कारण वनतों है ग्रीर उचित घटना ग्रानन्द का उद्रेक करती है। इस प्रभाव को दृष्टि में रखकर ही घटना के श्रीचित्य का विवेचन किया गया है। इस विवेचन का निष्कर्ष यह है कि होरेस ग्राभनेय वस्तु के ग्रीचित्य के पच्चाती हैं। भरत के समान ही वे भी 'दृश्य' तथा 'सूच्य' वस्तु का दिविध मेट ग्रांगीकार करते हैं तथा इस विमेद के ग्राच्राग्रा मानने के लिए ग्रामा ग्राग्रह दिखलाते हैं।

होरेस ने छन्दों के श्रोचित्य के निपय में भी श्रपने विचार प्रकट किये हैं। श्रीक श्रालोचकों के मन्तव्यानुसार काव्य के प्रमुख भेद ये हैं—
महाकाव्य (epic), करण-काव्य (elegy), व्यंग्य काव्य (satire) शोकावसायी नाटक (tragedy) श्रीर उल्लासमय नाटक (comedy) श्रीक किवता में इनके लिए विशिष्ट छन्द भी होते हैं जिनके द्वारा तद्गत भाव तथा विषय का यथार्थ प्रतिपादन सम्भव होता है। होरेस का कहना है कि ग्रीक काव्य के अनुकरण के समय उन के छन्दों की भी श्रानुकृति श्लाधनीय होती है। ग्रीक किव सचमुच प्रतिभासम्पन्न किव थे, उन्होंने विपय-प्रतिपादन के निमित्त समुचित वृत्तों की भी व्यवस्था की है। श्रातः इन वृत्तों का भी तत्तत् काव्यों में श्रानुकरण तथा प्रयोग सर्वथा श्रावश्यक होता है। यदि विपय हास्योत्पादक हो, तो वह शोकावसायी नाटक के छन्द में पूर्णतया श्रामिव्यक्त नहीं किया जा सकता। होरेस की यह वृत्त-

विषयिणी व्यवस्था चोमेन्द्र का 'वृत्तीचित्य' है। भारतीय आलंकारिकों ने भी काव्य मे वृत्तविन्यास के लिए विशेष नियम बनाये हैं। रस के अनुगुण होना ही वृत्त का औचित्य है। रस के अननुगुण वृत्त होने पर 'हतवृत्त' नामक दोष की उद्भावना आलकारिकों ने की है। वृत्त का स्वरूप ही ऐसा है कि वह किसी एक रस के अनुकूल ही होता है। सर्वत्र सामज्ञस्य रखनेवाला वृत्त दुर्लभ ही है। दोधकवृत्त हास्यरस के अनुकूल होता है। अतः वह होरेस के अनुसार (comic metro) उल्लासमय नाटककोपयोगी वृत्त कहा जा सकता है। दोधकवृत्त में करण्रस का उन्मेष नितान्त अनुचित है। यह छलकता हुआ धावमान दोधक वियोग के लिए सर्वधा अनुपयक्त है:—

हा नृप हा बुध हा कविबन्धो

विप्रसहस्रसमाश्रय ! देव!

मुग्ध-विद्ग्ध-सभान्तर-रत्न,

कासि गतः क वयं च तवैते॥

कतिपय साहित्यिक 'वियोगिनी' छुन्द को विरहवर्णन के लिए उपयुक्त बतलाते हैं। च्रेमेन्द्र की सम्मित में प्रावृट् ऋतु के तथा प्रवास के क्लेश के वर्णन के निमित्त 'मन्द्राकान्ता' सुशोभित होती है। हिन्दी-साहित्य में भी सवैया तथा घनाच्र्री में इसी प्रकार का स्वरूपमेद विद्यमान है। युद्ध आदि आंजस्वी विषय के वर्णन के अवसर पर तथा वीर, रौद्र आदि उप रसो के उन्मीलन के निमित्त 'घनाच्र्री' का प्रयोग नितान्त उपयुक्त होता है। महा-कवि भूष्या की यह घनाच्र्री कितनी औचित्यपूर्ण है:—

-Horace.

<sup>1</sup> Metres appropriate to epic, elegiac, satiric and other poetry have been settled once for all and must not be changed, a comic matter refuses to be set forth in tragic verse and contrariwise even tragic heroes in poverty and exile cast aside their yard long verbiage and their swelling pride of language if they wish to touch the spectators.

महाराज शिवराज चढ़त तुरंग परं,
ग्रीवा जाति नै किर गनीम श्रतिबल की।
भूसन चलत मरजा की सैन भूमि पर,
छाती दरकित है खरी श्रिखल खल की।
कियौ दौरि घाव उमरावन श्रमीरन पै,
गयी किट नाक सिगरेई दिल्ली-दल की।
भूरत जराइ दियौ दाहु पात साहु डर,
स्याही जाय. सब पातसाही मुख मलकी।

हिन्दी साहित्य में विरह तथा वेदना के मार्मिक कवि घनानन्द ग्रपनी सरस सवैयों के लिए नितान्त प्रसिद्ध हैं। इस सवैये में वेदना की कितनी सुन्दर ग्राभिज्यञ्जना है—

हमसों हित कै कित को हित ही
चित बीच वियोगिहें बोय चले।
सु अखैवट बीज लों फैलि परचो
बनमाली कहाँ घौं समोय चले।
घन आनँद छाय बितान तन्यो
हम ताप के आतप खोय चले।
कवहूँ तिहि मूल तो वैठिए आप
सुजान ज्यों र्वाय कै रोय चले।

हिन्डी के मान्य कवियों ने इस वृत्तौचित्य का परिपालन श्रपने कमनीय काव्य में विशेष रूप से किया है।

इस प्रकार ग्रीक ग्रालोचकों ने ग्रौचित्य (propriety) की कमनीयता लित कला में पर्याप्त रूप से स्वीकृत की है। सचमुच यूनानी ग्रालोचनापद्धति (classical criticism) का सर्वस्व 'ग्रौचित्य' रहा है ग्रौर जब कभी इस पद्धति का पुनः सस्कार हुग्रा है तब ग्रौचित्य का माहात्म्य भी ग्रगीकृत किया गया है। उदाहरणार्थं ग्रंग्रेजी साहित्य में १० वी शताब्दी के काव्यविकास पर दृष्टिपात कीजिये इस समय प्राचीन ग्रालोचनापद्धति पर कवियो का ग्राग्रह दुगुने जोश से जम रहा था। फलतः महाकवि पोप ने ग्रौचित्य के ग्रानेक

प्रकारों को ग्रापने ग्रालोचना-ग्रन्थ में स्थान दिया है। पोप का यह ग्रन्थ (Essay' on criticism) मौलिक आलोचना अन्य न होकर प्राचीन मान्य काव्य सिद्धान्तो का पद्मवद्भ समुच्चय मात्र है। इसमें उन्होंने वर्ण के श्रीचित्य के अपर बड़ा जोर दिया है। उनका कथन है<sup>र</sup> कि कविता मे केवल उद्देगकारी कर्णकदुता का अभाव ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता, प्रत्युत वर्ण अर्थ की प्रतिध्वनि ग्रवश्य होना चाहिए। मलयानिल के वहने के ग्रवसर पर प्रयुक्त शब्दों मे सुकुमारता तथा कोमलता होनी चाहिए, मन्द लहरिका का प्रवाह कोमल पदो मे प्रवाहित होता है, ,परन्तु जव, प्रचएड मंभवात का थपेड़ा खाकर भीपण उर्मियाँ किनारों पर टकराती हैं, तव स्रोजस्वी पद्य भी तुमुल प्रवाह के भॉति घोर गम्भीर गर्जना करता है। पोप का आश्राय यह है कि वर्णनीय वस्त तथा तत्प्रतिपादक शब्दों में मधुर सामञ्जस्य होना चाहिए । मन्द-मन्द बहनेवाले मलयानिल की ऋभिव्यक्ति सुकुमार पदों के द्वारा की जाती है तथा शारदीय सरिता की धारा सकमार पदावली में प्रवाहित होती है, परन्तु प्रावृ-षेरय तरङ्गिणी की प्रचराडधारा घोर घर्घर-रव करती हुई चलती है। पोप ने जिस वर्णे व्विन का ऊपर प्रतिपादन किया है, उसका सुन्दर दृष्टान्त महाकवि भवभूति के नाटको मे उपलब्ध होता है। देखिए, नदियों का परस्पर मिलन कितने समचित शब्दों मे व्यक्त किया गया है-

एते ते कुहरेषुं गद्गद्नद्गोदावरीवारयो मेघालिन्वतमौलिनीलिशिखराः चोणीभृतो दिच्णाः। श्रन्योन्यप्रतिघातसंकुलचलत्कल्लोलकोलाहलै — रुत्तालास्त इमे गभीरपयसः पुख्याः सरित्सङ्गमाः॥

उत्तररामचरित श३०

<sup>1</sup> It is not enough no harshness gives offence,
The sound must seem an echo of sense
Soft is the strain when Zephyr gently blows,
And the smooth stream in smoother number flows,
But when loud surges lash the sounding shore
The hoarse rough verse should like a torrent roar.

जिन कुहरिन गद्गद् नद्ति, गोदावरी की धार ।
सिखर स्थाम, घन सजल सों, ते दिक्छनी पहार ॥
करत कुलाहल दूर सों, चञ्चल हठत उत्हाँ।
एक दूसरी, सो जहाँ खाइ चपेट तरहा।।
श्रित श्रगाध बिलसत सिलल, छटा श्रटल श्रिभराम।
मन भावन पावन परम ते सिर—संगम धाम।।
भीपण संग्राम में प्रवर्तमान धनुपो की सनसनाहट तथा हथियारों की सनखनाहट की पर्याप्त सूचना यह पद्य कितनी सुन्दरता से दे रहा है:—

मण्ज् भणितकङ्कणकणितिकङ्कणीकं धनु-ध्वनद्गुरुगुणाटनीकृतकरालकोलाहलम्। वितत्य किरतोः शरानविरतस्फुरबूडयो-विचित्रमभिवर्धते भुवनभीममायोधनम्॥

उत्तर० ६।१

मन मनन कंकन सम किनत कल किंकनीक विसाल।
जुग छोर सन लिग, जासु गुन, श्रित करित सब्द कराल॥
धनु तानि श्रस, सर तजत, जिन सिख निरत चंचल-चार।
जग-भयद श्रद्भुत तिन दोउन मिध बढ़त जुद्ध श्रपार॥

—सत्यनारायन ।

पोप का यह काव्यतत्त्व श्रानन्दवर्धन का होगा — वर्णध्विन, कुन्तक का वर्णविकता तथा चेमेन्द्र का वर्णीचित्य। एक ही गम्मीर चमत्कारी तत्त्व मिन्न मिन्न श्रालकारिको की कल्पना मे भिन्न मिन्न श्रामिधान से श्रामिव्यक्त किया गया है, पर वह है एक ही श्रामिन वस्तु। कुन्तक ने स्पष्ट शब्दों में वर्णों को 'प्रस्तुतौचित्यशोमिन: कहा है श्रार्थात् वे वर्णनीय वस्तु के

१ 'प्रस्तुतौचित्यशोमिनः'—प्रस्तुतं वर्णयमान वस्तु तस्य यदौचित्य तेन शोमन्ते ये ते तथोक्ताः । न पुनः वर्णसावर्ण्यव्यस्तितामात्रेण उपनिवद्धा प्रस्तुततौचित्यम्लानिकारिणः ॥

वक्रोक्तिजीवित, शश.

श्रीचित्य से शोभासम्पन्न रहते हैं। केवल वर्ण की सवणता लाने के लिए ही उनका निवन्धन नहीं होता, प्रत्युत वर्ण्यमान वस्तु के स्वभाव तथा श्रीभव्यक्यमान रस के साथ उनका पूर्ण सामञ्जस्य सम्पन्न रहता हैं। श्रानन्दवर्धन की सम्मित में रसानुकूल होने पर जो वर्ण 'रसश्च्युत:' होते हैं, वहीं वर्ण रस-प्रतिकूल होने पर 'रसच्युत:' हो जाते हैं। इस प्रकार वर्ण्य वस्तु के साथ वर्ण की जो पूर्ण मैत्री सस्कृत श्रालकारिकों को श्रमीष्ट है वहीं मैत्री पोप की दृष्ट में भी किवता में नितान्त प्रयोजनीय है!

पोप के अनन्तर अग्रेजी साहित्य में (romanticism) 'स्वछन्दतावाद' की धारा प्रवाहित हुई और इस काव्यधारा के सग में आलोचना की प्रवृत्ति भी शिक आदशों से मुड़कर नवीन आदशों की ओर मुकी। काव्य के सौन्दर्य की समीचा के लिए नवीन सिद्धान्तों की उद्धावना हुई। १६ वी शताब्दी तक इसी पद्धित का प्रावल्य रहा, परन्तु इस बीसवी शताब्दी में आलोचकों की दृष्टि यूनानी आलोचना दिति की ओर फिर आकृष्ट हुई है और पुनः एक नवीन सम्प्रदाय का उदय हुआ है, जो अपने मत को 'नव्यक्कासिकल' (neo-classical oriticism) के नाम से पुकारता है। इसमें फिर से औचित्य की ओर आलोचकों का ध्यान गया है।

#### उपसंहार

पाश्चात्य समीत्वाशास्त्र ने इस प्रकार श्रीचित्य के काव्य मे गौरव तथा महत्त्व को श्रगीकार किया है। परन्तु हमारे श्रलकारशास्त्र का समीत्वण नितान्त मौलिक, श्रन्तरंग तथा सूद्म है। पाश्चात्य साहित्य-संसार मे 'श्रौचित्य' बहिरग श्रालोचना (formal criticism) के ही श्रन्तर्गत वतलाया गया है, परन्तु जैसा हमने इस परिच्छेद में सप्रमाण दिखलाया है, श्रौचित्य भारतीय साहित्य-शास्त्र का श्रतीव हृद्य श्रन्तरंग काव्यतत्त्व है। वह काव्य के श्रात्मभूत रस के साथ सात्वात् सम्बद्ध रहता है। यहाँ भी एक समय श्रालोचकों का एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय था जो श्रौचित्य की रसादि से पृथक् सत्ता मानकर उसे ही काव्य का प्राण मानता था। परन्तु ऐसे श्रालोचकों की श्रिमनवगुप्त ने श्रच्छी खबर ली है। उनकी यह युक्ति

बड़ी ही गम्भीर है कि श्रौचित्य तो एक सम्बन्ध विशेष ठहरा (उचितस्य भावः श्रौचित्यम्) श्रौर जिसके साथ श्रौचित्य का सम्बन्ध जोड़ना है, उसका विना ज्ञान हुए क्या श्रौचित्य का यथार्थ निर्वाह हो सकता है ? वह प्रयोजनीय पदार्थ है—रस । रस के विना श्रौचित्य की सत्ता मानना मूल के श्रमाव मे पल्लव का सीचना है । काव्य का सर्वस्व ठहरा रस श्रौर इसी रस के श्रनुगुण होने पर किसी भी काव्याङ्ग का श्रौचित्य ठहरता है श्रौर उसके श्रनुगुण न होने पर श्रमौचित्य का उदय होता है । चेमेंन्द्र का यह कथन श्रौचित्यतत्त्व का सिद्ध उद्धोष-मन्त्र है—

## श्रोचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्।

रस से सिद्ध काव्य का स्थिर जीवित श्रौचित्य है। यहाँ 'रस' शब्द शिलष्टार्थंक है। रस का अर्थं है पारद। जिस प्रकार पारद (पारा) मस्म के सेवन से साधकों का शरीर 'सिद्ध' हो जाता है श्रौर उनमें स्थिर जीवनी शक्ति का सञ्चार हो जाता है, उसी प्रकार काव्य की भी दशा है। रस की सत्ता होने पर हो काव्य सिद्ध-प्रसिद्ध होता है श्रौर तब उस समय स्थिर जीवित रूप से श्रौचित्य का जन्म होता है। श्रतः काव्य में रस की सत्ता होने पर ही श्रौचित्य उसे स्थिर जीवनी शक्ति प्रदान करता है। काव्य की श्रात्मा रस है श्रौर श्रौचित्य काव्य का जीवित है। श्रात्मा के बिना जीवन जिस प्रकार श्रसम्भव है, उसो प्रकार रस के बिना श्रौचित्य की सत्ता श्रथं नही रखती। रस के बिना श्रौचित्य का नियामक ही कीन होगा ?

#### 'द्वय गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः'

कालिदास के इस पद्य में 'कपालिनः' (कपाल = खप्पर धारण करने-वाला) पद का ऋौचित्य है, 'पिनािकनः' (पिनाक धारण करनेवाला) पट का नहीं। क्यों ! इस समस्या के हल करने का एक ही उपाय है पद्मगत रसध्विन का विचार। कपाल लेकर मिला माँगनेवाले व्यक्ति का उल्लेख घृणा उत्पन्न करता है। 'पिनाकी' धनुप धारण करनेवाले पुरुष की वीरता का द्योतक है। ऋतः प्रकृति रसानुकृल होने से 'कपाली' पद का प्रयोग उचित है, 'पिनाकी' का नहीं। स्पष्ट है कि श्रौचित्य का सम्बन्ध रसध्वित से हैं श्रौर इसी तत्त्व का प्रतिपादन हमारे श्रालंकारिकों ने किया ने किया है। श्रतः भारतीय साहित्य-शास्त्र में 'श्रौचित्य' काव्य का बहिरक्क साधन न होकर नितान्त श्रन्तरङ्ग, गूढ़ तथा श्रतिसूच्म तत्त्व है। इस तथ्य की घोषणा तथा मीमांसा हमारे श्रालंकारिकों ने मार्मिकता के साथ विस्तार से की है। इसीलिए हम 'श्रौचित्य' के सिद्धान्त को विश्व-साहित्य के इतिहास में भारतीय-साहित्य की महती तथा महिमाशालिनी देन मानते हैं। पाश्चात्य तथा भारतीय समीन्ना-शास्त्र की एतद्विपयक तुलना से हम इसी महत्त्वपूर्ण परिणाम पर पहुंचते हैं।

१ चोमेन्द्र ने श्रोचित्य को 'श्रतिसूच्म तत्त्व' तथा उसके विचार को महाकवियों को भी श्रत्यन्त हर्षं देनेवाला माना है—

महाकवेरप्यतिसूद्दमतत्त्व--

विचारहर्षप्रदमेतदुक्तम् ॥

# रीति-विचार

#### रीतिरात्मा काव्यस्य

-वामन

ससार के समग्र व्यापारों में विचित्रता का साम्राज्य है। इस विश्व का मूल कारण ब्रह्म ही अविकारी होने से सर्वदा एकत्व तथा समत्व धारण करता है, परन्तु सन्तत परिणामी होने से यह जगत् सदा अनेकत्व तथा वैषम्य से चित्रित रहता है। प्रकृति के त्रिविध गुणों—सत्त्व, रज तथा तम-के परिगाम होने से विश्व में विचित्रिता की सत्ता होना नैसर्गिक है। हम तीर्यक्योनि के प्राणियों की चर्चा नहीं करते, परन्तु मानवदेहधारी प्राणियों के स्वभाव मे इतनी विचित्रता पाई जाती है, इतनी विपमता उपलब्ध होती है कि उन्हे यथार्थरूप से परीक्षण करना नितान्त दुरूह व्यापार है। स्वभाव की भिन्नता के ऊपर मनुष्यों की रुचि की भिन्नता श्राश्रित है। 'भिन्नरुचिहिं लोकः'-कालिदास की यह सक्ति सुन्दर ही नहीं, यथार्थ भी है। मनुष्यों की रुचि सचसुच भिन्न हुआ करती है। भौगोलिक स्थित के कारण भिन्न भिन्न प्रान्तों के निवासियों की वेशभूषा मे पार्थक्य होना स्वाभाविक ही है, परन्तु क्या निरीक्त एकर्ताओं से यह बात परोक्त है कि एक ही प्रान्त में, एक ही नगर मे, नहीं नहीं एक ही परिवार के व्यक्तियों के श्राचार विचार में भी, विभिन्नता का प्रकारड रूप श्रपना श्रस्तित्व जमाने के लिए सदा चुनौती दिया करता है। भूषा के विन्यास मे, केशपाश के विधान में, वस्त्र के परिधान में तथा त्रालकार के निवेश मे, वैयक्तिक रुचि श्रपनी भन्य काॅकी सर्वदा दिखाया करती है। भगवान् ने जिन्हे विवेक के लोचन दिये हैं, जिन्हे सामाजिक घटनात्रों के निरीक्तण तथा समीक्तण करने की शक्ति श्रम्यास से तथा जन्म से प्राप्त हुई है, जो किसी भी घटना के बाहरी श्रावरण को हटाकर उसके श्रन्तस्तल तक पहुँच सकते हैं, वे भलीभाँति समसते हैं कि जगत् में रुचि की सर्वत्र विचित्रता उपलब्ध होती है तथा यह रुचि-वैचित्रय स्वभाव-वैचित्रय पर अवलम्बित और आश्रित रहता है।

वेशमूषा का ही उदाहरण लीजिए। मारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों के निवासी न तो एक प्रकार के वस्त्र ही पहनते हैं और न एक प्रकार से आभूषण

ही धारण करते हैं। मद्रास का निवासी जिस प्रकार की धोती, चादर तथा पगड़ी पहनता है, बंगाल का निवासी वैसा परिधान धारण नही करता। वंगाली लोग अपनी ढीली घोती के लिए प्रसिद्ध हैं—उनका कुर्ता चुस्त होता है श्रीर शिर पर पगड़ी एकदम गायब। महाराष्ट्र सज्जन की पहचान उनकी विचित्र रंगीन पगड़ी तथा विचित्र जूतों से होती है। पुरुषों की वेशभूषा से स्त्रियों की वेशभूषा तो श्रौर भी विचित्र होती है। इन प्रान्तीय विशिष्टतात्रों का निरीक्षण प्राचीन नाट्यकर्तात्रों ने मलीमॉित किया था श्रीर इसे वे 'प्रवृत्ति' के नाम से पुकारते थे। भरत ने नाट्यशास्त्र में चार प्रकार की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। भरत की न्याख्या के श्रनुसार 'प्रवृत्ति' वह है जो पृथिवी पर के नाना देशों के वेष, भाषा तथा स्त्राचार की वार्ता का ख्यापन-प्रकटन-करें। पृथिवी में नाना देश हैं। अतः प्रवृत्तियों को भी संख्या में विपुल होना चाहिए, तथापि लोकरूढ़ि के अनुसार भारतवर्ष में चार प्रवृत्तियों का निवेश स्वीकृत किया जाता है -(१) श्रावन्ती-भारत के पश्चिम भाग की प्रवृत्ति; (२) दान्तिगात्या-दिल्ला भारत की प्रवृत्ति; (३) श्रोड्मागधी—उड्र (उड़ीसा) तथा मगध श्रर्थात् पूर्वी-भारत की प्रवृत्ति; (४) पाखाली-मध्यदेश की प्रवृत्ति। नाट्य मे लोकवृत्ति का त्रानुकरण होता है तथा लोक में उपलब्ध तथा उचित वेशभूषा तथा **ब्राचार का यथार्थ ब्रानुकरण करना उसे उचित ही है।** भारतीय नाट्यशास्त्र यथार्थवादी है, वह कल्पनालोक में विचरण करनेवाला नहीं है।

१ नाट्यशास्त्र--ग्रध्याय १४

२ प्रवृत्तिरिति कस्मात् ! उच्यते—पृथिव्या नानादेशवेशभाषाचार-वार्ताः ख्यापयतीति प्रवृत्तिः । वृत्तिश्च निवेदने ॥

<sup>--</sup> ना० शा० पृ० १६५

३ चतुर्विधा, प्रवृत्तिश्च प्रोका नाट्यप्रयोगतः। <sup>©</sup> श्रावन्ती दाचि्गात्या च पाञ्चाली चौड्रमागधी ॥— ना॰ शा॰ १४।३६

## (कं) सामान्य परिचय

त्र्यं भाषा के प्रयोग का निरीक्ण कीजिए। लेखक अपनी रुचि के श्रनुसार विचित्र प्रकार से अपने अथों का प्रतिपादन करता है। अर्थप्रति-पादन की उसकी विशिष्ट मङ्गी होती है। ऋपने ऋथे की ऋभिव्यक्ति के लिए वह अपने दङ्ग के पदों का प्रयोग करता है। यही उसकी 'रीति' होती है। 'रीति' शब्द रीड गतौ गत्यर्थक रीड घातु से किन् प्रत्यय के योग से बनता है। श्रतः रीति का व्युत्पत्तिलम्य श्रर्थ है-मार्ग। पन्था, वीथि, गति, प्रस्थान-सब रीति के ही पर्यायवाची शब्द हैं। रीति किसी लेखक के विशिष्ट लेखन-प्रकार को सूचित करती है। किसी भाषा का लेखक अपनी रचना मे विशिष्ट प्रकार के पदों तथा वाक्यों का प्रयोग करता है। कोई लेखक साधारण अर्थ के प्रतिपादन के लिए भी असाधारण पदावली का व्यवहार करता है, तो अन्य लेखक असाधारण अर्थ की श्रमिव्यक्ति के लिए साधारण पदविन्यास प्रस्तुत करता है। श्रपने मनोगत भावों की श्रिभिन्यक्ति के लिए विभिन्न कवि नवीन तथा विचित्र मार्गो का श्रवलम्बन करते हैं। कभी श्रर्थ एक ही होता है, परन्तु उनके द्योतक शब्द तथा वाक्य का विन्यास भिन्न भिन्न लेखकों तथा कवियो के हाथ में भिन्न भिन्न हो जाता है। स्रतः तथ्य बात यह है कि प्रत्येक शिष्ट साहित्यिक की एक विशिष्ट शैली होती है। वह उसी शैली में लिखता है, चाहे वह थोड़ा लिखे या बहुत लिखे। यही कारण है कि एक छोटे पद्य की समीचा से भी हम कवि की विशेषता का परिचय पा सकते हैं। जितने कवि हैं, उतनी रीतियाँ हैं। जितने लेखक हैं, उतनी शैलियाँ है। इसीलिए दरडी का कथन है कि रीतियाँ श्रनन्त हैं, श्रीर उनका परस्पर विमेद नितान्त सूद्म है। ऊख, दूध, गुड़, चीनी, मिश्री ग्रादि के माधुर्य मे पार्थक्य है श्रीर बहुत श्रिधिक पार्थक्य है इसका ऋनुभव प्रत्येक विवेकी पुरुष को होता है। दूध के मिठास का प्रेमी उसमें चीनी डालकर उसे विकृत बनाना नहीं चाहता। दूध के मिठास में एक विचित्रता है जो चीनी के मिठास में भी नहीं है। चीनी तथा मिश्री के मिठास का पार्थक्य तो प्रत्यच् ही मालूम पड़ता है परन्तु उसके मेद को ठीक ठीक प्रकट करने की चमता सरस्वती में भी नही है। उसी प्रकार कवियों की शैली

विभिन्न होती हैं। उनका विभेद इतना सूद्धम है कि भगवती सरस्वती भी इन विभेदों का निरूपण यथार्थरूर से नहीं कर सकती । शारदातनय ने अपने 'भावप्रकाश' में दर्गड़ों के इस महत्वपूर्ण तथ्य की ही पुष्टि की हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक वचन, प्रत्येक पुरुप, अवान्तर जाति—आदि के भेद से 'रीतिया वस्तुतः अनन्त हैं। वे ही अन्त्रों के विन्यास रहते हैं, वे ही पदों की पंक्तियाँ रहती हैं, परन्तु प्रत्येक पुरुप की विशिष्टता के कारण उनकी सरस्वती भिन्न भिन्न आकार धारण करती है। इसीलिए महाकि साथ ने कि की उपमा तन्तुवाय के साथ दी है। डोरे वे ही रहते हैं, परन्तु चतुर तन्तुवाय उनके विविध विन्यास से नितान्त मनोहर साड़ी बनाने में समर्थ होता है। हमारे कि की भी दशा ऐसी है। वे ही पुराने परिचित्र शब्द होते हैं; परन्तु उनका गुम्फन नवीन प्रकार से करके वह अत्यन्त हदयावर्जक सरस कविता की उद्धावना करता है। अतः कि को यह विशिष्टता ही लिन्त किवता के उद्याम में समर्थ होती है:—

म्रदीयसीमपि घनामनल्पगुराकल्पताम्। प्रसारयन्ति चतुराश्चित्रां वाचं पटीमिवं॥

१ अस्त्यनेको गिरा मार्गः सद्भमेदः परस्परम्
तत्र वैदर्भगौडीयौ वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरौ ॥ कान्यादर्श १।४०
इति मार्गद्वय भिन्नं तत्स्वरूपनिरूपणात्
तद्भेदास्त न शक्यन्ते पक्तुं प्रतिकविश्यिताः ॥
इत्तुक्तीरगुडादीना माधुर्यस्यान्तरं महत्
तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते ॥
—कान्या० १।१०१-२

२ प्रतिवचन प्रतिपुरुपं तदवान्तरजातितः प्रतिप्रीति ।

श्रानन्त्यात् संचिप्य प्रोक्ता कविभिश्चतुर्धेव ॥

त एवाच्चरविन्यासारता एवाच्चरपंक्तयः

पुंसि पुंसि विशेषेण कापि कापि सरस्वती ॥

—भावप्रकाशन पृ० ११-१२

<sup>.</sup>३ शिशुपालवध २।७४

एक विशिष्ट रीति का प्रयोग ही सच्चे किव की कसौटी है। सचा किव या लेखक वही है जो अपने भावों को प्रकट करने के निमित्त अपनी निजी शैली का प्रयोग करता है। महाकिव नीलकएठ दीवित रीति की प्रशसा में लिखते हैं कि अर्थ वही हैं, शब्द भी वे ही हैं, अचरों का चमत्कार भी वैसा ही है, फिर भी उक्ति न तो शोभित होती है और न वह पाठकों के हृदय का आवर्जन कर पाती है। इसका कारण क्या है शिति का अभाव। रीति से सम्पन्न होते ही उन परिचित शब्दों में तथा अभ्यस्त वाक्यों में नवीन स्फूर्ति आ जाती है, नूतन जीवन का संचार हो जाता है। वह कमनीय कविता रिसकों का हृदय लुमाने लगती है—

सत्यर्थे सत्सु शब्देषु सति चात्तर छम्बरे। शोभते यं विना नोक्तिः स पन्था इति घुष्यते।

नलचरित-१।१०

वे किव सचमुच ग्रन्थ हैं जो दूसरों के मार्ग पर चलते हैं। वे किव सचमुच कुक्कर के समान श्रेष्ठ तथा माननीय हैं जो श्रपने लिए नये मार्ग का उद्घाटन करते हैं। ग्रतः विशिष्ट रीति से सम्पन्न होना ही कवित्व की कसौटी है—

श्रन्धास्ते कवयो येषां पन्थाः चुएगः परैर्भवेत । परेषां तु यदा क्रान्तः पन्थास्ते कविकुंजराः॥ गगावतरण काव्य—१।१७

. रीति लेखक के व्यक्तित्व की प्रतिनिधि होती हैं। जिस प्रकार लेखक का स्वभाव होगा, उसकी रीति भी उसी प्रकार की होगी। किन की उद्दर्दता या स्वच्छन्दता उसकी रचना की रीति में प्रतिफालत होती है। यदि लेखक दुलमुल सिंह के समान किसी एक सिद्धान्त का अनुयायी न होकर विचारों मे शिथिल रहता है, तो उसका यह चरित्र उसकी लेखन शैली के अध्ययन से मलीमॉित सकेतित किया जा सकता है। तथ्य बात यह है कि रीति एक वैयक्तिक वस्तु है। अप्रेजी में यह कहावत प्रसिद्ध है कि

स्टाइल इज दी मैन = रीति ही मनुष्य है। इसका भी यह रहस्य है। फिर भी रीतियों के समीक्षण के लिए किसी प्रान्त या प्रदेशविशेष के किव समुदाय की सामान्य शैली का अनुशीलन प्राचीन काल से होता चला आया है। एक भौगोलिक इकाई में उत्पन्न होनेवाले कियों के ऊपर स्थानीय भौगोलिक स्थिति का, साहित्यिक परम्परा का तथा समान शिक्तण का, प्रभाव अवश्यमेव पड़ता है। यही कारण है कि वैयक्तिक गुणों की भिन्नता होने पर भी प्रान्तविशेष के किवयों की रीति में विलक्षण साहश्य दिखलाई पड़ता है। आजकल भी यह बात सत्य है अौर प्राचीन काल में भी यह बात इसी प्रकार सत्य थी।

## (ख) ऐतिहासिक विकाश

संस्कृत के ऋलंकार ग्रन्थों में निबद्ध रीतियों के इतिहास को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं:—

- (१) पहला युग वह था जब गौड़ी, पाञ्चाली, वैदर्भी स्नादि रीतियाँ वस्तुत: निजी भौगोलिक महत्त्व रखती थीं। स्नर्थात् इन इन प्रदेशों में रहने-वाले किवगण् वस्तुत: उसी प्रदेश की शैली में स्नपनी काव्यरचना करते थे जिस प्रदेश के वे निवासी थे। जैसे गौड़—बङ्गाल देश का निवासी किव सचमुच समासबहुला, गाढवन्धसम्पन्ना गौड़ी रीति में ही स्नपनी किवता रचता था तथा विदर्भ का निवासी किव वैद्भी में।
- (२) दूसरा युग,तब आया जब इन नामों का भौगोलिक महत्त्व जाता रहा और विषय की दृष्टि से इन शैलियों का रूपनिर्धारण सदा के लिये कर दिया गया। जैसे युद्ध, संघर्ष, भयानक वस्तु आदि के वर्णन के लिये गौड़ी रीति का प्रयोग सब के लिये अनिवार्य ठहरा दिया गया। बङ्गाल से हजारों मील दूर रामेश्वरम् में रहनेवाला भी कवि यदि युद्ध का वर्णन करेगा

<sup>1</sup> Style is the man. इसके समर्थन के लिये द्रष्टव्य Croce—Aes thetic पृष्ठ ८७-८८

तो उसे गौड़ी रीति ही का आश्रय लेना पड़ेगा। इसी प्रकार शृंगार-रस-स्योग तथा विप्रलम्म—ऋतु, उपवन आदि सुकुमार वस्तुओं के वर्णन में वैदर्भी रीति का प्रयोग करना सभी कवियों के लिए आवश्यक ठहराया गया। विदर्भ से कई सौ कोस दूरस्थित काश्मीरी कवि भी शृङ्गार के वर्णन में आपनी भारती की स्कूर्ति के समय इसी वैदर्भी का अवलम्बन करेगा। इस युग का प्रभाव बहुत काल तक रहा।

(३) तृतीय थुग का आरम्भ कुन्तक के 'वक्रोक्ति जीवित' से होता है। हम कह आये हैं कि साहित्यशास्त्र के इतिहास में कुन्तक एक मौलिक प्रनथ-कार हैं। उनकी सम्मति में रीतियों का साचात् सम्पर्क किव से है देशविशेष से नहीं । कवि के ही स्वभाव तथा चरित्र की भलक उसकी कविता में सर्वथा मिलती है। इसीलिये उन्होंने रीतियो के नाम से भौगोलिक संबंध को सदा के लिये दूर करने के लिये इन प्राचीन नामों के स्थान पर नये नामो की उद्भावना की है। कुन्तक ने वैदर्भी रीति के लिए 'सुकुमार मार्ग' का नाम दिया है। वे गौड़ी रीति को 'विचित्र मार्ग' कहते हैं श्रीर पाञ्चाली रीति का श्रमिधान 'मध्यम मार्ग' बतलाते हैं। यद्यपि ये नाम वैज्ञानिक ढंग से रखे जाने से सरल एव श्रिभिन्यञ्जक हैं परन्तु साहित्यशास्त्र मे ये नाम श्रिधिक प्रसिद्ध नहीं हो सके। इसे देवदुर्विपाक ही मानना चाहिए कि मौलिक होने पर भी कुन्तक के सिद्धान्त कवि-जगत् मे तथा श्रलकार-ससार मे विशेष प्रभावशाली सिद्ध नही हुए। उनका 'वक्रोक्ति' मत ही साहित्यशास्त्र के इतिहास मे ऐसा ही एक सम्प्रदाय है कि जिसका ऋनुयायी कोई भी दिखलाई नहीं पड़ता । जब वक्रोक्ति के मौलिक तथ्य की यह दशा है, तब इन नवीन मार्गों के नामग्रहण की कथा तो नितान्त स्रकल्पनीय है।

#### वाणभट्ट

किसी जाति या राष्ट्र के ऋाचार विचार, वेश-भूषा के सम्बन्ध में जिस प्रकार की विशेषता हुन्ना करती है उसी प्रकार की विशेषता छोटे-छोटे प्रान्तों में भी पाई जाती है। जातीय या राष्ट्रीय विशेषता का दोत्र व्यापक होता है स्रोर प्रान्तीय विशेषता का चेत्र तदपेच्या संकीर्ण होता है। भारतवर्ष एक महान् राष्ट्र है । इसके प्रान्त भी इतने लम्बे चौड़े हैं कि वे किसी अन्य भूभाग के देश से समानता रखते हैं। प्राचीन भारत के विभिन्न प्रान्तों की साहित्यिक विशेषतास्रो का वर्णन सर्वप्रथम बाणभट्ट ने किया है। हर्षचरित के स्रारम्भ में इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि उदीच्य (उत्तरी भारत) लोग श्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रतीच्य (भारत के पश्चिमी) लोग केवल अर्थ-अर्थमात्रकम् -को पसन्द करते हैं। अर्थ को सुशोभित, सुन्दर तथा समीचीन रूप से अभिन्यक्त करने के लिये पल्लवित शब्दावली की आवश्यकता होती है परन्तु पश्चिमी भारत के कविगण इस प्रकार की मनोरम पदावली की स्रवहेलना कर केवल स्रलंकारहीन ऋर्थ का ही प्रयोग ऋपनी कविता में करते हैं। दाविगात्य कवियों में उत्प्रेवा के लिये त्रादर है। वे लोग अपने काव्य को कमनीय बनाने के लिये उत्प्रेतालंकार का वहुत प्रयोग करते हैं। गौड़ ( पूर्वी ) कवियों में केवल वर्णी का आडम्बर ही दिखाई पड़ता है :-

रत्तेषप्रायमुदीच्येषु, प्रतीच्येष्वर्थमात्रकम्। स्रोद्गा दान्तिगात्येषु, गौडेष्वच्चरम्डबरः।

इस पद्य से स्पष्ट है कि बाग्रमङ के समय (सतम शतक) भारत वर्ष् की चारों दिशाश्रों में चार प्रकार की रीतियाँ वर्तमान थी। परन्तु बाग्रमङ की अपनी सम्मति यह है। क इन चारो शैलियों का एकत्र उपयोग ही किसी काव्य को श्रेष्ठ बनाने में समर्थ होता है, इनका पृथक प्रयोग उतना श्लाघनीय नहीं होता, जितना एकत्र प्रयोग। उनका महत्त्वपूर्ण कथन है:—

नवोऽथीं, जातिरमान्याः स्रोषोऽक्तिष्टः स्फुटो रसः। विकटाचरबन्धस्र, कृत्सनमेकत्र दुर्लभम्॥ इपेचरित—१।८

१ हर्षचरित—प्रस्तावना, उच्छ्वास १, श्लोक ७

- (१) नवोऽर्थः—केवल अर्थं का प्रदर्शन किवता को नीरस तथा फीका चना देता है। अतः नयी भावभगी का उपयोग कर अर्थं में नूतनता का सचार करना आवश्यक होता है।
- (२) जातिरग्राम्या—किसी पदार्थ के यथावत् स्थिति या स्वरूप का ठीक ठीक निरूपण करना 'जाति' या 'स्वभावोक्ति' कहलाता है। परन्तु लोक के ग्रत्यन्त ग्रनुकरण पर निबद्ध किवता में ग्राम्यता दोप ग्रिधिकतर हुन्ना करता है। इस दोष का परिहार तमी सम्भव हो सकता है, जब किय साधारण धरातल से ऊपर उठकर वर्णन में श्रपनी कल्पना का उपयोग करता है।
- (३) श्लेपोऽिक्तप्टः—श्लेष का प्रयोग किवता में विशेष चमत्कार-जनक होता है, परन्तु यह सरस तथा सुन्दर तभी हो सकता है जब उसके ग्रार्थ सम्मने में किसी प्रकार की खीचातानी न हो । प्रसन्तता तथा सरसता श्लेष की सची कसौटी है। श्लेष को कभी क्लेशोत्पादक होना ही न चाहिए। इसे ही कहते हैं—प्रसन्न श्लेष।
- (४) स्फुटो रस:—रस किवता का जीवातु ठहरा। उसे किवता ते स्पष्ट रूप से अभिन्यक्त करना किन का प्रधान कर्तव्य है। परम्परा सम्बन्ध से नीरस काव्यों में भी रस का अस्तित्व खोजकर निकाला जा सकता है, परन्तु यह देविड प्राणायम की तरह अत्यन्त क्लेशकारक तथा उद्देगजनक होता है। इसलिए रस की स्फुटता पर बाणमङ का इतना आग्रह है।
- (४) विकट अन्तरबन्ध—अन्तर विन्यासों को विकट होना चाहिए। विकट उदारता गुण का स्वक प्रतीत होता है। विकटता वह गुण है जिसके रहने पर काव्य के पद नाचते हुए के समान प्रतीत होते हैं। पदों में स्फूर्ति होनी चाहिए। उत्तेजक पदों का विन्यास तभी किवता में माना जा सकता है, जब रस की स्फुटता बनी हो। रस की स्फुटता के अभाव में अन्तरङम्बर अलंकार का नीरस ककार ही उत्पन्न करता है, उसमें सहदयों को आवर्जन करने की न्याता कहाँ १ ध्यान देने की बात है कि बाण्मह स्वयं गौड़ किव (पुरिचया किव) ठहरे, तथापि वे अन्तरङम्बर मात्र के उपासक नहीं हैं, प्रत्युत सच्चे किव के माँति इस पद्य में उिल्लिखत समग्र सामग्री के एकीकरण पर

ही उनका आग्रह है। बाण स्वयं उचकोटि के प्रतिमासम्पन्न कि थे। उनकी यह स्वानुभ्तिहै कि किवता की उदात्तता के लिए नवीन अर्थ, अग्राम्य स्वभावोक्ति, अक्षिष्ट श्लेष, विकट अन्तर तथा स्फुट रस—इन सब का एकत्र निवेश नितात आवश्यक है। इस समस्त सामग्री का एक स्थान पर होना वे जरूर दुर्लभ मानते हैं। परन्तु प्रतिमासम्पन्न कि के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है।

इन पूर्वोक्त पद्यों के अनुशालन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बाग्रमट्ट ने चार प्रकार की रीतियों का यहाँ उल्लेख किया है जो किसी विशिष्ट उपकरण ही को कांच्य में विशेष महत्त्व देती थी। परन्तु बाण का अपना मत यह था कि किव को किसी शैलों का दास नहीं होना चाहिए। उसे तो समग्र शैलियों के सुन्दर तत्त्वों को ग्रहण कर अपने भावों का प्रकटन करना चाहिए। किव रीति का दास नहीं है, प्रत्युत रीति ही वश्यवाक् रसिद्ध कवीश्वर की दासी बनकर उसकी अनुगामिनी बनती है। अब व्याव-हारिक किव से हटकर सिद्धान्तवादी आलोचकों की ओर दृष्टिपात करने से भामह ही प्रथम आलकारिक हैं जिन्होंने रीति के तत्त्व की समीज्ञा अपने अथ में की है।

#### भामह

श्रलंकारशास्त्र के इतिहास में रीति के चर्चा की प्रथम श्रवतार मामह के 'काव्यालंकार' में होता है। मरत मुनि ने नाट्योपयोगी प्रवृत्तियों श्रीर वृत्तियों का बड़ा ही सुन्दर विवरण श्रपने 'नाट्यशास्त्र' में दिया है। जिन काव्य-गुणों के श्राधार पर कालान्तर में रीति का विशालकाय प्रासाद खड़ा किया, वे 'गुण' भारत में विद्यमान हैं। तथापि रीतियों का वर्णन उनके ग्रन्थ में नहीं मिलता। रीतियों के प्रतिपादक प्रथम श्रालकारिक मामह ही हैं। उनके ग्रन्थ की समीचा हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि मामह के समय में दो प्रकार के 'मार्ग' (रीति) थे—वैदर्भ मार्ग तथा गौडीय मार्ग। ये दोनों श्रपनी विशेषता धारण करते हुए साहित्य के स्वतन्त्र मार्ग के रूप में परिनिष्ठित हो चुके थे। बाणमङ्की चार साहित्यिक पद्धतियों में दो पद्धतियाँ ही शेष रह गयी। उदीच्य तथा प्रतीच्य पद्धति छुप्त हो। गयी। बाण का गौडीय मार्ग ठीक उसी रूप में उन्हीं विशिष्टताश्रों के साथ ग्रहण किया

गया परन्तु उनकी दिल्लात्या पद्रति वैदर्मी के रूप में खीकृत हुई। दिल्ला देश के अनेक प्रान्तों मे प्राचीन विदर्भ ( अप्राधनिक 'बरार' प्रान्त ) ही कला-विलास तथा काव्य-सौन्दर्य का निकेतन समका जाता है। ऐसी परम्परा हमारे साहित्य में बड़े प्राचीन काल से चली त्राती है। भरत मुनि ने इसीलिए श्रपनी दाव्तिणात्या प्रवृत्ति मे दाव्तिणात्य कवियों के सौकुमार्थ का उल्लेख किया है । दान्तिणात्य कवियों मे कभी उत्प्रेन्ता की प्रधानता थी। परन्तु विदर्भ के कवियों ने कविता के एक ललित मार्ग का आविष्कार किया जो उन्हीं के नाम पर वैदर्भ मार्ग कहलाने लगा । गौड़ देश (बंगाल) के कवि ऐसी कविता करते थे जिसमे श्रलंकारों की मकार, श्रव्हरों का श्राडम्बर तथा बन्ध की गाढ़ता त्रालोचकों के केवल कानो को ही श्रपनी स्रोर स्राकुष्ट करती थी, उनके हृदय को नही; क्योंकि उसमें ऋर्थ का ऋमाव बेतरह खटकता था। इस प्रकार कवि-गोष्टी मे त्र्यालोचना के अवसर पर दो ही विभिन्न मार्ग प्रस्तुत हुए-वैदर्भ मार्ग त्रौर गौड मार्ग। सरल शब्द तथा सरस ऋर्थ से समन्वित होने के कारण वैदर्भ मार्ग आलोचको के सम्मान तथा आदर का पात्र बन सका। परन्तु गौड़ मार्ग के प्रति उनकी स्वामाविक स्रवहेलना बनी रही। भामह के समय मे साहित्य-जगत की यही दशा थी। भामह इस एकपच्चीय सिद्धान्त के अनुयायी नही थे। वे मौलिक आलोचक थे। किसी निःसार परम्परा की दासता उनके व्यक्तित्व से विपरीत थी।

इस विषय में भामह का कहना है कि वैदर्भी रीति की आँख मूँद कर प्रशसा करना उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार गौड मार्ग की आँख मूँद कर निन्दा करना । वैदर्भ मार्ग की बिना समके बूके प्रशंसा करना केवल परम्परा का पालनमात्र है। यदि प्राचीनों ने गुर्णों पर रीक्त कर वैदर्भी को आदरणीय रीति बतलाया, तो क्या हमें भी उसी मार्ग का पथिक बनना चाहिये ! इसी प्रकार गौड़ी रीति की अवहेलना करना एक प्राचीन अर्थहीन

१—तत्र दाचि णात्या भवेत् बहुगीत नृत्यवाद्या ।कैशिकीप्राया, चतुरमधुरल लिताङ्गाभिनया ।

परिपाटी का ही अन्ध पालनमात्र है। हमें तो काव्य के वास्तविक गुणों की खोज करनी चाहिए। ये जिस मार्ग में उपलब्ध हों वही काव्य का यथार्थ मार्ग है। सुन्दर काव्य के गुण हैं — अलङ्कारवत्ता ( अलङ्कारों से विभूषित होना ), श्रग्राम्यत्व ( श्रशिष्ट शब्द तथा श्रशिष्ट माव का श्रमाव ), श्रर्थत्व ( चमत्कार पूर्ण अर्थ से युक्त होना ), न्याय्यत्व ( लोक तथा शास्त्र दोनों के मान्य सिद्धान्तों से युक्त होना ), त्रानाकुलत्व (शब्दाडम्बर से रहित होना )। अच्छे काव्य के परिचायक ये ही गुगा हैं। इन गुगों के अतिरिक्त काव्य मे वक्रोक्ति का होना भी भामह के मत से अत्यन्त आवश्यक है। शोभन काव्य की परीचा इन्हीं गुणों की सत्ता के कारण यथार्थतः की जा सकती है। जुहाँ कहीं भी ये उपलब्ध न हों वहाँ हमें निःसंकोच भाव से कहना पड़ेगा कि यह सत् काव्य नहीं है, चाहे उसमें वैदर्भ मार्ग हो या गौडीय मार्ग हो। काव्य का खरूप सामान्य गुणो की सत्ता से सम्पन्न होता है, रीतियों के विन्यास से नहीं । किसी भी रचना को काव्य के महनीय श्रिभधान पाने की योग्यता तभी उत्पन्न होती है, जब काव्य के माननीय तथा मान्य गुण उसमे उपलब्ध हों। काव्य के खरूप निष्पन्न होने पर ही उसमें रीति का विचार किया जा सकता है। स्रतः भामह की दृष्टि में रीति का विचार गौण है. स्वरूप का विचार प्रधान ।

भामहः शर्

१— ग्रलकारवदग्राम्यम् ग्रर्थं न्याय्यमनाकुलम् । गौड यमपि साधीयो वैदर्भमिति नान्यथा ॥

२--- युक्तं वक्रस्वभावोक्त्या सर्वमेवैतदिष्यते ॥

रीति के विषय में भामह की हिं बड़ों ही विवेचनापूर्ण है। वे परम्परा के पत्त्पाती न होकर विचार-स्वातन्त्र्य के उपासक हैं। उनका कहना है कि वैदर्भी भी यदि अपनी सीमा को पार कर जाय तो वह भी अवाञ्छनीय है। परन्तु यदि गौड़ी अपनी सीमा के भीतर रहते हुए पूर्वोक्त कान्य-गुर्णों से विभूषि हो, तो वह सर्वथा श्लाघनीय है। वैदर्भी में यदि पुष्टार्थता न हो, वक्रांक्ति का अभाव हो, प्रसादयुक्त केवल कोमल पदों की सत्ता हो, तो वह केवल गान की भाँति श्रुति-पेशल हो सकती है—उससे केवल हमारे कानों का प्रसादन भले ही हो जाय, परन्तु वह हमारे हृदय को स्पर्श नहीं कर सकती ?

## अपुष्टार्थमवक्रोक्तिप्रसन्नमृजु कोमलम् । भिन्न गेयमिवेद तु केवलं श्रुतिपेशलम् ॥

--भामह १ । ३४

इसी प्रकार परम्परा के द्वारा निन्दित गौडीय मार्ग भी यदि अर्थवत्ता, सालकारता, अग्राम्यता, त्याय्यता, तथा अनाकुलता से परिपुष्ट हो तो वह नितान्त शोभन है, क्योंकि जिन गुणों की सत्ता काव्यत्व के लिये अपेत्तित है वे उसमे विद्यमान हैं। वैदर्भा भी हो और वह इन गुणों से हीन हो, तो उसे सुन्दर मानने के लिये हम कथमपि उद्यत नहीं हो सकते।:—

## श्रलकारवद्याम्यम् श्रध्ये न्याय्यमनाकुलम्। गौडीयमपि साधीयः, वैदर्भमपि नान्यथा॥

-वही १। ३५

रीति के विषय में भामह का यही मत है। इससे मालूम होता है कि
आलोचना के चेत्र में भामह किसी अन्ध परम्परा के भक्त नहीं थे, बल्कि
स्वतन्त्र विचारधारा के प्रवर्तक थे। उनका मत था कि काव्य के मूलतत्त्व
जहाँ मिले वही सत्काव्य है। वैदर्भ मार्ग को ही सर्वथा शोभन मानना तथा
गौड़ मार्ग को सदा तिरस्कृत करना—दोनो ही एकपचीय सिद्धान्त हैं और
काव्य जगत् में सर्वथा उपेच्न्णीय हैं।

दएडी

रीति के इतिहास में अपनार्य दर्खी का नाम नितान्त उल्लेखनीय है। संस्कृत त्रालंकार-शास्त्र के इतिहास मे रीतियों का स्वरूप-निरूपण तथा पार्थक्यनिर्देश दराडी ने ही सर्वप्रथम किया। उनके रीतिविषयक सिद्धान्त जानने के पहले यह जानना त्रावश्यक है कि वे त्रलकार-शास्त्र के किस सम्प्रदाय के अनुयायी थे। काञ्यादर्श के प्रथम परिच्छेद में रीतियों के विशिष्ट विवेचन से अनेक आलोचक इन्हे 'रीति सम्प्रदाय' का पन्नपाती मानते हैं। परन्त तथ्य बात इसके ठीक विपरीत है। दरडी तो भामह से भी बढकर काव्य में अलंकार के पत्तपाती है। इनकी दृष्टि में काव्य की शोमा करनेवाले जितने धर्म होते हैं उनकी सामान्य संज्ञा है-'श्रलकार'। प्रसाद, माधुर्यादि गुंगा कान्य में चमत्कार उत्पन्न करने के कारगा उसी प्रकार श्रलंकार पदवाच्य हैं. जिस प्रकार शब्द तथा श्रर्थ को विभाषित करनेवाले श्रनप्रास तथा उपमादि श्रलंकार । दण्डी के मतानुसार नाट्य के भी समस्त शोभाविधायक अंग -जैसे 'सन्धि, सन्ध्यङ्ग, वृत्ति, लक्त्रण-सब अलकार के स्मन्तर्गत सन्निविष्ट होते हैं। इसका उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों मे 'वर्णन किया है<sup>3</sup>। दरडी की इस पद्धति को समक लेने पर हमें उनकी रीति की कल्पना समभने में प्रयास नहीं करना पड़ता ।

दगड़ी केवल सिद्धान्तवादी न थे। वे स्वयं कविकर्म से नितान्त श्राभिश्र थे। काव्यादर्श में उदाहरणरूप से दिये गये पद्य दण्डी की काव्यकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। वे अपने अनुभव से जानते हैं कि प्रत्येक किव की अपनी विशिष्ट शैली होती है। एक ही विषय पर लिखनेवाले कवियों की रीतियों मे भी अत्यिधिक मिन्नता दीख पड़ती है। एक ही रामचरित पर निबद्ध काव्यों की भिन्नता इस तथ्य के पृष्टीकरण के लिये पर्याप्त प्रमाण है। किव अनन्त

१ कान्यशोभाकरान् धर्मान् , अलकारान् प्रचत्तते । ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते, कस्तान् कात्स्न्येन वन्यति ॥ काव्यादर्शं २।१

२ यच्च सन्ध्यङ्ग-वृत्यङ्ग-लज्ञणाद्यागमान्तरे।
व्यावर्णितमिदं चेष्टम् श्रलंकारतयेव नः।
-काव्यादर्शे २। ३६६

हैं तो उनकी काव्य-शैलियाँ भी अनन्त हैं। 'कवि अनन्त, कविमार्ग , श्रनन्ता।' जिस प्रकार ऊख, दूध, गुड़, चीनी, मिश्री श्रादि मधुर वस्तुश्रों मे माधुर्य है परन्तु वह माधुर्य एक प्रकार का न होकर नाना प्रकार के विशेष से युक्त है। माधुर्य के इन विभेदों को स्पष्टतः प्रकट करने की योग्यता स्वयं भगवती सरस्वती में भी नहीं है, साधारण जनो की तो बात ही दूर रही। शैली का विश्लेषण भी इसी प्रकार गम्भीर तथा स्त्रनाख्येय वस्तु है। कालिदास, पद्मगुप्त परिमल, बिल्हण प्रभृति अनेक कवि एक ही वैदर्भी के उपासक हैं; परन्तु सूद्धम रीति से अनुसन्धान करने पर इन सभी की काव्य शैलियो में कुछ न कुछ पार्थक्य बना ही हुत्रा है। वह पार्थक्य इतना सूच्म, इतना गूढ़ तथा इतना विचित्र है कि दर्खी की दृष्टि में सरस्वती भी उसका ठीक ठीक विश्लेषण नहीं कर सकती। अपने ग्रन्थ के दूसर स्थल पर भी दएडी ने किन-वाणी के परस्परिमन्न, नितान्त निगूढ़ तथा सातिशय सूद्तम अनेक मार्गी का उल्लेख किया है । सामान्यतः रीति के विषय मे दएडी के ये ही उद्गार हैं। दएडो ने 'रीति' शब्द के स्थान पर 'मार्ग' शब्द का ही सर्वत्र उल्लेख किया है। उन्होंने नितान्त विभिन्न होने के कारण वैदर्भ श्रौर गौड़ीय इन्हीं दोनों मार्गों का अपने प्रनथ के प्रथम परिच्छेद में विस्तार के साथ वर्गीन किया है। दण्डी के समय में वैदर्भ तथा गौड़ीय नौमों का भौगोलिक महत्त्व था अर्थात् विदर्भ देश-अाधुनिक बरार प्रान्त-के रहनेवाले कवि ही श्रपने काव्यों में वैदर्भ मार्ग का श्रनुसरण करते थे। इसी प्रकार से गौड़-बगाल---देश निवासियों की कविता गौड़ीरीति प्रधान होती थी। आजकल \_

> इति मार्गद्वय भिन्नं, तत्त्वरूपीनरूपणात्। तद्मेदास्तु न शक्यन्ते, वक्तुं प्रतिकविस्थिताः।। इत्तुचीरगुडादीना माधुर्यस्यान्तरं महत्। तथापि न तदाख्यातु, सरस्वत्यापि शक्यते॥

-- काच्यादर्श १ । १०१-१०२

श्रस्त्यनेको गिरा मार्गः, सूच्मभेदः परस्परम् ।

कान्यादर्श १।४०

#### रितीय साहित्य-शास्त्र

इनैं. शब्दों का जो कि कि विश्व प्रयोग होता है उसका उस समय सर्वथा अभाव थूँ नि

दण्डी ने श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता श्रोज, कान्ति, तथा समाधि इन दस गुणों को वैदर्भ मार्ग का प्राण कहा हैं। इनकी दृष्टि में ये दसों गुण कान्य के गुण न होकर एक विशिष्ट मार्ग के ही गुण हैं। गौड़ मार्ग में प्रायः इन गुणो का विपर्यय विद्यमान रहता है। 'प्रायः' कहने का विशिष्ट स्वारस्य है। गौड मार्ग मे वैदर्भ मार्ग के समग्र दसों गुणों का विपर्यय नही रहता, बल्कि पूर्वोक्त गुणों में से तीन गुण-- अर्थव्यक्ति श्रौदार्य तथा समाधि—दोनों मागों में तुल्य रूप से विद्यमान रहते हैं। इनसे पृथक् सात गुणों की सत्ता केवल वैदर्भ मार्ग में ही रहती है। गौडीय मार्ग में इन सातो के विपर्यय विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार दराडी ने मार्गों का सम्बन्ध विशिष्ट गुणो के साथ स्थािवत किया है। इनके पहले भामह ने यद्यपि गुर्ण श्रौर रीति के परस्पर संबध का उल्लेख स्पष्ट शब्दो में नहीं किया है तथापि उनके पद्यों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि रीति का सिद्धान्त गुरा के ऊपर अवलम्बित था। वैदर्भी रीति के सम्बन्ध में उन्होने कोमलत्व, प्रसन्नत्व, तथा श्रुतिपेशलुत्व गुणों का निर्देश किया है । परन्तु भामह इतना ही कहकर रक नही जाते, प्रत्युत आगो बढ़कर काव्य के लिए प्राह्म शैली में अर्थ-पोष, वक्रोक्ति, अर्थ्यत्व, न्याय्यत्व तथा अन्यकुलत्व को भी प्रधान साधन मानते हैं। परन्तु इन साधनों का चेत्र गुण की परिमित सीमा

वही १।४१-४२

१ श्लेषः, प्रसादः, समता, माधुर्य, सुकुमारता। ग्रार्थेन्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिसमाधयः॥ इति वैदर्भमार्गस्य प्राणाः दश गुणाः स्मृताः। एषां विपर्ययः प्रायो दश्यते गौडवर्त्मनि॥

२ श्रपुष्टार्थमवक्रोक्ति प्रसन्नमृजु कोमलम्। भिन्न गेयमिवेद तु केवलं श्रुतिपेशलम्।

#### श्रौचित्य-विचार

से कही अधिक बढ़कर है। इन साधनों को कार्व्य हैं। महत्त्व बिर्म करने का अर्थ यह है कि शैली केवल कितपय बाह्य गुणों पर ही अवृतिम्वत नहीं रहती प्रत्युत वह सद्दम अन्तरङ्ग गुणों की अपेक्षा रखती है। ये आभ्यन्तर गुणा काव्य के खरूप के निष्पादक होते हैं तथा काव्य में नितान्त स्पृहणीय होते हैं। हम साधनों से हीन होने पर काव्य में काव्यत्व की ही हानि हो जाती है। भामह के इस मर्म को दण्डी ने खूब समम्मा है। वे भी रीति को केवल शब्द-सौन्दर्य के उत्पादक गुणों पर ही आश्रित नही मानते, प्रत्युत रीति में अलकारों तथा रसो का भी निवेश मलीमाँति स्वीकार करते हैं। इसी उदात्त हिं के कारण दण्डी की आलोचना हमारे लिए विशेष महत्त्व रखती है।

दण्डी की दृष्टि में वैदर्भी काव्य की उत्तम शैली और गौडी काव्य की निकृष्ट शौली थी। दण्डी ने रीतियों का सम्बन्ध गुणों के साथ नियत किया है। ये गुण संख्या मे १० हैं—(१) श्लेष, (२) प्रसाद, (३) समता, (४) माधुर्य, (५) सुकुमारता, (६) अर्थव्यक्ति, (७) उदारता, (८) क्षोज, (६) कान्ति और (१०) समाधि। ये गुण प्राचीन हैं। मरत ने ही इनका सर्वप्रथम उल्लेख किया हैं। परन्तु मरत और दण्डी की कल्पनाश्रों में कुछ अन्तर है। मरत के अनुसार ये दसों 'काव्यस्य गुणा दशैते'— काव्यार्थ के गुण हैं अर्थात् काव्यार्थ को भूपित करनेवाले सामान्य गुण हैं, परन्तु दण्डी के अनुसार ये वैदर्भमार्ग के प्राण हैं (इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा दश गुणाः स्मृताः १।४२) अर्थात् काव्यार्थ के पोषक न होकर वैदर्भमार्ग के जीवनाधायक हैं। वैदर्भमार्ग इस गुणों से हीन होने पर अपना अस्तित्य ही खो वैठता है। अतः दण्डी के मत में ये गुण काव्य के सामान्य गुण न होकर काव्य की एक विशिष्ट शैली के गुण हैं। गौडमार्ग में अर्थात्

१ नाट्यशास्त्र १७।६६—१०७

२ श्लेषः प्रसादः समता समाधिः माधुर्यमोजः पदसौकुमार्यम् । श्रर्थस्य व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्यस्य गुणा दशैते ॥

<sup>—</sup>नाट्यशास्त्र १७१६६

गौडी रीति में इन गुणों के 'प्रायः' विपर्यय रहते हैं। 'प्रायः' शब्द बड़े महत्त्व का है। ऊपर दिखलाया गया है कि गौडमार्ग में इन समय गुणों का विपर्यय (विपरीत भाव) नहीं होता, प्रत्युत कुछ गुण ऐसे भी हैं जिनकी स्थिति उभय रीतियों में समान भाव से रहती है। दोनों मार्गों के विशिष्ट गुणों तथा उनके विपर्ययों की यह तालिका इस विभेद को स्पष्ट कर देगी।

| वैदर्भमार्ग                     | गौडमार्ग                 |  |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| गुर्ण                           | विपर्यय                  |  |
| (१) श्लेष                       | शैथिल्य                  |  |
| (२) प्रसाद                      | <b>व्युत्पन्न</b>        |  |
| (३) समता                        | वैषम्य                   |  |
| (४) माधुर्य                     |                          |  |
| (क) शब्दगत = श्रुत्यनुप्रास     | (क) वर्णानुपास           |  |
| ( ख ) त्रार्थगत = त्राग्राम्यता | (ख) ×                    |  |
| (५) सौकुमार्य                   | दीप्त                    |  |
| (६) श्रर्थन्यक्ति               | ×                        |  |
| (७) श्रोदार्य                   | ×                        |  |
| ( ८ ) श्रोज ( गद्य में केवल )   | गद्य-पद्य दोनो में श्रोज |  |
| (६) कान्ति                      | श्रत्युकि                |  |
| (१०) समाधि                      | ×                        |  |

इस तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि अर्थन्यक्ति, श्रौदार्य तथा समाधि—
ये तीन गुंण दोनों मार्गों में स्वीकृत होते हैं। श्रर्थगत माधुर्य (जो प्राम्यदोष
का श्रमावरूप है) दोनों में मान्य हैं। इनसे श्रन्य गुणों की सत्ता वैदर्भी
मार्ग में ही श्रंगीकृत होती है श्रौर इनके विपर्यय—श्रर्थात् इनसे विपरीत
साधन-ही गौडमार्ग में सिद्ध माने जाते हैं। श्रतः दर्गडी की दृष्टि में
वैदर्भ मार्ग कान्य का श्लाधनीय मार्ग है श्रौर गौड मार्ग वर्जनीय मार्ग।

## गुण-विवरण

#### (१) इतेष

श्लेष का अर्थ है गाढबन्धता। रचना में गाढबन्धता महाप्राण् वणों के प्रयोग करने से उत्पन्न होती है। इसके विपरीत 'शैथिल्य' का अर्थ है—शिथिलता—ढीलापन। कोमल वर्णों अथवा अल्पप्राण अन्तरों के बहुल प्रयोग से काव्य में 'शैथिल्य' उत्पन्न होता है। 'मालती की माला अमरों से व्यास है' इस एक ही अर्थ के प्रकाशन के लिए दोनों मार्ग-वाले दो मिन्न मिन्न वाक्यों का प्रयोग करते हैं—

## वैदर्भ—मालतीदाम लंघितं भ्रमरै:। गौड—मालतीमाला लोलालिकलिला॥

यहाँ 'लिड्घत अमरैः' में संयुक्त घ तथा अ, के प्रयोग से गाढबन्धता आया गरी है, परन्तु दूसरे वाक्य में लकार के बहुल प्रयोग ने शैथिल्य की परमाविध कर दी है। वर्णों में सबसे कोमल वर्ण तो लकार ही होता है।

#### (२) प्रसाद

प्रसिद्ध अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण शब्द सुनते ही जहाँ अर्थ की प्रतीति तुरन्त हो जाती है वही प्रसादगुण है। 'प्रसिद्धार्थ' शब्द का अर्थ है कढ अर्थ मे शब्द का प्रयोग जैसे इन्दुः, चन्द्रमाः आदि। इसका उलटा होता है—व्युत्पन्न अर्थात् व्युत्पित्त से निष्पन्न अर्थं=यौगिक शब्द। जैसे चन्द्रमा के लिए 'वलच्त्गु' शब्द (वलच्ता गावो यस्य सः। वलच् = उज्ब्वल, श्वेत; गो = किरण; श्वेत किरणवाला अतएव चन्द्रमा) इन्दु शब्द के प्रयोग मे प्रसादगुण होता है, तो वलच्तु का विन्यास 'व्युत्पन्न' का सूचक है।

#### (३) समता

समता = बन्धों (रचनात्रों) में एकरूपता। बन्ध तीन प्रकार के होते हैं—(क) मृदुबन्ध जिसमे श्रल्पप्राण श्रक्तों की बहुलता होती है; (ख) स्फुटबन्ध जिसमे विकट वर्णों की सत्ता रहती है; (ग) मध्यम-

वन्ध जिसमें प्रथम दोनों प्रकार के वन्धों का मिश्रण रहना है। इसे 'मिश्र' भी कह सकते हैं। इन तीनों वन्यों में श्रन्तिम प्रकार में समता का निवास रहता है, श्रोर प्रथम दो प्रकारों में वैपम्य का । इमीलिए वैदर्भ लोग मध्यम वन्ध के पक्षाती हैं श्रीर गीड लोग मृतुवन्ध तथा स्फुटवन्ध का श्रपने कान्यों में ग्रादर करते हैं। गाँड मार्ग में ग्रार्थडम्बर तथा ग्रालंकारडम्बर-दी प्रधान लच्य रहता है। अर्थ का दिखावा उन्हें पसन्द होता है। उसी प्रकार अलकार की कानभानाहर उनके कानों को सुखद प्रतीत होती है। दराडी का ह्याशय यह है कि गीडदेशीय कवियों का हृदय इतना ह्य उपासपिय होता है कि वे किसी श्रन्य काव्यगुगा की ओर दृष्टिपात नहीं करते। वैदर्भकवि 'समता' का रिक्त होता है। समता का निवास रहता है मध्यवन्ध में। मृद्यन्ध में शैथिल्य दोप रहता है श्रौर स्फुटनन्ध में सौकुमार्य नहीं रहता। दराड़ी ने स्वयं लिखा है कि सब अन्तरों के कोमल होने पर बन्ध स्वयं शिथिल हो जाता है और इसीलिए मृदुवन्ध वैदर्भ कवियों को पसन्द नहीं है। स्फुटचन्ध में विकट ग्राच्रों की सत्ता होने से उसमे सुकुमार का ग्रामाव खटकता है। इसीलिए इन दोनों बन्धों में दोप होने के कारण वैदर्भ कवि मध्यमवन्ध पर श्रामह रलता है। दृष्टान्तों से इनका रूप देखिए:—

(क) मृदुवन्ध

कोक्तिलालापवाचालो मामेति मलयानिलः।

(कोयल की क्क से मुखरित मलयपवन मेरे पास आता है) लकार की बहुलता से इसमें शेथिल्य दोप स्पष्ट है।

( ख ) स्फुटवन्ध उच्चलच्छीकराच्छाच्छनिर्भराम्भः कणोचितः।

( निकलते हुए विन्दुश्रों से शुक्त तथा श्रत्यन्त स्वच्छ भरने के जलकणों से सिक्त मलयानिल मेरी श्रोर श्रा रहा है ) च, च्छ, र्भ, म्म श्रादि विकट संशुक्ताचरों के श्रस्तित्व के कारण इस पद्याश मे सौकुमार्य का श्रमाव स्पष्टतः हिंगत होता है।

१ मृदुस्फुटौ गौडीयैः स्वीकृतौ । मध्यमस्त मिश्रः श्रविषमः इति वैदर्भैः स्वीकृतः—हृदयंगमा पृ० ३१

### (ग) मध्यबन्ध

# चन्दनप्रण्योद्गन्धिर्मन्दो मलयमारुतः।

(चन्दन के साथ सम्पर्क होने से सुगिन्ध मन्द मलय मारुत बह रहा है) यहाँ सुकुमार वर्णों की सत्ता दूसरे पाद में है श्रीर परुष वर्णों की प्रथम पाद में। श्रतः इस मध्यबन्ध में समता का सरस निवास है। यही वैदर्भ कवियों को श्रमीष्ट है।

### (४) माधुर्य

माधुर्य का श्रर्थ है रसवत्ता, रस से सम्पन्नता। यह शब्दगत तथा श्रर्थंगत होने से दो प्रकार का होता है।

- (क) वैदर्भ मार्ग मे शब्दमाधुर्य का अभिप्राय 'श्रुत्यनुप्रास' से है, इसके विपरीत गौडमार्ग में 'वर्णानुप्रास' के प्रति समधिक श्रद्धा है। इस प्रकार दोनों अनुप्रास के प्रेमी हैं, परन्तु एक अन्तर के साथ। यदि अनुप्रास (वर्णानुप्रास) बन्ध की परुषता तथा शिथिलता उत्पन्न करता है, तो वैदर्भमार्ग वाले उसे काव्य में कथमपि आश्रय नहीं देते । गौडमार्ग तो अनुप्रास का अखाड़ा ही ठहरा। रचना में कर्णकटुता भले आ जाय, अथवा शिथिलता का उदय भले हो जाय, गौडी रीति के कवि 'अनुप्रास' को अपने काव्य में वॉधेंगे ही। इसीलिए उन्हें 'यमकालकार' भी अभीष्ट है। 'अल्एडम्बर' का अर्थ ही है अनुप्रास तथा यमक का समधिक प्रयोग। गौडमार्गी तो अल्एडम्बर के अनुरागी ही थे (गौडेंग्वल्युरङ्ग्बर:—वाण्)। अतः वर्णानुप्रास तथा यमक के प्रति उनकी यह भिक्त कथमि आश्रचर्यकारिणी नहीं है।
- (ख) त्रश्रभाधर्य—त्रग्राम्यता । जिस त्रश्रभे मे ग्राम्य दोष नही रहता, श्रशीत् जो साहित्यिक दृष्टि से सम्य, शिष्ट तथा सुसंस्कृत रहता है वही त्रश्रभी 'सरस' होता है ( त्रग्राम्योऽथीं रसावहः' १।६४ )। ग्राम्यता कई प्रकार
  - इत्यादि बन्ध पारुष्यं शैथिल्यं च नियच्छिति ।
     श्रतो नैवमनुप्रासं दाि्त्णात्याः प्रयुञ्जते ॥

काव्या० १ ६०

२ कामं सर्वोऽप्यलकारो रसमर्थे निषिञ्चति।'
' तथाप्यग्राम्यतैवैनं भार वहति भूयसा॥ ,, शह २

से काव्य में हो सकती हैं—कहीं वाक्य का ग्रर्थ ही व्यक्षना के द्वारा ग्रसम्य दितीय ग्रर्थ का वोधन करता है, तो कहीं दो शब्दों के सान्निध्य से ही एक ग्रसम्य ग्रर्थ की स्वतः उत्पत्ति हो जाती है। जैसे 'या भवतः प्रिया' में 'या' का भकार से योग होने पर 'याम' पद की स्थिति हो जाती है जो मैधुन ग्रर्थ का प्रतिपादक होने में नितर्रा ग्राम्य है। ग्राम्य ग्रर्थ उभय मार्गों में हेय हैं। ग्रान्य ग्रर्थ अपय मार्गों में हेय हैं। ग्रान्य ग्रर्थ सार्गे दोनों मार्गों में ग्रादरणीय माना जाता है।

## (४) सौकुमार्य

कान्य समग्र कोमल श्रद्धारों के विन्यास से 'शैथिल्य' दोप से दुष्ट हो जाता है । श्रतः इन दोनों दोपों का तिरस्कार कर फोमल तथा परुप वर्णों के रमणीय मिश्रण को 'सोकुमाय' के नाम से पुकारते हैं। इससे विपरीत प्रकार का नाम है—दीप्तत्व, जिसमें परुप वर्णों की बहुलता श्रोताजनों के हृदय को उद्दीत कर देती है, शान्त हृदय भी जिसे सुनकर धधक उठता है। श्रोताश्रों के हृदय पर यह प्रभाव 'त्त' श्रादि निण्डुर वर्णों के प्रयोग से सद्यः होता है।

सोकुमार्च का उदाहरण-

मण्डलोकृत्य वहीिंग कण्ठेमेधुरगीतिभिः। कलापिनः प्रमृत्यन्ति काले जीमूतमालिनि॥

—काव्यादर्श ११७०

मिंध से सुशोमित काल में—वर्षा ऋतु में—मयूर अपने पंखों को गोला-कार बनाकर तथा कराठों से मधुर शब्दों को उत्पन्न करते हुए नाच रहे हैं ] यहाँ न तो अर्थ ही अपूर्व है और न रसयुक्त है; सौन्दर्याधायक अलंकार भी कोई नहीं है; परन्तु सुकुमारता के कारण ही यह काव्य विदग्धों के चित्त पर चढ़ता है। दीत का उदारहण देखिए—

--दराङी १।६७

-वही शहध

१ एवमादि न शंसन्ति मार्गयोरुभयोरपि।

२ स्त्रनिष्ठुराच्चरप्रायं सुकुमारमहेष्यते ।

## न्यन्येण न्वितः पन्नः न्वियाणां न्यणादिव ।।

( ज्ञियो का पत्त ज्ञणभर में पूरी तौर से ध्वस्त कर दिया गया ) इस वाक्य मे 'त्न' कारकी बहुलता इतनी है कि इसका उच्चारण बड़े कष्ट से हो रहा है। यह गौड मार्ग का प्रिय अन्तरडम्बर है है।

## (६) श्रर्थव्यक्ति

जहाँ वाक्य के समग्र ऋर्थ का बोध उसमें ऋगनेवाले पदों के ही द्वारा सम्पन्न हो जाय, वहाँ 'ऋर्थव्यक्ति' गुण होता है। 'ऋर्थव्यक्ति' का ऋर्थ है—ऋर्थ की स्फुट प्रतीति। कभी कभी वाक्य की पदावली ऋधूरी ही रहती है जिससे वाक्य के ऋर्थ की प्रतीति के लिए ऋन्य पदों के ऋष्याहार करने की ऋगवश्यकता बनी रहतीं है। यह काव्य का 'नेयार्थ' नामक दोष हैं। नेयार्थ के ऋभाव मे ही ऋर्थ का स्फुट द्योतन होता है। शब्दशास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण नियम (शब्द-न्याय) है—यावदर्थः तावान् शब्दः ऋर्थात् जितना ऋर्थ उतना ही शब्द। जितने ऋर्थ का बोध वक्ता को ऋभीष्ट होता है उतने ही शब्दों का प्रयोग उचित होता है, न कम ऋरे न ऋषिक। इस शब्द-न्याय का जहाँ पालन होता है वहाँ ऋर्थ की स्फुटता मे किसी प्रकार की हानि नही होती। यही ऋर्थव्यक्ति है। यह गुण दोनो मार्गो में गृहीत है। (७) औदार्य

जिसके कारण वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ में उत्कर्ष की प्रतीति हो, उसे 'ऋौदार्य' कहते हैं। दण्डी' के अनुसार यह अर्थगत गुण है।

१ श्रध्याहारादिगम्यार्थे नेयार्थं प्रागुदाहृतम् ।

<sup>—</sup>मोज० शश्हे०

२ श्रर्थं व्यक्तिरनेयत्वमर्थंस्य ।

<sup>--</sup> दगडी १।७३

३ उत्कर्षवान् गुणः कश्चित् उक्ते यस्मिन् प्रतीयते । तदुदाराह्वय तेन सनाथा काव्यपद्धतिः ॥ काव्या० १।७६

## श्रर्थिनां क्रपणा दृष्टिस्त्वन्मुखे पतिता सकृत्। तद्वस्था पुनर्देव नान्यस्य मुखमीच्ते॥

--काच्यादर्श १।७७

इस पद्य का अर्थ है कि है राजन, याचकों की दृष्टि आपके मुल पर एक बार ही पड़ी। इसका फल यह हुआ कि उस दीनावस्था में वह दृष्टि फिर किसी दूसरे का मुँह नहीं जोहती। व्यङ्ग्य अर्थ स्पष्ट है। आप इतने उदार हैं कि याचकों को एक बार में इतना दे डालते हैं फिर किसीसे मॉगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यह हुआ औदार्य गुण।

कुछ श्राचार्य इसे पदसम्बद्ध गुण मानते हैं। उनके मत में श्राधनीय विशेषण से युक्त पदों में 'श्रोदार्य' गुण का संचार होता है जैसे लीलाम्बुज, क्रीडासर, हेमाङ्गद, रत्नकाञ्ची, कनककुण्डल श्रादि सुमग विशेषणों से सम्पन्न पद। यह गुण दोनो मार्गों मे स्वीकृत है।

## (प) श्रोज

श्रोज गुण का उदय तब होता है जब वाक्यों में समासयुक्त पदों की बहुलता होती है—यह दण्डी का मत है। यह गुण दोनों मार्गों में सम्मत है। श्रन्तर इतना ही है वैदर्भ मार्ग के किव समास-बहुलता का प्रयोग कैंवल गद्य में ही करते हैं, पद्य में नहीं। उद्घट पदों से रहित कमनीय वाक्य से समन्वित पद्य में वैदर्भ लोग श्रोज की स्थिति मानते हैं, परन्तु गौडमार्ग के किव गद्य तथा पद्य दोनों प्रकार की रचनाश्रों में समासभ्यस्वरूप श्रोज का प्रयोग करते हैं।

(९) कान्ति

कान्ति शब्द का अर्थ है कमनीयता, उज्ज्वलता। कान्ति गुण वहाँ होता है जहाँ लौकिक अर्थ का अतिक्रमण नहीं किया जाता। कवि अपने कार्य में तभी सफल हो सकता है जब उसके काव्य में घटना या अर्थ का निवेश

१ ब्रोजः समासभूयस्त्वमेतद् गद्यस्य जीवितम्। पद्येऽप्यदान्तिणात्यानामिदमेकं परायणम्॥

<sup>--</sup> काव्या० शप

स्वाभाविक रूप से किया गया हो। लोक मे जैसा उसका स्वरूप है काव्य में भी ठीक उसी रूप में उसका निरूपण श्रावश्यक है। इस गुण का उपयोग वैदर्भमार्ग में वार्ता तथा वर्णना के श्रवसर पर किया जाता है परन्तु गोंड-मार्ग में इसका विपर्यय होता है। इस विपर्यय का नाम है—श्रत्युक्ति (=श्रति श्र्यात् लोक को श्रातिक्रमण करनेवाली उक्ति)। वैदर्भ कवि लोक की उपयुक्तता पर दृष्टि रखता हुश्रा कहता है कि यह वस्तुतः वे ही हैं जिन्हें श्रापके समान तपस्वी पुरुष श्रपनी पावन पादधूलि से गौरच प्रदान करता है । परन्तु लोकोत्तर चमत्कार में चतुर गौडकिव श्रपना भाव इस प्रकार प्रकट करता है—भगवन्, श्राप की पादधूलि के गिरने से हमारे घर के समस्त पातक धुल गये हैं। श्रतः मेरा घर श्राज से मन्दिर के समान श्राराधनीय हो गया है । इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वैदर्भ मार्ग लोकसिद्ध अर्थ को श्रेयस्कर समस्ता है वहाँ गोड मार्ग लोकातीत श्रर्थ का । 'कान्त' काव्य लौकिक पुरुषों को रुविकर होता है, श्रत्युक्तिसम्पन्न काव्य विदर्शों को श्रत्यन्त तोषपद होता है। यही दोनों में श्रन्तर है।

## (१०) समाधि

जहाँ लोकसीमा के अनुरोध से किसी वस्तु का विशिष्ट धर्म अन्य वस्तु मे ठीक ढड़ा मे आरोपित किया जाय, वहाँ 'समावि' गुण होता है । 'समाधि' की न्युत्पत्ति है —सम्यग् आधीयते उपचर्यते स समाधिः। अर्थात् एक धर्म

--काव्या० १ ८५

- २ ग्रहाणि नाम तान्येव तपोराशिर्मवादृशः। सम्भावयति यान्येव पावनैः पादपाशुभिः॥ १।८६
  - ३ देवधिष्णयनिमवाराध्यमद्य प्रमृति नो गृहम् । युष्मत्य'दरजःपातधौतनिः — शेषिकिल्विषम् ॥ १।६०
  - ४ त्र्रन्यधमस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना । सम्यगाधीयते यत्र स समाधिः स्मृतो यथा ॥ १।६३

१ कान्त सर्वजगत्कान्त लौकिकार्थानतिकमात्। तच वार्तामिधानेषु वर्णनास्वपि दृश्यते॥

का दूसरे गरा में सम्यक् श्राधान या उपनार । निमीलन तथा उन्मीलन नेत्र के स्वाभाविक धर्म हैं - नेत्र गुलवा है तथा बन्द होता है, परन्तु नेत्र की इस निया के प्रारो। करने से हम कहते हैं कि सुमुद जिलते हैं स्त्रीर कमल गन्द होते हैं। श्रवः 'मुगुदानि निमोतन्ति' तथा 'कमलानि उनिपन्ति' के प्रयोगों में 'गमानि' गुण निजमान है। इस प्रकार दर्श ने लाचिण्किया श्रीयचान्ति प्रयोगी का नमान्या 'धमानि' गुण में किया है। दरही लाव्यिक प्रयोग गी महता में पूर्ण्रू पेश परिचित हैं। श्रमभ्य या उद्वेगजनक शब्दों के भी मादानिक प्रयोग काव्य में श्रदयन्त कविकार होते हैं। निष्ट्यूत, वान्त, उन्मीर्ग थ्रादि शन्दो का मान्य धर्ष मनमुन नुगुष्मान्यज्ञ है, परन्तु इन्हीं शक्टी का भीता शर्थ में प्रयोग कावर की मस्स तथा कमनीय बना देता है। लाल्णिक परी की यांना भाग। ने ही प्रथमतः म्बीकृत की थी, परन्तु दरही ने 'रागाभि' के प्रन्तमंत उसकी सत्ता मानकर इसे काव्य के लिए प्रावश्यक भीन्दर्ग-सापन माना है। यही उनकी मृद्या ग्रालोचना-शक्ति का परिचायक है । दगरी समाधिगुण को 'काष्य-सर्वस्व'-काष्य में सब से मूल्यवान् पटार्थ-मानते हैं थीर वतलाते हैं कि नमम कवि उमुराय इसो एक ग्रुण का काव्य में ध्यापय लेता हैं। हो हो बागन ने 'वकोकि' नामक श्रवकार माना धै--साहश्याहाद्यासा वकोकिः।

इस प्रानुशीलन से इम रीनि के निषय में दराडी के अभीष्ट मत का पूरा परिचय पाते हैं। कान्य में अत्यन्त सरम, स्वाभाविक तथा उदान शैली बैदमीं ही थी निषकी तुलना में गीड़ी रीति अत्यन्त निकृष्ट थी। वैदमीं की तुलना उस कुला तना के साथ की जा सकती है जो अपने स्वभावसुन्दर सरस बचनों से सर्वत्र आदर पानी है। गीड़ी की समता उस गणिका के साथ की जा सकती है जिसके वस्त्र में जरी का काम किया हुआ है, शरीर पर वहु-मूल्य आभूपणों की प्रभा दर्शकों के नेत्र को चकाचौध बना रही है तथा अलंकारों से संघटित वाक्य विद्यांजनों के हृदय में सद्यः चमत्कार उत्यन

१ तदेतत् कान्यसर्वस्यं समाधिर्नाम यो गुणः। कविसार्थः समग्रोऽपि तमेकमुपजीवति ॥ १।१००

करते हैं। शोभन काव्य-रीति में वर्णों का सन्तुलन होना चाहिए। न तो अत्यन्त कोमल वर्णों के प्रयोग से वाक्य में शैथिल्य होना चाहिए और न अत्यन्त परुष वर्णों के कारण उप्रता, प्रत्युत दोनों का मनोरम मिश्रण ही अभीष्ट होता है। शब्दों का निवेश ठीक-ठीक होना चाहिए जिससे अभीष्ट अर्थ के प्रकाशन में कोई व्याघात न हो। लाक्तिण पदों का प्रयोग रुचिकर होता है। लौकिक अर्थ का अतिक्रमण न होना चाहिए। काव्य को प्रमावोन्त्यादक होने के लिए उसे स्वामाविक होना नितान्त आवश्यक है और यह तभी सम्भव है जब कवि लौकिक अर्थों का अनुगमन करता है। अर्थ को सुसंस्कृत होना चाहिए। ऐसा न हो तो कान में पड़ते ही सहृदय जन नाक मौ सिकोड़ने लगे —उसमें ग्राम्यता की गन्ध भी न होनी चाहिए। उसे रसयुक्त होना चाहिए। तथ्य बात यह है कि दण्डी के दस गुण अत्यन्त व्यापक हैं— वे केवल इने-गिने बाह्य उपकरणों का ही बोध नहीं कराते, प्रत्युत काव्य के अन्तरङ्ग और आवश्यक साधनों को लच्य करते हैं। इसलिए दण्डी के मत सं रीति की कल्पना खदात्त तथा अत्यन्त व्यापक है।

#### वामन

वामन रीति तत्त्व के मर्मश श्रालकारिक थे। उन्होंने रीति को काञ्य की श्रात्मा स्वीकार किया है जिससे रीति का काञ्यांगों में महत्त्व स्फुटतया ज्यक्त होता है। रीति का लक्ष्ण है—विशिष्टपदरचना रीतिः। पदों की विशिष्ट रचना को रीति कहते हैं। पदरचना में वैशिष्ट्य का सम्पादक कीन पदार्थ होता है १ गुणा। वामन ने स्पष्ट ही कहा है—विशेषो गुणात्मा। वामन प्रथम श्रालंकारिक हैं जिन्होंने गुणों के शब्दगुण तथा श्रर्थगुण नाम से दो प्रकार स्वीकार किये हैं। इन द्विविध गुणों में शब्दगुण बन्ध के गुण हैं श्रीर इन गुणों के द्वारा रीति का उन्मेष बड़ी ही स्वल्पमात्रा में होता है। श्रर्थगुणों का साम्राज्य विशाल है श्रीर इनके द्वारा रीति वडी ही ऊँची कत्ता तक जा पहुँचती है। श्रर्थगुण नितान्त व्यापक हैं श्रीर ये रस को भी श्रपने में सिन्नविष्ट करते हैं। श्रर्थगुण नितान्त व्यापक हैं श्रीर ये रस को भी श्रपने में सिन्नविष्ट करते हैं। श्रर्थगुण त्राज, माधुर्य, श्रेष तथा कान्ति

१ रीतिरात्मा काच्यस्य--वामन शशि६

गुणों के भीतर काव्य के समस्त ऋड़ो का समावेश हो जाता है। ऋथ की प्रौढ़ि को त्रोज कहते हैं। उक्ति की विचित्रता को माधुर्य कहते हैं। नवीन चमत्कारिक कल्पना का, जो काव्य में सौन्दर्य उत्पादन का प्रधान साधन है, अन्तर्भाव वामन 'माधुर्य' गुण के मीतर मानते हैं। नवीन अर्थ की दृष्टि को 'समाधि' कहते हैं ( अर्थदृष्टिः समाधिः ) तथा रस की दीप्ति को 'कान्ति' कहते हैं (दीप्तरसर्व कान्तिः)। समग्र रसों का समावेश वामन ने इस कान्तिगुण के भीतर किया है। वामन ने स्वयं शब्दगुणों की श्रिपेचा अर्थगुर्गों को अधिक महत्त्व प्रदान किया है। उनका कहना है कि वैदर्भी में अर्थगुण की सम्पत्ति विशेष आस्वादनीय होती है-शब्दगुण की सत्ता उतनी मनोरञ्जक तथा चमत्कारजनक नहीं होती । इस प्रकार गुणों के भीतर बन्धगुण, अलङ्कार और रस का समिवेश स्पष्टतः वामन को अभीष्ट है। इन गुणो का अस्तित्व रीति को काव्य का एक नितान्त महनीय श्रद्ध सिद्ध करने में समर्थ हो रहा है। श्रीक श्रालोचक डेमेट्रियस ने भी रीति के वर्णन में इन तीनों साधनों पर जोर दिया है। उन्होंने भी रीति के विभिन्न प्रकारों में कतिपय बन्धगुण, कतिपय अलंकार और कतिपय रसमय प्रसङ्गों का निर्देश किया है।

वामन ने 'गुणों' को काव्य का सर्वस्व स्वीकार किया है। उत्तम कोटि के काव्य का लक्षण यही गुण है। इन्ही गुणों के श्रस्तित्व से काव्य उत्तम कोटि का सम्पन्न होता है। इसीलिए उन्होंने श्रम्य मार्ग के गुणों का उल्लेख नही किया है। रीतियों में वैदमीं के श्रेष्ठ होने का रहस्य है—गुणास्फुटत्व (गुणों की विशदता) तथा गुणासाकल्य (गुणों की समग्रता)। वैदमीं में ही समग्र गुण स्फुट रूप से विद्यमान रहते हैं। इसीलिए वैदमीं का श्राश्रय कवियों के लिए श्रेयस्कर माना गया है। इससे स्पष्ट है कि 'गुण' के विषय मे वामन की दृष्टि दर्गडी से श्रनेक श्रश में मिन्न है।

१ तस्यामंथंगुण्सम्पद् श्रास्वाद्या १।२।२० सापि वैदर्भी तात्स्थात् १।२।२२ सापीयमर्थगुण्सम्पद् वैदर्भीत्युक्ता ।

दराडी गौडमार्ग में कतिपय गुणों की सत्ता मानते हैं, तथा कतिपय गुणों का विपर्यय, परन्तु वामन की दृष्टि में किसी भी मार्ग में गुणों के विपर्यय नहीं रहते। प्रत्युत गुणों की संख्या में अधिक या न्यून मात्रा के कारण ही रीतियों में भिन्नता होती है। 'गुण' की कल्पना को व्यापक रूप देने का यह परिणाम है।

वामन ने पाछाली नामक एक तृतीय रीति की कल्पना प्रथम वार की .
है। रीतियाँ तीन हैं—वैदमीं, गौडी तथा पाछाली। वैदमीं रीति में समस्त
गुणों का सद्भाव रहता हैं। वामन की गौडी दण्डी के द्वारा उदाहृत निकृष्ट
कोटि की गौडी रीति नहीं है, प्रत्युत यह वैदमीं के समान ही सुन्दर तथा
स्प्राह्लादक है। इसमे स्रोज तथा कान्ति गुणों को प्रधानता रहती है।
वैदमीं के माधुर्य तथा सौकुमार्य के स्थान पर गौडी में समासबहुलता श्रौर स्रात
उल्वण पदों की सत्ता रहती है। वैदमीं में माधुर्य का निवास तथा सुकुमारता का
साम्राज्य रहता है। गौडी में स्रोज स्थार कान्ति के कारण स्रधिक स्रोजिस्तता
का सचार रहता है। पाछाली रीति में स्रोज तथा कान्ति गुणों का स्थमाव
रहता है नथा माधुर्य स्रोर सौकुमार्य का सद्भाव । इन तीनों में वामन
का किवयों के लिए उपदेश है कि वे वैदमीं रीति का ही स्राक्षय ग्रहण करें
क्योंकि इसीमें गुणों की समग्रता रहती है। गौडी स्रोर पाछाली का ग्रहण
न करे। इनमें तो कितपय गुण ही विद्यमान रहते हैं। कुछ स्रालोचक

१ समग्राणा वैदर्भी--१।२।११

र श्रोजः कान्तिमती गौडीया—वामन १।२।१२

३ समस्तात्युद्धटपदामोजः — कान्तिगुणान्विताम् । गौडीयामिति गायन्ति रीति रीतिविचच्चणाः ॥

वामन् १ । २

४ माधुर्यसौकुर्मायोंपपन्ना पाञ्चाली । १।२।१३ त्राश्लिष्टश्लयभावां ता पूरणच्छाययाश्रिताम् । मधुरां सुकुर्मारा च पाञ्चाली कवयो विदुः ॥

५ तासा पूर्वी बाह्या गुणसाकल्यात् ।श।सीरी४

वैदर्भी की प्राप्ति के लिए इतर रीतियों के अभ्यास को आवश्यक मानते हैं, परन्तु वामन इस मत के पोषक नहीं हैं। उनकी उक्ति तथा युक्ति बड़ी ही मार्मिक है। अतत्त्वशील व्यक्ति तत्त्व का ग्रहण कथ्रमिप नहीं कर सकता। शण सूत्र (पदुआ) का बुननेवाले व्यक्ति रेशम के बुनने में कभी समर्थ नहीं हो सकता। कहाँ पदुए का मोटा सूत्र और कहाँ रेशम का महीन सूत्र!! इसी प्रकार अल्पगुणा गौडी या पाञ्चाली का समाश्रय समग्रगुणा वैदर्भी में व्युत्पत्ति पाने के लिए कथमिप श्लाघनीय नहीं होता—यही वामन का परिनिष्ठित मत है।

#### रुद्रर

रीति के इतिहास में वह युग भी श्रा गया जब रीतियों का भौगोलिक महत्त्व जाता रहा श्रीर जब वे वर्ण्य विषय के श्रीचित्य से काव्य में निविष्ट की जाने लगीं। श्रव वे विदर्भ या गौड देश के किवयों के काव्य व्यवहार की परम्परा से उन्मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से विभिन्न रस, विभिन्न विषय की प्रतिनिधि बन गई। इस युग का श्रारम्भ रद्रट के प्रन्थ 'काव्यालङ्कार' से होता है। रद्रट ने वामन की तीन रीतियों में 'लाटीया' नामक एक चौथी नवीन रीति को भी जोड़ा श्रीर इन चारों रीतियों को दो विभागों में बॉटा। पाञ्चाली के साथ वैदर्भी काव्य में माधुर्य द्योतक होने से एक छोर पर थी, तो इस चतुर्थ रीति लाटीया के साथ गौड़ी काव्य में श्रोजस्विता-प्रदर्शक होने से दूसरी छोर पर थी। वामन मे ही पाञ्चाली का वैदर्भी के साथ हम एक नैसर्गिक सामीप्य पाते हैं, परन्तु रद्रट ने इस सम्बन्ध को स्फुटतर रूप से श्रिमिव्यक किया है। रसौचित्य के श्रनुसार रीतियों के चुनाव की

न पुनरितरे स्तोकगुण्त्वात् ।१। र।१५

१ तदारोहगार्थमितराभ्यास इत्येके ।१।२।१६

२ तच्च न, ग्रतत्वशीलस्य तत्त्वानिष्यतेः। • न शणसूत्रवानाम्यासे त्रसरसूत्रवानवैचित्र्यलाभः।

<sup>—</sup>वासन शशिर७,१८

३ रुद्रट-कान्यालंकार २।४

बात रुद्रट ने ही साहित्य-संसार में सर्वंप्रथम चलाई श्रौर इसी सूत्र'को ग्रहण कर श्रवान्तरकालीन श्रालंकारिकों ने रस श्रौर रीति के घनिष्ठ सम्बन्ध को स्वीकार कर इंसका सूद्रम विवेचन प्रस्तुत किया।

रद्रट ने इन रीतियों का विभाजन एक नये सिद्धान्त पर किया। वह सिद्धान्त था पदों की समस्तता या असमस्तता। रीतियों का नियामक समास होता है। जिन पदों की रचना में समास विल्कुल नही होता, उसे वैदमीं रीति कहते हैं। समस्तपदों के भी तीन प्रकार हैं और इन्ही पर अवलिम्बत रीतियां भी तीन हैं—(क) लघु समास = पाञ्चाली, (ख़) मध्यसमास = लाटीया, (ग) आयत या दीध समास = गौडीया। पाञ्चाली में दो या तीन समस्तपदों की विद्यमानता रहती है, लाटीया में पाँच सात की परन्तु गौडीया में यथाशक्ति समासवाले पदों का ही प्रयोग रहता हैं। इस प्रकार रद्धट रीतियों के विश्लेषण में गुणों का उल्लेख न कर समस्त रचना को ही महत्त्व देते हैं। इनकी दृष्टि में वैदमीं तथा तत्सम पाञ्चाली माधुर्य तथा सौद्धमार्य की अभिन्यिक्तका होने से श्रद्धार, प्रेय, करुण, मयानक तथा अद्भुत रसों में निविष्ट होनी चाहिए; ओज तथा बन्धगाढता के प्रतीक होने से लाटीया तथा गौडीया रीतियों का समावेश रीद्र रस में श्लाधनीय होता है। अन्य रसों में रीतियों का नियम नहीं होता—

-- रुद्रट १।६

२ पाञ्चाली लाटीया गौडीया चेति नामतोऽभिहिताः। लघुमध्यायतिवरचनसमासभेदादिमास्तत्र ॥ द्वित्रिपदा पाञ्चाली लाटीया पञ्च सप्त वा यावत्।। शब्दाः समासवन्तो भवति ययाशक्ति गौडीया॥

वही २। ४-५

'३ इह वैदर्भी रीतिः पाञ्चाली वा विचार्य रचनीया।
मधुराललिते कविना कार्ये वृत्ती तु शृङ्गारे॥

-वही १४।३७

१ वृत्तेरसमासाया वैदर्भी रीतिरेकैव ॥

# वैदर्भी-पाञ्चालयो प्रेयसि करणे भयानकाद्भुतयोः। लाटीया-गौडीये रौद्रे कुर्याद् यथोचित्यम्॥

-- 24 | 20

रीतियों के इतिहास के अनुशीलन करने से हम देखते हैं कि किसी समय में भी कवि वैदर्भी के सौन्दर्य तथा गौडी की श्रोजस्विता से श्रपरिचित नही था। वैदर्भी आदि नामों से भौगोलिक तात्वर्य जाता रहा, तव किसी देश का किव इन रीतियां को स्वेच्छापूर्वक काव्य में व्यवहार करने लगा। इतना ही नही, एक ही कान्य के विभिन्न ग्रंशों में एक ही कवि इन दोनो शैलियों का प्रयोग करने लगा। श्रव विषय का श्रौचित्य रीतियों का नियामक बन गया। यदि वर्ग्य विषय में सौन्दर्य तथा सौकुमार्य की चारुता कविहृदय को ग्रानिदत करती, तो उसके निमित्त 'वैदर्भी' का प्रयोग किया जाता। यदि विषय की उदात्तता तथा त्रोजिखता हृदय में स्फूर्ति ऋर्पित करती, तो उंसके लिए गौडी का प्रयोग श्लाघनीय माना जाता। विभिन्न रसों तथा तत्सम्बद्ध अर्थों में विचित्रता तथा चारता भी भिन्न प्रकार की रहती है। दर्शकों तथा श्रोतात्रों के हृदय पर इनका प्रभाव भी विचित्र हुन्ना करता है। इंस विषय का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भरत मुनि ने श्रपने नाट्यशास्त्र में किया ग्रोर चार प्रकार की वृत्तियों को जन्म दिया। रस का दर्शकों पर प्रभाव 'वृत्ति' नामक काव्यसिद्धान्त का निदान है। वृत्ति का उदय नाट्य की मीमांसा के लिए हु ग्रा परन्तु पीछे यह तत्त्व काव्य की समीक्ता के लिए भी प्रयुक्त हुन्ना। वृत्तियाँ चार हैं-कैशिकी, सात्त्वती, भारती तथा आरमटी। कैशिक शृङ्गार रस की वृत्ति है और ग्रारमटी रौद्र, वीर, ग्रद्धुत तथा बीमत्स रसों की। इन्हीं वृत्तियों के साथ रीतियों का भी सम्बन्ध स्थापित किया गया। कैशिकी वृत्ति, वैदर्भी रीति तथा शृङ्गार रस-इन तीनों का प्रस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्त्रा; क्योंकि ये तीनों ही समभावेन एक ही सौकुमार्य तथा माधुर्य के द्योतक तत्त्व हैं। गौडी रीति में जो गाढ-बन्धता तथा स्रोजित्वता का श्रस्तित्व रहता है उसी से उसका सम्बन्ध श्रारमटी वृत्ति तथा रौद्र-वीर रसों से स्थापित किया गया। गौडी रीति, ब्रारमटी वृत्ति तथा रौद्ररस—एक ही कोटि के काव्यतत्त्व हैं। पाञ्चाली तथा लोटीया रीतियों का स्थान इन दोनों के

मध्यवर्ती है जिनमें पाञ्चाली का मुकाव वैदमीं की छोर है और लाटी का गौडी की छोर। रस के साथ रीति के सम्बन्ध की प्रथम चर्चा हमें रुद्रट के काव्यालङ्कार में उपलब्ध होती है और इसीका विकाश ध्वनिमार्ग के छाचार्यों—ग्रानन्दवर्धन तथा मम्मट-ग्रादि —में दृष्टिगोचर होता है।

काव्य में 'वृत्ति' के उदय तथा अम्युदय का इतिहास विस्तार के साथ श्रन्य परिच्छेद मे किया गया है। यहाँ वृत्ति तथा रीति के परस्पर सम्बन्ध के प्रसद्ध में यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि रस तथा तदिमञ्यञ्जक ऋर्थ के साथ वृत्तियों का साज्ञात्सम्बन्ध है। रीतियों का रस के साथ जो सम्बन्ध है वह शब्दव्यवहार के ऊपर श्राश्रित है । रीतियाँ संघटनारूप हैं । प्रत्येक रस में विशिष्ट प्रकार के शब्दों के संघात की आवश्यकता होती है और इसका सम्पादन रीतियों के द्वारा काव्य में सम्पन्न किया जाता है । इसका फल यह है कि श्रादि गुगा जो रीतियों के विशिष्ट गुगों के रूप मे गृहीत किये जाते थे वे शब्दसंघटनारूप ही सिद्ध होते हैं। स्रिभनव गुप्त की स्पष्ट उक्ति है कि गौड, विदर्भ तथा पञ्चाल देशों के हेवाक (लीला, व्यवहार की प्रचुरता रखनेवाली तीनों वृत्तियाँ —गौडी, वैदर्भी तथा पाञ्चाली क्रमशः दीत. ललित तथा मध्य विषय को लच्य कर ही काव्य में प्रयुक्त होती हैं। श्रानन्दवर्धन ने वृत्ति के साथ रीति का सम्बन्ध प्रदर्शित करते समय दोनो के स्वरूप का स्पष्ट प्रतिपादन किया है। रसानुकूल व्यवहार को ही 'वृत्ति' कहते हैं। यह वृत्ति दो प्रकार की होती है। अर्थ के रसानुगुरा व्यवहार को कैशिकी श्रादि वृत्ति कहते हैं श्रीर शब्द के रसानुरूप व्यवहार को उप-नागरिका आदि वृत्ति कहते हैं और इन्ही द्वितीय प्रकार की वृत्तियों को 'रीति'

१ दीत—ललित—मध्यवर्णंनीयविषय गौडीय—वैदर्भ—पाञ्चालदेश— हेवाकप्राचुर्यदृशा तदेव त्रिविधं रीतिरित्युक्तम् । लोचन पृ०६

२ रसाद्यनुगुण्यत्वेन व्यवहारोऽर्थशब्दयोः श्रोचित्यवान् यस्ता एव वृत्तयो द्विविधा मताः ॥

<sup>--</sup>ध्वन्यालोक ३।३३

के ग्रिमधान से उल्लिखित करते हैं। इस प्रकार शाब्दिक वृत्तियों—उप-नागरिका, परुपा, कोमला—को ही वैदर्भी ग्रादि रीतियों की संज्ञा प्रदान की गई है।

### राजशेखर

राजशेखर ने 'रीति' का 'प्रवृत्ति' तथा 'वृत्ति' के साथ घनिष्ठ सम्पर्क भली भाँति दिखलाया है। उनकी कल्पना है कि काव्यपुरुप की खोज में उनकी प्रियतमां साहित्यविद्यावधू भारत की चारो दिशाश्रों में जाती है श्रीर चहाँ पहुंच कर वह विलद्ध्या वेशभूपा धारण कर लेती है, विचित्र प्रकार का विलास ग्रहण करती है श्रीर श्रपने भावों की श्रमिव्यक्ति के लिए नवीन वचन-विन्यास का भी श्राश्रय लेती है। उसी दिन से साहित्य-ससार में 'प्रवृत्ति' 'वृत्ति' तथा 'रीति' का उद्भव होता है। राजशेखर के शब्दों में इनके लद्ध्या हैं—वेषविन्यासक्रमः प्रवृत्तिः ; विलासविन्यासक्रमो वृत्तिः चचनविन्यासक्रमो रीतिः श्र्यात् वेष के विन्यास का प्रकार 'प्रवृत्ति' कहलाता है। विलास के विन्यास का कम वृत्ति है। तथा वचनों के विन्यास का कम रीति है।

सर्वप्रथम कान्यपुरुष की खोज में सव लोग पूरव की श्रोर चले—जिधर श्रंग—वंग—सुम्ह—पुगड़ श्रादि देश हैं। इन देशों में साहित्यवधू ने ने जैसी वेशभूषा धारण की उसीका श्रनुकरण उन देशों की स्त्रियों ने किया। उन देशों में जाकर कान्यपुरुष ने जैसी वेपभूषा धारण की वहाँ के पुरुषों ने भी उसीका श्रनुकरण किया। उन देशों में जाकर साहित्यवधू जिस प्रकार की बोली बोलती गई, वैसी ही बोली वहाँ बोली जाने लगी। उस बोलचाल का नाम गौडी रीति हुश्रा, जिसमें समास तथा श्रनुपास का

१ त्राद्वार्द्रचन्दनकुचार्पितसूत्रहारः सीमन्तचुम्बिसचयः स्फुटबाहुमूलः। दूर्वाप्रकाग्डरुचिरास्वगुरूपभोगाद् गौडाङ्गनासु चिरमेष चकास्त वेषः॥

<sup>—</sup>काव्यमीमांसा पृ० ८

श्रत्यधिक प्रयोग रहता है। वहाँ जों कुछ नृत्य गीत श्रादि कला दिखलाई गई उसका नाम हुश्रा—भारती वृत्ति। उन देशों की जो वेषभूषा प्रयुक्त हुई उसकी प्रतिपादिका प्रवृत्ति का नाम 'श्रोड्रमागर्धी' हुश्रा।

इसके अनन्तर काव्यपुरुष पाञ्चाल की ओर चला जहाँ पाञ्चाल, श्रूरसेन, हस्तिनापुर, काश्मीर, वाहीक, बाह्नीक, बाह्नवेय, आदि जनपद हैं। वहाँ पर जो वेशमूषा साहित्यवधू ने धारण की उसीका अनुकरण वहाँ की स्त्रियों ने किया। साहित्यवधू के अनुकरण पर पाञ्चाल देश की सुन्दरियों का गण्डस्थल सोने के कर्णभूषणों के हिलने से तरिष्ट्रत होता था; सुन्दर मोतियों की माला गले से नामी तक लटकती हुई धीरे धीरे हिलती थी। उनकी सुन्दर चादर एड़ी तक लटक रही थीं। इस वेशमूषा से संवलित प्रवृत्ति का नाम 'पाञ्चाल मध्यमा' है। इन देशों में जाकर साहित्यवधू ने किञ्चित् नृत्य, गीत, वाद्य, आदि विलासों को प्रदर्शित किया। उसका नाम 'सात्वती वृत्ति' हुआ। वही उग्रता धारण करने पर 'आरमटी वृत्ति' के नाम से प्रसिद्ध हुई। वहाँ की बोलचाल का नाम हुआ पाञ्चाली रीति जिसमें समास, अनुपास, का प्रयोग कम होता है तथा उपचार अर्थात् लाच्चिक प्रयोगों की प्रधानता रहती है। इस प्रकार इस 'मध्यदेश' से सम्बद्ध रीति का नाम है पाञ्चाली रीति, प्रवृत्ति का नाम है पाञ्चाली रीति, प्रवृत्ति का नाम है पाञ्चाली रीति, प्रवृत्ति का नाम है पाञ्चाल मध्यमा तथा वृत्तियों का नाम है सात्वती और आरमटी।

इसके बाद काव्यपुरुष श्रीर साहित्यवधू श्रवन्ति देश की श्रोग गये जहाँ श्रवन्ति, वैदिश, सुराष्ट्र, मालव, श्रबंद, भ्रगुकच्छ श्रादि देश हैं। वहाँ पर साहित्यवधू ने एक नवीन प्रकार का ही वेश धारण किया जिसमे पाञ्चाल देश श्रीर दिव्यण देश के वेशों का मिश्रण था। इसकी प्रशंसा में मुनियों का यही

ताडङ्गवल्गनतरङ्गितगगडलेख—
 मानाभिलम्बिदरदोलिततारहारम् ।
 ऋाश्रोणिगुल्फपरिमण्डिलितोत्तरीयं,
 वेपं नमस्यत महोदयसुन्दरीणाम् ॥

2

कथन था कि अवन्ति देश के पुरुषों का नेयथविधान (वेश-रचना) पाञ्चाल देश के पुरुषों के समान था परन्तु स्त्रियों का वेश दिल्ला देश के समान था। वहाँ के लोगों की बोली और चिरत्र में भी इन दोनों देशों का मिश्रण दीख पड़ता था। इस प्रवृत्ति का नाम आवन्ती है जो पाञ्चाल मध्यमा तथा दिल्लात्या की मध्यवर्तिनी है। यहाँ की वृत्तियों का नाम सात्वती तथा कैशिकी है। इस प्रकार भारतवर्ष का यह पश्चिम प्रान्त राजशेखर की सम्मति में उत्तर तथा दिल्ला भारत के मध्यवर्ती होने के कारण वेशभूपा मे, नृत्य-कला में, बोलचाल में इन दोनों प्रान्तों का सामझस्य उपस्थित करता है।

इसके पश्चात् काव्यपुरुप दिल्ला दिशा की त्रोर चला जिधर मलय, मेकल, कुन्तल, केरल, पालमञ्जर, महाराष्ट्र, गङ्ग, कलिङ्ग त्रादि जनपद हैं। इन देशों मे जाकर साहित्यवधू ने एक विचित्र वेश धारण किया जो त्राज भी केरल देश ( त्राधुनिक त्रिवाकुर तथा कोचीन राज्य ) की कामिनियों के द्वारा ग्रंगीकृत होकर त्रपनी स्वतन्त्र सत्ता उद्घोषित कर रहा हैं।

यहाँ की प्रवृत्ति का नाम दािच्चिए।त्या प्रवृत्ति हुन्नाः। साहित्यवधू ने यहाँ जिस विचित्र नृत्य, गीत, वाद्य के विलास को प्रकट किया उसी का नाम कैशिकी वृत्ति था। काव्यपुरुष ने जिस बोलचाल तथा कथन-प्रकार का

श पाञ्चालनेपथ्यविधिर्नराणां, स्त्रीणां पुनेर्नन्दत्त दान्तिणात्यः । यज्ञत्पितं यचिरतादिकं तत्, श्रुन्योन्यसंभिन्नमवन्तिदेशे ॥ का० मी० पृ० ६

त्र्यामूलतो विलतकुन्तलचारुचूड— श्चूर्णालकप्रचयलाञ्छितमालमागः । कच्चानिवेश-निविडीकृत-नीविरेष, वेषश्चिर जयित केरलकामिनीनाम् ॥

वही

स्त्रपने भाषण मे उपयोग किया उसका नाम निहुत्रा वैदर्भी रीति । इसमें श्रुत्यनुप्रास की सत्ता रहती है तथा समास का अभाव रहता है। दिल्लिण देश लिल कलाओं की विलासभूमि माना गया है। इसीलिये मरत ने दालिणात्या प्रवृत्ति की प्रशंसा में कहा है कि यह गीत, नृत्य, वाद्य की बहुलता से समन्वित होती है तथा यहाँ का अभिनय चतुर, मधुर तथा लिलत होता है । कुन्तक ने भी दालिणात्य गीत की स्वाभाविक मधुरता की बड़ी प्रशसा की है । यद्यपि दिल्लिण दिशा में अनेक देश भरत तथा राजशेखर ने गिनाये हैं परन्तु कैशिकी वृत्ति के उदय का मुख्य स्थान विदर्भ देश है। विदर्भ देश के साहित्य-माधुर्य तथा रसपरिपाक की प्रशसा संस्कृत साहित्यमें सदा से होती रही है। इसी-लिये राजशेखर ने विदर्भ के मुख्य नगर वत्सगुल्म को भगवान कामदेव का कीडा-निवास बतलाया है जहाँ काव्यपुरुष ने साहित्यवधू के साथ गान्धर्व रीति से विवाह किया। इससे पता चलता है कि प्राचीन भाग्त मे विभिन्न प्रान्तों की साहित्यक-सम्पत्ति तथा काव्य-सौन्दर्य की समीज्ञा करके प्राचीन आलोचकों ने उन उन देशो के नाम से विभिन्न काव्यशैलियों का नामकरण किया।

राजशेखर रीति के साथ प्रवृत्ति तथा वृत्ति सामझस्य के लिए भरत के ही ऋगी हैं। मरतमुनि ने इस निषय का निशिष्ट वर्णन नाट्यशास्त्र के प्रवृत्ति-धर्मन्यञ्जक नामक चतुर्दश अध्याय मे किया है। राजशेखर के इस निवरण का स्पष्ट परिचय यह तालिका देती है—

१ तत्र दान्तिणात्या भवेत् बहुगीतनृत्यवाद्या, कैशिकीप्राया, चतुरमधुर-लिलताङ्गामिनया। भरत नाट्यशास्त्र पृ० १४७

२ न च दान्तिगात्यगीतविषयसुस्वरतादिध्वनिरामग्गीयकवत् तस्य स्वान् भाविकत्व वक्तुं पार्यते । व० जी० पृ० ४६

३ तत्रास्ति मनोजन्मनो देवस्य क्रीडावासो विदर्भेषु वत्सगुल्मं नाम नगरम्। तत्र सारस्वतेयः तामौमेयी गन्धर्ववत् परिणिनाय। का० मी० पृ० १०

| देश      | प्रयृत्ति     | वृत्ति ,            | रीति     |
|----------|---------------|---------------------|----------|
| गौड      | श्रौड़मागधी   | भारती               | गौड़ी    |
| पाञ्चाल  | पाञ्चालमध्यमा | सात्त्वती, श्रारमटी | पाञ्चाली |
| श्रवन्ति | श्रावन्ती     | सात्त्वती, कैशिकी   | ×        |
| विदर्भ   | दाच्चिखात्या  | कैशिकी              | वैश्मी   |

इस तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवन्ति देश में राजशेखर ने किसी भी रीति की सत्ता नहीं मानी है। क्यों ? अवन्ति तथा लाट देश का वर्णन उन्होंने अनेक स्थलों पर किया है, परन्तु रुद्ध के द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर भी राजशेखर लाट देश को विशिष्ट रीति मानने के लिए उद्यत नहीं हैं। यह कुछ विचित्र सा जान पड़ता है। कारण यही हो सकता है कि उनकी हिष्ट में लाटीया तथा पाञ्चाली में विशेष अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता। दो-चार समस्त पदों के होने पर रुद्ध ने पाञ्चाली रीति मानी है और पाँच-सात समस्तपदों के अस्तित्व से लाटीया वनती है। अतः विशिष्ट पार्थक्य न होने से राजशेखर इन दोनों को स्वतन्त्र रीति नहीं मानते। राजशेखर के आविर्माव-काल में रीतिचतुष्ट्य की मान्यता थी, परन्तु उन्हे रीतित्रय का ही पच मान्य था। लाटीया रीति की पृथक सत्ता न मानने से वे तीन रीतियों के ही पच-पाती थे।

राजशेखर का रीतिविषयक ग्रन्थ—रीतिनिर्णय—तो लुप्त ही हो गया है।

श्रतः हम उनके रीतिविषयक समग्र सिद्धान्तों से अपरिचित ही हैं, तथापि

उनके नाटकों श्रीर कान्यमीमांसा के अध्ययन से हम उनके मुख्य सिद्धान्तों

से परिचय पा सकते हैं। रीतियों के पार्थक्य दिखलाने में राजशेखर ने

एक नूतन वैचित्र्य का निर्देश किया है अर्थात् योगवृत्ति, योगवृत्ति की परम्परा

श्रीर उपचार। राजशेखर के अनुसार रीतियों की विलक्षणता इस

वैदर्भी पाञ्चाली गौडी श्रममास ईषदसमास समास स्थानानुप्रास ईषदनुप्रास श्रनुप्रास ० योगवृत्ति उपचार योगवृत्तिपरम्परा

जैसे ऊपर दिखलाया गया है राजशेखर ने इन तीनों रीतियों का सम्बन्ध तीन देशों के साथ स्थापित किया है। उनकी दृष्टि में वैदमीं रीति ही सबसे सुन्दर तथा मनोहर है। उनका कहना है कि जब कान्यपुरुष की वधू ने गौडीरीति में उनसे संभाषण किया, तब वह उससे तिनक भी श्राकृष्ट नहीं हुआ (श्रवशंवदीकृत)। जब वह पाञ्चाली मे बोली, तब उसके प्रति उसका कुछ श्राकर्षण हुआ (ईशद्वशवदीकृतः)। जब उसने वैदमीं रीति में भाषण किया, तब वह उसके वश मे हो गया—वह नितान्त श्राकृष्ट हो गया (श्रत्यर्थ वशवदीकृतः)। इस प्रकार कान्यपुरुष के ऊपर वैदमीं का प्रमाव सबसे श्रिषक पड़ा। राजशेखर ने विदमें के वत्सगुल्म नगर में कान्यपुरुष तथा साहित्यिवद्या का विवाह-मंगल रचाया है जिससे स्पष्टतः सिद्ध होता है कि वे वैदमीं की मनोहरता तथा सरसता के विशेष पच्पाती थे।

वैदर्भी—नाटकों के अध्ययन से भी उनका वैदर्भी के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का परिचय मिलता है। बालरामायण में इस विषय के दो प्रसङ्ग आते हैं। तृतीय अङ्क में उनका कथन है कि वैदर्भी वाग् माधुर्यगुण को चुलाती है—माधुर्य वह है जो कानों के द्वारा चाटा जाता है। अन्यत्र उन्होंने विदर्भ

१ राजशेखर की दृष्टि में 'वत्सगुल्म' विदर्भ का मुख्य नगर प्रतीत होता हैं। श्राज भी नर्मदा नदी के उद्गम स्थान के पास 'वशगुल्म' नामक नगर हैं। सम्भवतः ये दोनों एक ही हैं। परन्तु वात्स्यायन ने कामशास्त्र (५,६) में विदर्भ तथा वत्सगुल्म को दो भिन्न-भिन्न देश माना है। प्रेष्याभिः सह तद्-वेषान् नागरकपुत्रान् प्रवेशयन्ति वात्सगुल्मकानाम् ३५। स्वैरेव पुत्रेरन्तः-पुराणि कामचारैर्जननीवर्जमुपमुज्यन्ते वैदर्भकाणाम्। ३६। क्या यह वत्सगुल्म राजशेखर के निर्दिष्ट स्थान से भिन्न है १ सम्भवतः यह वत्सराज उदयन का देश हो।

२ वाग्वैदर्भी मधुरिमगुणं स्यन्दते श्रोत्रलेखम् ।

देश में रस को पैदा करनेवाली वाग्देवता का निवास बतलाया है अर्थात् वैदर्भी में रस का प्राचुर्य रहता है तथा उसमें माधुर्य और प्रसाद गुणों की सत्ता रहती है । राजशेखर ही वैदर्भी की सरसता से आकृष्ट नही हुए हैं, परन्तु घनपाल, पद्मगुप्तपरिमल, श्रीहर्ष, नीलकराठ जैसे मान्य कवियो ने भी अपना पत्तपात इसी रीति की ओर दिखलाया है । वे लोग इसकी प्रशंसा करने से तृप्त नही होते । धनपाल (११ शतक का प्रथमार्घ) रीतियों में वैदर्भी को सबसे अधिक समुज्ज्वल बतलाते हैं।

विशिष्ट कियों की प्रशंसावाले पद्यों में राजशेखर का एक पद्य मिलता है जिसमें पार्खाली रीति का लद्या दिया गया है तथा कवियत्री शिला और वागा की कवितायें इस रीति का विशुद्ध स्वरूप स्वीकृत किया गया है। पाञ्चाली रीति वह है जहाँ शब्द तथा अर्थ का समान गुम्फन हो अर्थात् शब्द

१ वाग्देवता वसित यत्र रसप्रसूतिः
लीलापदं भगवतोः मदनस्य यञ्च ।
प्रेङ्खद् विदग्धवनिताञ्चितराजमार्गः
तत् कुरिडनं नगरमेष विभुर्बिमर्ति ॥

-वा० रा० रा५०

२' यत्त्वेमं त्रिदिवाय वर्त्म निगमस्याङ्गं च यत् सप्तमं स्वादिष्टं च यदैत्त्वादिष रसात्, चत्तुश्च यद् वाड्मयम् । तद् यस्मिन् मधुरं प्रसादि रसवत् कान्तं च काव्यामृतं सोऽय सुभ्रु पुरो विदर्भविषयः सारस्वती जन्मभूः॥ '

—वही १०।७४

, ३ वैदमींमिव रीतीनामधिकमुद्भाषमानास्।

—तिलकमंजरी पृ० १३०

४ शब्दार्थयोः समो गुम्फः पाञ्चालीरीतिरिष्यते । शिलामहारिकावाचि वाणोक्तिषु च सा यदि ।

त्रीर अर्थ का समिवेश एकं ही प्रकार का हो। इस रीति का यह लच्च्य नितान्त नूतन है और इस कल्पना के मूल का पता नहीं चलता।

राजशेखर ने इन दोनों रीतियों के श्रातिरक्त गौडी रीति का भी वर्णन कान्यमीमांसा में किया है। श्रातः वे भी केवल रीतित्रय—वैदर्भी, पाञ्चाली, गौडी—के पच्चपाती थे, यह निःसन्देह कहा जा सकता हैं। परन्तु इन तीनों से श्रातिरक्त 'मागधी' रीति का उल्लेख कर्प्रमञ्जरी की प्रस्तावना में श्रीर 'मैथिली' रीति का वर्णन वालरामायण के दशम श्रक में राजशेखर ने किया है। कर्प्रमञ्जरी के मङ्गलकोक में तीन रीतियों का उल्लेख मिलता है—(क) वच्छोमी जो वात्सगुल्मी (वैदर्भी) का ही प्राकृत रूपान्तर है; (ख) मागधी तथा (ग) पञ्चालिका। यहाँ 'मागधी' का केवल निर्देशमात्र है। बहुत सम्भव है कि 'मागधी' गौडी रीति का ही नामान्तर हो। परन्तु मैथिली रीति के स्वरूप का पर्याप्त परिचय राजशेखर ने बालरामायण (१०१६५) के इस पद्य में दिया है— '

यत्रार्थातिशयोऽपि सूत्रितजगत्मर्यादया मोदते सन्दर्भश्च समासमासलववत् प्रस्तारविस्तारितः। इक्तिर्योगपरम्परा—परिचिता काव्येषु चज्जुष्मताः सा रम्या नवचम्पकाङ्गि भवतु त्वन्नेत्रयोः प्रीतये॥

मैथिली रीति — इसमे तीन प्रधान गुण थे — (क) अर्थ का अतिशय भी जगत् मर्यादा की सीमा को अतिक्रमण नहीं करता। यह वहीं गुण है जिसे दण्डी तथा भोजराज 'कान्त' नाम से उल्लिखित करते हैं — 'कान्तं सर्वजगत् — कान्त लोकिकार्थानितक्रमात्'। (ख) अल्पसमास की स्थिति, (ग) योगपरम्गरा का निर्वाह जो दण्डी के अनुसार 'गोडी' रीति में पाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि मैथिली रीति वैदर्मी तथा गोडी के अन्तराल की शैली थी और इसीलिए इसमें उक्त रीतियों के विशिष्ट गुणों का मिश्रण होता था।

१ वैदर्भी गौडीया पाञ्चाली चेति रीतयस्तिस्रः श्रासु च साचात्रिवसति सरस्वती तेन लच्यन्ते ।

<sup>-</sup>का० मी० पृ० ३१

परन्तु श्रालंकार प्रन्थों में कहीं भी मिथिला देश की गणना स्वतन्त्र रीति के प्रचारक प्रान्तों में नहीं की गयी है। केवल 'श्रीपाद' नामक श्रालंकारिक ने मैथिली को वैदमीं के समान ही श्रालंकारशेखर में किया है । इस उल्लेख मत का उल्लेख केशव ने श्राप्ते श्रालंकारशेखर में किया है । इस उल्लेख से यही प्रतीत होता है कि मैथिली मागधी का ही नामान्तर था। मोजराज ने मागधी रीति को स्वीकृत किया है, परन्तु उनका यह कथन कि रीतियों के निर्वाह न होने पर खण्डरीति मागधी होती है विषय को सुबोध नहीं बनाता। यह लच्चण स्वयं श्राव्यवस्थित है श्रीर इस विषय के स्पष्टीकरण में सहायता नहीं करता। मैथिली मागधी का ही नामान्तर मले सिद्ध हो जाय, परन्तु यह तो निश्चत ही है कि न तो कसी मान्य श्रालंकारिक ने इसका निर्देश किया श्रीर न यह कविजनों के द्वारा श्राहत ही हुई।

### भोजराज

भोजराज ने रीतियों के विषय मे विवेचन किया है। उन्होंने रीतियों की संख्या में दो नाम श्रौर जोड़ दिये हैं। रीतियों की प्राचीन संख्या चार थी। उन्होंने दो श्रन्य मेदों की भी कल्पना की है। ये मेद हैं—श्रावन्तिका श्रौर मागधी। वैदर्भी तथा पाञ्चाली की श्रन्तराजवर्तिनी रीति का नाम श्रावन्तिका है जिसमें दो, तीन, या चार समस्तपदों का श्रस्तित्व रहता हैं। समस्त रीतियों के मिश्रण को लाटी श्रौर इस रीति के निर्वाह न होने पर

—सर० कराठा० २।३२

१ तदेतत् पल्लवयान्त श्रीपादाः—
गौडी समासंभ्यस्त्वात् वैदर्भी च तदल्पतः ।
श्रानयोः संकरो यस्तु मागधी सातिविस्तरा ।
गौडीयैः प्रथमा, मध्या वैदर्भः मैथिलैस्तथा ।
श्रान्येस्तु चरमा रीतिः स्वभावादेव सेव्यते ॥
प्र०६ (काव्यमाला सं०)

२ श्रन्तराले तु पाञ्चाली वैदम्योर्गाऽवतिष्ठते । साऽवन्तिका समस्तैः स्याद् द्वित्रैस्त्रिचतुरैः पदैः ।

खरडरीति मागधी होती है भोजराज के लच्चण तथा मेददर्शन उतने समीचातमक नहीं प्रतीत होते । इन नवीन प्रकारों की विशिष्टता का विशेष परिचय
नहीं चलता । भोज ने इन छ प्रकार की रीतियों का वर्णन अपने सरस्वती
कर्ण्डाभरण में किया है । श्रृङ्कारप्रकाश में इन दो नवीन रीतियों का
अस्तित्व नहीं मिलता, केवल प्राचीन चार रीतियाँ—पाञ्चाली, गौडीया,
वैदर्भी तथा लाटीया—ही उल्लिखित तथा विशेषरूपेण लच्चित हैं । भोज ने
राजशेखर के रीति-लच्चणों को श्रहण किया है और अग्निपुराण का रचयिता
इन चारों रीतियों के लच्चण के लिए भोजराज का ही श्रृणी है ।

रीति के इतिहास में राजशेखर का नाम इसिलए स्मरणीय रहेगा कि इन्होंने प्राचीन परम्परा से किञ्चित् पृथक् हो कर रीतिनिरूपण् में कतिपय नूतन साधनों का उपयोग किया। मामह तो रीति के विभेद को ही मानने न थे। दर्खी श्रोर वामन ने 'गुर्ण' नामक काव्यतत्त्व को रीतियों के पार्थक्य का मूल कारण स्वीकार किया। राजशेखर ने रीतियों के लच्चणिनदेश के अवसर पर ऐसे साधनों का प्रयोग किया जो उनसे पहिले काव्य जगत् में कहीं उपलब्ध नहीं थे। मोजराज ने इन्हीं को 'श्रृङ्गारप्रकाश' के १७ वें पिरुक्छेद में प्रहण् किया श्रीर श्रान्पुराण् के रचियता ने ३४० श्रध्याय में मोजराज के श्राधार पर रीति-वृत्ति-प्रवृत्ति का निरूपण् प्रस्तुत किया। 'शारदातनय' ने 'मावप्रकाशन' में, शिङ्गभूपाल ने रसार्णवसुधाकर में तथा 'बहुरूपिभंत्र' ने दशरूपक टीका में इसी परम्परा का श्रमुगमन किया। राजशेखर इस परम्परा के प्रथम प्रतिपादक हैं। उनका रीतिवर्णन ऊपर दिया गया है। यहाँ मोजराज के द्वारा निर्दिष्ट लच्चण् के साथ तुलना करने के लिए दोनो का एकत्र उल्लेख किया जा रहा है।

| गौडीया  |                |            |                  |
|---------|----------------|------------|------------------|
| राजशेखर | समास           | श्रनुप्रास | योगवृत्तिपरम्परा |
| भोजराज  | श्रविदीर्घसमास | पादानुपास  | योगरूढिपरम्परा   |

र समस्तरीतिन्यामिश्रा लाटीया रीतिरिष्यते ।
 पूर्वरीतेरिनर्वाहे खरडरीतिस्त मागधी ।

इन तीन लत्त्रणों के श्रांतिरिक्त भोजराज गौडीया के लत्त्रणप्रसङ्ग में 'परिस्फुटबन्ध' 'नात्युपचारवृत्तिमत्' श्रन्य दो विलत्त्रणताश्रों का निर्देश करते हैं। पता नहीं कि उनके पास इनके लिए कोई श्राधार था या नहीं। ऊपर के तीनों लत्त्रण तो भोज ने राजशेखर से ही महण् किया है, केवल श्रिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कतिपय विशेषण् जोड़ दिये हैं।

### पाञ्चाली

राजशेखर ईषदसमास ईषदनुपास उपचार भोजराज श्रनितदीर्घसमास पादानुपास उपचार भोजराज ने दो नई बातें श्रीर द —श्रनितस्फुट बन्ध श्रीर योगरूढि। वैदर्भी

राजशेखर श्रसमास स्थानानुप्रास योगवृति भोजराज श्रसमास " "

भोज ने यहाँ भी दो विलच्च साधन दिये हैं — अतिसुकुमार बन्ध और श्रिन्पचारवृत्ति ।

रीतिविषयक प्राचीन परम्परा की अवहेलना इन लच्चणों में स्पष्ट है, परन्तु फिर भी हम इन लच्चणों को प्राचीन लच्चणों से एकदम असम्बद्ध भी नहीं मान सकते। दएडी-वामन की परम्परा में समात तथा अनुप्रास रीतिनिर्ण्य में नियामक माने गये हैं और वे यहाँ भी उसी रूप में हैं। उपचार का भी अभाव प्राचीन लच्चणों में नही है क्योंकि दएडी ने समाधि गुण में उपचार को ही मुख्य माना है (काव्या० १।६३) वन्धस्फुटत्व, योगरूढ़ि की पदावली अवश्य ही नृतन के समान प्रतीत हो रही है।

शारदातनय ने भोजराज के श्रङ्कारप्रकाश में निर्दिष्ट चारों प्रकार के अनुमावों को अपने प्रन्थ में स्वीकार किया है —(१) मनआरम्भानुभाव,

१ ग्रन्यधर्मस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना । सम्यगाधीयते यत्र स समाधिः स्मृतो यथा ॥ —दग्डी १।६३

२ श्रनुमावश्चतुर्घा स्यान्मनोवाक्कायबुद्धिभिः।
— भावप्रकाशन पृ० ६ पं० १३,

(२) वागारम्मानुमाव, (३) गात्रारम्भानुमाव, (४) बुद्ध्यारम्मानुमाव। इनमे रीति, वृत्ति तथा प्रवृत्ति को उन्होंने मोज के ही अनुसार बुद्ध्यारम्म अनुमाव के अन्तर्गत माना है । अतः रीति बुद्ध्यारम्म अनुमाव मे अन्यतम है। इसके पार्थक्य के साधन चार लच्च्या माने गये हैं —(क) समास, (ख) सौकुमार्य आदि, (ग) उपचारविशेष, (घ) प्रास और अनुप्रास। शारदातनय मोजराज से भी एक डग आगे बढ़कर हैं क्योंकि उन्होंने सौराष्ट्री तथा द्राविडी जैसी अश्रुतपूर्व रीतियाँ ही नहीं बढ़ाई हैं, प्रत्युत वे १०५ रीतियों के मानने के पच्च में हैं। वे तो इतना कहते हैं कि रीतियाँ सख्या में उतनी हैं जितने बोलनेवाले मनुष्य । यह तो रीतियों की संख्या की पराकाष्टा हो गई!!!

शिगभूपाल का भी रीतिवर्णन भोजराज के वर्णन के अनुरूप ही है। अगिपुराण के ३४० वे अध्याय मे रीति-वृत्ति-प्रवृत्ति का प्रसङ्ग वर्णित है। ते तीनों बुद्धचारम्भ अनुभाव के अन्तर्गत माने गये हैं। यहाँ जो रीतियों के भेद तथा लच्चण प्रस्तुत किये गये हैं वे सव भोजराज के शृःगारप्रकाश के अनुरूप ही हैं।

बहुरूप मिश्र ने 'दशरूपक व्याख्या' में रीतियों के परस्पर तारतम्य का जो वर्णन किया है, वह शारदातनय से ग्रहण किया गया है। रीतियों के विमेदसम्पादक चार लच्चण हैं—(-१) समासतारतम्य, (२) उपचार-तारतम्य, (३) बन्वसौकुमार्या तारतम्य, (४) श्रनुप्रासमेद, (५) योगादिमेद।

| 8 | _                    | निर्मावपु रोतिः प्रथममुच्यते ।                 |
|---|----------------------|------------------------------------------------|
|   | रातिवचन              | विन्यासक्रमः सापि चतुर्विधा ॥                  |
|   |                      | —भावप्रकाशन, पृ० ११                            |
| २ | समाससौड्             | हुमार्यादितारतम्यात् कचित् कचित्।              |
|   | उपचारवि              | शेषाच्च प्रासानुप्रासमेदतः ॥                   |
|   |                      | —वही ।                                         |
| ३ | प्रतिवचनं            | प्रतिपुरुषं तदवान्तरजातितः प्रतिप्रीति ।       |
|   | <b>त्र्यानन्त्या</b> | त् संज्ञिप्य प्रोक्ता कविभिश्चतुर्विधेत्येषा ॥ |

इस समस्त विशिष्टता के आद्य प्रवंतक राजशेखर ही हैं। अतः रीति के इतिहास में इन विशिष्ट मान्यता के प्रवंतक होने से राजशेखर का नाम विशेष महत्त्व तथा गौरव से भूपित है।

### **कुन्तक**

रीति के इतिहास में कुन्तक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अलङ्कार शास्त्र के तत्त्वों की विवेचना में कुन्तक की प्रतिमा त्रालौकिक है-उनकी सूम इतनी पैनी है कि वह तत्त्वों के विशद विश्लेषण में कृतकार्य होती है। श्रन्य काव्यतत्त्वों के समान रीति के भी विषय में कुन्तक ने जो समीज्ञण प्रस्तुत किया है वह नितान्त मौलिक, प्रामाणिक तथा निगूढ है। वे रीति के मौलिक तथ्य के समीचक हैं, उनकी दृष्टि उसके बाह्यरूप तक ही परिमित नहीं रहती । वे प्रथमतः रीतियों के भौगोलिक ग्राभिधान को आदर की दृष्टि से नही देखते । उनका कहना है कि रीति तो कवि के आन्तरिक गुणों तथा स्वमाव की बाहरी श्रमिव्यक्ति है, देशविशेष से उसका सम्बन्ध ही क्या ! किसी विशिष्ट देश में होनेवाले असाधारण नियमों को 'देशधर्म' के नाम से पुका-रते हैं जैसे दित्या देश में मामा की कन्या से विवाह । तो क्या रीति भी इसी प्रकार 'देशधर्म' है ? देशधर्म का यह स्वभाव होता है कि वह बृद्धों की व्यवहारपरम्परा पर ही अवलम्बित होता है, उस देश के निवासियों की शक्ति-त्रशक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु रीति के विषय में यह नहीं कहा जा सकता। यदि किसी देश के जलवायु में ही किसी विशिष्ट प्रकार की काव्य-रचना के साधन उपलब्ध होते, तो उस देश का प्रत्येक निवासी ही उस प्रकार की काव्य रचना में प्रवीण होता । परन्तु तथ्य बात तो इससे नितान्त विरुद्ध है । समासबहुला गौडी रीति के चेत्रभूत गौडदेश में उत्पन्न होने पर भी गीतगोविन्द के रचियता महाकवि जयदेव की कविता से कितना लालित्य है, कितना माधुर्य 'है, क्या यह किसी सहृदय से छिपा हुआ है ! विदर्भदेश में उत्पन्न होने पर

१ न च दाचिणात्यगीतविषयसुस्वरतादिध्वनिरामणीयकवत् तस्य स्वाभा-विकत्वं वक्तुं पार्यते । तस्मिन् सति तथाविधकान्यकरण सर्वस्य स्यात् । — व० जी० प्र० ४६

भी महाकि भवभूति के युद्धवर्णन की श्रोजस्विता, प्रौढ़ता तथा सानुप्रासता-किस सहृदय के हृदय को उद्दीप्त नहीं बनाती ? श्रतः रीतियों का सम्बन्ध किसी देशिवशेष से कथमिप समर्थित नहीं होता । श्रतः वस्तुस्थिति के श्राधार पर वैदर्भी, गौडी तथा पाञ्चाली जैसी देशप्रधान सज्ञा की श्रवहेलना ही युक्तियुक्त है।

कुछ श्रालोचक इन रीतियों मे गुण की दृष्टि से तारतम्य के उपासक हैं—वैदमीं उत्तम रीति है, गौडी मध्यम तथा पाञ्चाली श्रधम । परन्तु कुन्तक इस मत से भी सहमत नहीं हैं। शास्त्र का उद्देश्य उत्तम तत्त्वों का विवेचन ही होता है। यदि गौडी श्रीर पाञ्चाली मध्यम तथा श्रधम कोटि मे श्राती हैं, तब शास्त्र में इनके वर्णन करने से लाम ही क्या ? शास्त्र का उद्देश्य श्लाधनीय रीति के वर्णन में ही है—उस रीति के, जिस का काव्य में श्रनुकरण तथा प्रयोग सर्वथा प्रामाणिक, श्रादरणीय तथा स्तुत्य होता है। वैदमीं रीति की विवेचना ही जिज्ञासुश्रों के लिए पर्याप्त होती। श्रतः रीतित्रयी में गुण्त्रयी की व्यवस्था करना सर्वथा निराधार श्रीर प्रमाणहीन हैं। यदि वैदमीं श्रादि रीतियों के श्रिमधान केवल संज्ञा माने जाय श्रीर कविता के किसी देशविशेष से सम्बन्ध की श्रीभव्यक्ति स्वित नहीं हो, तो कुन्तक इन नामों में श्रापत्ति करने को प्रस्तुत नहीं हैं।

रीति के विषय में कुन्तक का यह मुख्य सिद्धान्त है कि रीति का सम्बन्ध कवि के स्वमाव से ही होता है। कविस्वमाव के प्रकार अनन्त हैं

१ चिरन्तनैर्विदर्भादिदेशविशेषसमाश्रयग्रेन वैदर्भीप्रभृतयो रीतयस्तिसः समाम्नाताः । तासा चोत्तमाधममध्यमत्ववैचित्र्येण त्रेविध्यम् । श्रन्येश्च वैदर्भ-गौडीयलच्रणं मार्गद्वितयमाख्यातम् । एतच उमयमपि श्रयुक्तिमत् ।

<sup>---</sup>व॰ जी॰ पृ० ४५

२ न च रीतीनामुत्तमाधममन्यमत्वभेदेन त्रैविध्यमन्यवस्थापयितुं न्याय्यम्। यस्मात् सहृदयाह्नादकारि कान्यलन्त्रणप्रस्तावे वैदर्भीसदृशसौन्दर्यासम्भवात् मध्यमाधमयोरपदेशवैयर्थ्यमायाति। परिहार्यत्वेनाप्युपदेशो न युक्ततामवलम्त्रते, तैरेवानभ्युपगतत्वात्।

श्रीर वे इतने निगूढ़ हैं कि उनके सूच्म श्रन्तर का वर्णन करना एक दुष्कर कार्य है। तथापि कतिपय प्रकारो की मुख्यता सर्वत्र लिखत होती है। स्वभाव तीन प्रकार के प्रधानतया होते हैं-सुकुमार, विचित्र, मध्यम । सुकुमार-स्वभाववाले किव की शक्ति भी तदनुरूप सहजा होती है। उसकी व्युत्पत्ति भी उसी प्रकार सौकुमार्य तथा रमणीयता से मिएडत होती है। इन्हीं शक्ति तथा व्युत्पत्ति के कारण वह 'सुकुमारमार्ग' से काव्यकला के साधन में प्रवृत्त होता है विचित्र स्वभाववाले कवि की शक्ति श्रौर ब्युत्पत्ति भी इसी प्रकार विचित्रता तथा उद्दीतता धारण करती है श्रीर वह कवि इसीलिए 'विचित्रमार्ग' से काव्यकला की साधना में संलग्न होता है । मध्यमस्वमाववाले कवि की शक्ति स्रौर व्युत्पत्ति पूर्वोक्त प्रकारो की मध्यगामिनी होती है स्रौर इसीलिए वह उन दोनों से पृथक् एक नवीन मार्ग से ही काव्य के रूप में अपनी कल्पना की अभिव्यक्ति करता है। यह नवीन मार्ग पूर्वोक्त दोनो मार्गो के संमिश्रणजन्य चमत्कार से व्याप्त रहता है। श्रतः इसका नाम है- 'मध्यम-मार्ग'। अतः रीति के निर्माण में किन का स्वभाव ही प्रधान कारण होता है-स्वभाव की ग्रनन्तता के कारण रीति की भी श्रनन्तता न्यायसङ्गत है, परन्तु ऐसी स्थिति मे रीतियों की गणना असम्भव व्यापार होगी, इसीलिए विपय को बोधगम्य बनाने के लिए तीन ही रीतियों का उल्लेख कुन्तक ने किया हैं।

१ कविस्वभावभेदिनवन्धनत्वेनः काव्यप्रस्थानभेदः समञ्जसता गाहते । सुकुमारस्वभावस्य कवेस्तथाविधैव सहजा शक्तिः समुद्भवित शिक्तशिकिः मतोरभेदात् । तथा तथाविधसौकुमार्यरमणीयां व्युत्पित्तमावध्नाति । ताभ्या च सुकुमारवर्त्मनाभ्यासतत्परः क्रियते । व० जी० पृ० ४६

२ तथैव चैतस्माद् विचित्रः स्वमावो यस्य कवेस्तद्विदाह्वादकारि-काव्यलच्च्यकरणप्रस्तावात् सौकुमार्यव्यतिरेकिणा वैचित्र्येण रमणीय एव, तस्य च काचिद्विचित्रैव तदनुरूपा शक्तिः समुल्लसति । व० गी० पृ० ४६

३ यद्यपि कविस्वमाव-भेद-निबन्धनत्वाद् ग्रनन्तभेदभिन्नत्वम् ग्रनिवार्ये तथापि परिसंख्यातुमशक्यत्वात् सामान्येन त्रैविध्यमेवींपपद्यते । .
—वहीं प्र० ४७

कुन्तक मनुष्य जीवन में 'स्वभाव' की महत्ता स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करते हैं। 'स्वभावो मूध्नि वर्तते-यह लोकोक्ति इसी महत्ता की प्रतिपादिका है। स्वभाव तो मनुष्य का 'स्वो भावः' = श्रपनापन, श्रपना श्रस्तित्व, श्रपना रूप है। मनुष्य के ब्रादर तथा तिरस्कार, मान तथा श्रपमान, उन्नति तथा श्रवनित पाने में उसका स्वभाव ही विशेषतः निमित्त हुत्रा करता है। सौम्य स्वभाव के कारण मनुष्य जहाँ जनसमाज मे सत्कार तथा मान पाता है, वही उग्रस्वभाव के कारण तिरस्कार तथा श्रपमान का भाजन बनता है। श्रतः 'स्वभाव' की व्यापकता तथा प्रभावशालिता सचमुच मानवजीवन के प्रत्येक स्तर में जागरूक रहनेवाली है । जब स्वभाव की इतनी महत्ता है, तो काव्यरचना में ही उसका प्रभाव क्यों नहीं लिखित होगा ? इसलिए कुन्तक ने रीति को कविस्वमाव के ऊपर आश्रित मानकर उसके लिए सुदृढ़ आधार खोज निकाला है। अतः इस महनीय आचार्यं की सम्मति में काच्य की रचना पर, उसके विशिष्ट प्रकार ग्रहण करने पर, शैली के निर्धारण पर, सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है - लेखक के 'स्वभाव' का, न तो उसके काल का और न उसके देश का। कुन्तक ने प्राचीन मान्य कवियों के मार्गों का भी निर्देश क्रपने प्रनथ में किया है। मातृगुप्त, मायूराज तथा मझीर कवि 'मध्यममार्ग' के उपासक हैं क्योंकि इन्होंने अपने काव्य के सहज सौन्दर्थ को बाह्य त्रालकरणों से त्रालङ्गृत कर उसे रुचिकर बनाया है। कालिदास श्रौर सर्वसेन किव 'सुकुमारमार्ग' के सेवक हैं क्योंकि इनके काव्यों मे कविता का स्वामाविक निखरा रूप लिखत होता है। शब्दाडम्बर तथा श्रोजगुण के कवि बाणमह 'विचित्रमार्ग' के सर्वश्रेष्ठ श्रन्यायी बतलाये गये हैं श्रौर भनभूति तथा राजशेखर भी इसी मार्ग के साधक स्वीकृत किये गये है।

१ श्रास्तां तावत् काव्यकरणं, विषयान्तरेऽपि सर्वस्य कस्यचित् श्रनादि-वासनाम्यासाधिवासितचेतसः स्वभावानुसारिण्यावेव व्युत्पत्त्यभ्यासौ प्रवर्तेते । तौ च स्वभावाभिव्यञ्जनेनैव साफल्यं भजतः

<sup>्</sup>राच्च० गी० पृ० ४७

## तीन मार्ग

· इस प्रकार कुन्तक ने प्राचीन भौगोलिक नामों का तिरस्कार कर कवि-स्वभावानुरूप तीन मार्गी का वर्णन किया है—(.१) सुकुमार मार्ग, (२) विचित्र मार्ग तथा (३) मध्यम मार्ग । ये तीनों मार्ग तीन प्रकार के स्वभाववाले कवियों के द्वारा आश्रित होते हैं और तीन प्रकार की त्रवस्था के उपयुक्त होते । किन्हीं कवियों का यह स्वभाव होता है कि वे वस्तु का वर्णन स्वामाविक ढंग से करते हैं, रस तथा भावों पर ही उनकी दृष्टि लगी रहती है, वे सहज सौन्दर्य के उपासक होते हैं, नैसर्गिकता उनके कान्य का जीवन होती है। ऐसे कवियों के द्वारा अभ्यस्त मार्ग 'सुकुमार' कहलाता है। इस प्रकार 'सुकुमारमार्ग' में 'रसपन्त', का निर्वाह होता है। कुछ कविजन 'कलापच् के उपासक होते हैं, वे अपने काव्य में वाहरी चाकचिक्य लाने क पच्चपाती होते हैं ग्रौर इसलिए वे अपनी कविता को अलंकारों से इतना अधिक भूषित कर देते हैं कि सर्वत्र अलंकारों का संकार तथा भड़कीली सजावट ही पाठकों की दृष्टि लुभाने लगती है। इस प्रकार श्रलंकारसमुच्चय से चर्चित, कलात्मक शब्दसौष्ठव से मिर्डित, रचना-प्रकार की संज्ञा 'विचित्रमार्ग' है। कतिपय कविजन उभयपत् के साम-ज्ञस्य के सेवक होते हैं—वे स्वाभाविक सौन्दर्य को ग्रालंकारों से विभूषित कर निसर्ग तथा कला दोनों का एकत्र संमिश्रण प्रस्तुत करते हैं। उनका मार्ग 'मध्यममार्ग' कहलाता है।

सुकुमार मार्ग

सुकुमारमार्ग की विशिष्टता परखने के लिए वाल्मीकि तथा कालिदास की कविता पर दृष्टि डालिए। वाल्मीकि का 'आदिकान्य' रामायण संस्कृत मारती का नितान्त अभिराम निकेतन हैं। सरस्ता तथा स्वामाविकता उसका सर्वस्व है। नाना रसों का मञ्जल समन्वय, प्रकृति वर्णन में सातिशय नैसर्गिकता, छोटे छोटे मनोरम पदों के द्वारा भावपूर्ण सरस अर्थ की अभिन्यक्ति—इस कान्य की विशिष्टता है। स्थान स्थान पर वाल्मीकि ने अपने कान्य को अलकारों से अलंकृत भी किया है, परन्तु यह अलंकारिवन्यास प्रयत्नसाध्य न होकर अनायास ही प्रस्तृत हुआ है। ये श्रलंकार रस के निवासक नहीं हैं, प्रत्युत इनसे वस्तु का सौंदर्थ श्रीर भी श्रिष्ठकता से निखरता है श्रीर रिकों का हृदय हठात् मुग्ध बन जाता है। इन श्रनायास साध्य श्रलंकारों के द्वारा रस की श्रिमिन्यक्ति होती है, कान्यशोभा का विकास संघटित होता है, गुण की गरिमा बढ़ती है। स्वभावोक्ति का प्रयोग वस्तु के सौंदर्थ को तथा प्रस्तुत रस की श्रमुक्जता को विशेषतः बढ़ाता है। वाल्मीकि ने हेमन्त के शीत की विपुलता दिखलाने के लिए उस हाथी का वर्णन किया है जो श्रत्यन्त प्यासा होने पर भी जल को स्पर्श करते ही श्रपने सूँ ह को सिकोड़ लेता है—

स्पृशंस्तु विपुलं शीतमुदक द्विरदः सुखम्। श्रत्यन्ततृषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम्।। ( श्रर्यय॰ श्र॰१६ )

यह स्वभावोक्ति हेमन्त के शीत की कितनी श्रमिन्यिक्तिका है, यह सहदयों से विशेष कहने की श्रावश्यकता नहीं। कालिदास की कविता में भी इसी नैसर्गिकता का राज्य है—इसका प्रदर्शन ही उनका ध्येय है। स्थान स्थानपर श्रलकारों का विन्यास है, परन्तु वह नितान्त भव्य है, मड़कीला नहीं, कि पाठकों का हृदय वर्ष्य वस्तु को छोड़कर श्रलकार की छटा की श्रोर श्राकृष्ट हो जाय। इस प्रकार निसर्गतः सरस, मधुर तथा प्रसादमयी पदावली के विन्यास से समन्वित मार्ग का नाम है——सुकुमारमार्ग ।

| १    | श्रम्लानप्रतिभोद्भिन्ननवशब्दार्थबन्धुरः                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | श्रयत्नविहितस्वल्पमनोहारिविभूषगाः ॥                                                         |
|      | भावस्वभावप्राधान्यन्यक्कृताहार्यकौशलः ।                                                     |
|      | रसादिपरमार्थज्ञमनः — सवादसुन्दरः ॥                                                          |
|      | त्रविमावितसंस्थानरामग्रीयकरञ्जकः ।                                                          |
|      | विधिवैदग्ध्यनिष्पन्निर्माणातिशयोपमः ॥                                                       |
|      | यत् किञ्चनापि वैचिन्यं तत्सर्वं प्रतिभोद्भवम् ।<br>सौकुमार्यपरिस्पन्दस्यन्दि यत्र विराजते ॥ |
|      | सुकुमाराभिधः सोऽयं येन सत्कवयो गताः।                                                        |
| _    | मार्गेगोत्फुल्लकुसुमकाननेनेव षट्पदाः ॥                                                      |
| £.}. | वर् जी० १ । २५-२६                                                                           |

## विचित्र मार्ग

'वैचित्र्यम् अलंकारः' अर्थात् विचित्रता का ही नाम अलंकार है। अतः अलंकार प्राण्वाले मार्ग को 'विचित्रमार्ग' कहना उचित ही है। इस मार्ग में अलंकारों की इतनी अधिक सजावट होती है कि एक अलंकार का प्रमाव मन से अभी हटा नहीं, कि दूसरा अलंकार अपनी प्रमुता जमाने के लिए आ बैठता है—एक अलंकार दूसरे अलंकार के निबन्धन का कारण बनता हैं। नाना रंगविरंगे रत्नों से जडित आमूषण हृदय पर जो प्रमाव उत्पन्न करते हैं या कारचोबी का काम किया गया रत्नखचित जरी का कपड़ा पैदा करता है वहीं प्रभाव यह मार्ग भी प्रस्तुत करता है। इसमें नृतन अर्थ का उल्लेख नहीं होता, केवल उक्ति की विचित्रता ही अलंकार्य रत्तु को लोकोत्तर कोटि में पहुँचा देती हैं। अतिशयोक्ति का विलास इस मार्ग की विशिष्टता होता है। विचित्रमार्ग की विशेषता पढ़ कर वाल्मीिक के द्वारा वर्णित रावण के पुष्पकविमान का वर्णन स्मरण हो आता है:—

न तन्न किञ्चित्र कृतं प्रयत्नतः न तत्र किञ्चित्र महाघरत्नवत्। न ते विशेषा नियताः सुरेष्विप न तत्र किञ्चित्र महाविशेपवत्

—रामा० सुन्दर० =1३

पुष्ठाकविमान में ऐसी कोई वस्तु न थी जो प्रयत्न से नही वनाई गई हो। ऐसी कोई चीज न थी जिसमें वेशकीमती हीरे जवाहिरात

श्र श्रलंकारस्य कवयो यत्रालंकरणान्तरम् श्रसन्तुष्टा निवधन्ति हारादेर्मणिबन्धवत् ।

व० जी० १।३५

२ यद्यप्यन्तनोल्लेखं वस्तु यत्र तदप्यलम् । उक्तिवैचित्र्यमात्रेण काष्टा कामपि नीयते ॥

-वहीं शश्

नहीं जड़ें गये थे। ऐसी रचना के प्रकार विद्यमान थे जो देवताश्रों के विमानों में भी नियत नहीं हैं। उसमें ऐसा कोई पदार्थ न था जिसकी कोई विशेषता न हो। वस यही है 'विचित्रमार्ग'—न तत्र किश्चित्र छतं प्रयत्नतः—जिसमे प्रत्येक वस्तु प्रयत्नपूर्वक रचित हो, जिसके प्रत्येक श्रुग में श्रुलकारों की छुटा हो, रचना की विशिष्टता हो। विचित्रमार्ग का प्राण है प्रयत्नरचित श्रुलंकरण, नेत्रों में गड़नेवाली सजावट, बाहरी चाकचिक्य। बाण्भद्दें के गद्य का परीक्षण कीजिए— यही विचित्र मार्ग का सर्वाङ्गशोभन उदाहरण है। श्रुलंकारों का प्रयत्नपूर्वक सन्निवेश, सजावट की उल्बण रचना, श्रुतिशय श्रुक्त का चमत्कारी विन्यास, क्रणकणायमान पदावली का क्रंकार—विचित्रमार्ग की श्रुपनी विभूति हैं। बाण तथा सुबन्ध, भवभूति तथा राजशेखर इस रीति के प्रतिनिधि किष् हैं।

### मध्यम मार्ग

इसका 'मध्यम' नाम नितान्त सार्थक है क्योंकि इसमें पूर्वोक्त दोनों मार्गो—सुकुमार तथा विचित्र—की शोभा समरूपेण एकत्र निवास करती हैं, न कम श्रौर न श्रधिक। यहाँ दोनो मार्गों का मिश्रण होता है श्रर्थात् दोनों के गुण एक साथ मिश्रित होकर काव्य में निबद्ध किये जाते हैं। कुछ किवजनों का यह स्वमाव होता है कि न तो स्वामाविक सौन्दर्थ रखने से उन्हे तृप्ति होती है, श्रौर न श्रलकारों की श्रधिक सजावट से ही उन्हें सन्तोप होता है, प्रत्युत दोनों का सन्तुलन ही उनकी कला का श्राराध्य

रवमावः सरसाकृतो भावाना यत्र बध्यते। केनापि कमनीयेन वैचित्र्येगोपबृहितः॥ विचित्रो यत्र वक्रोक्तिवैचित्र्यं जीवितायते। परिस्फुरति यस्यान्तः सा काप्यतिशयाभिधा॥

व० जी० १ । ४१,४२

लच्य होता है। ऐसे कवियो का मार्ग 'मध्यम मार्ग' कहलावेगा । कुन्तक ने इस मार्ग के उपासक जिन कवियो-मातृगुप्त, मायूराज तथा मझीर-का नामोल्लेख किया है उनके काव्यों का पता नहीं चलता। श्रतः इस मार्ग के मनोरम रूप का दर्शन कटिति करने में पाठक असमर्थ ही हैं।

## मार्गी के गुण

कुन्तक के इन मार्गों के विशिष्ट तथा साधारण दो प्रकार के गुणो का वर्णन किया है। 'सुकुमारमार्ग' में चार विशिष्ट गुगा उपलब्ध होते हैं जिनसे इस मार्ग की सहज शोभा स्वतः परिस्फिरित होती है। इन गुणो के नाम हैं—(१) माधुर्य, (२) प्रसाद, (३) लावएय, (४) ग्राभिजात्य।

(१) माधुर्य की विशेषता है - श्रसमस्तपदता तथा मनोहारिपद-विन्यास् । श्रर्थात् समास का स्वल्यप्रयोग (विल्कुल श्रमाव नही) तथा मनोहर पदों का विन्यास । कुन्तक से पहले वामन ने भी 'पृथक्पदत्वं माधुर्यम्' कहकर माधुर्य मे दीर्घसमास का ग्रामाव ग्रावश्यक माना है। ग्रार्थ की श्रमिव्यक्ति के लिए, यथार्थमाव के प्रदर्शन के निमित्त, लेखक को श्रर्थ के अपकर्ष तथा उत्कर्ष को लिचत करना पड़ता है श्रीर इस कार्य के लिए वाक्य

वैचित्रयं सौकुमार्यं च यत्र संकीर्णतां गते। 8 सहजाहार्यशोभातिशयशालिनी ॥ भाजेते माधुर्यादिगुण्यामो वृत्तिमाश्रित्य मध्यमाम्। यत्र कामपि पुम्णाति बन्धच्छायातिरिक्तताम् ॥ मार्गोऽसौ मध्यमो नाम नानाचित्रमनोहरः। यत्र वर्तन्ते मार्गद्वितयसम्पदः॥ स्पर्धया

-वं जीव श्रह-प्र

श्रसमस्तमनोहारिपदविन्यासजीवितम् २ माधुर्य सुकुमारस्य मार्गस्य प्रथमो गुणः॥

वहीं, १।३०

5-615

#### रीति-विचार

के पदों की पृथक्रूप से स्थित अनिवार्य होती है । समीस का भी अपना विशिष्ट सौन्दर्य है, परन्तु वह, जैसा महिममट ने प्रतिपादित किया है, अथों के सम्बन्धमात्र का ही बोध कराता है, न उनके उत्कर्ष का अौर न उनके अपकर्ष का । इसीलिए मान्य आलोचकों का आग्रह है कि रसभाव के अभिनिवेश से रुचिर सुकुमारमार्ग या वैदर्भी रीति में समास का यथाशक्य स्वल्पप्रयोग करना ही 'विदग्धता है । साथ ही साथ मनोहर पदो का विन्यास भी आवश्यक अंग है।

(२) प्रसाद = जिस शब्द की शक्ति जिस अर्थ के प्रकट करने में प्रिस है उसी शब्द का उस अर्थ में प्रयोग (प्रिस्डामिधानत्व) जिससे अर्थ की स्फूर्ति काटिति हो जाय । इतना ही नहीं, अर्थ का स्पष्टतः प्रतिपादन तो एक अग हुआ। रस तथा वक्तोक्ति का प्रतिपादन भी प्रसाद का ही कार्य है ! सुकुमार यार्ग की यह विशिष्टता है कि किव को जिस अर्थ की अभिन्यिक्त अभीष्ट हो, वह तत्-प्रतिपादक शब्द के द्वारा तुरन्त प्रकट होना चाहिए — अर्थ के साथ रसाभिन्यिक भी होनी ही चाहिए। जैसे इन्दुमती-स्वयंवर के अवसर पर कालिदास का यह पद्य—

| 8 | विनोत्कर्षापकर्षाभ्या स्वदन्तेऽर्था न जातुचित्। |   |
|---|-------------------------------------------------|---|
|   | तदर्थंमेव कवयोऽलंकारान् पयु पासते ॥             |   |
|   | तौ विषेयानुवाद्यत्वविवद्यैकनिबन्धनौ ।           |   |
|   | सा समासेऽस्तमायातीत्यसङ्घत् प्रतिपादितम् ॥      |   |
|   | व्यक्तिविवेक २।१४-१५।                           |   |
| २ | सम्बन्धमात्रमर्थाना समासो ह्यवबोधयेत्।          |   |
|   | नोत्कर्पमपकर्षं वा ॥                            |   |
|   | — वही २।१७                                      |   |
| ३ | श्रतएव च वैदमीं रीतिरेकैव शस्यते।               |   |
| - | यतः समास-सस्पर्शस्तत्र नैवोपपद्यते ॥            |   |
|   | वहीं शर्द                                       |   |
| 8 | श्रक्लेश व्यिताकृतं भगित्यर्थसमर्पण्म           |   |
|   | रसवक्रोक्तिविषय यत् प्रसादः स कथ्यते ॥          |   |
|   | व० जी० १। ३                                     | 1 |

8

## श्रनेन सार्धे विहराम्बुराशेस्तीरेषु तालीवनमर्भरेषु । द्वीपान्तरानीतलवङ्गपुष्पैरपाकृत स्वेदलवा मरुद्धिः ॥

रष्ट्र० ६ । ४३

[इस राजा के साथ समुद्र के तट पर विहार करो । तट के ऊपर ताड़ के घने वृक्तसमूहों में मर्मरघ्विन गूंजती रहती है। श्रन्य द्वीपों से लाये गये लवड़ के फूलों की गुन्ध से सुगन्धित वायु के द्वारा तुम्हारे पसीने के गूंद सुखा दिये जायेंगे]

(३) लावण्य—श्रोता तथा काव्यपाठक की दृष्टि अर्थ तथा रस की चर्वणा से पहिले बन्ध की सुन्दरता पर जाती है। अवण्पेशल पद कान में पड़ते ही श्रोता को अर्थ की अरेर स्वतः श्राकृष्ट कर लेते हैं। सुनने में रोचक वाक्य की ओर ध्यान श्राप ही श्राप श्राकृष्ट हो जाता है। श्रतः वर्ण-विन्यास तथा पदसन्धान की सम्पत्ति भी काव्य के लिए श्रावश्यक होती है श्रीर इसी गुण का नाम है—लावण्य । लावण्य श्रर्थात् बन्ध=रचना की सुन्दरता। इस गुण से किव का श्रमिप्राय काव्य के श्रन्तरंग की श्रपेत्ता उसके बहिरंग के सौन्दर्य सम्पादन में है।

स्नानार्द्रमुक्तेष्वनुधूपवासं विन्यस्तसायन्तनमल्लिकेपु । कामो वसन्तात्ययमन्द्वीर्यः केशेषु लेभे बलमङ्गनानाम्।

—रघु० १६।४०

[ प्रीष्म ऋतु का त्रागमन हो गया है । सुन्दरी रमिण्यों ने सायंकाल स्नान कर अपने केशों को धूप की गन्ध से वासित किया है । उनके केश स्नान से आर्द्र हैं तथा खुले हुए हैं । उनमें मिल्लिका के फूल सुशोमित हो रहे हैं । वसन्त के चले जाने से मन्दवीर्य कामदेव ने रमिण्यों के इन केशों से बल प्राप्त किया । केश काम के संचार में सहायक हैं ] यहाँ वन्ध की सुन्दरता पाठकों के चित्त को प्रथमतः आकृष्ट करती है ।

वर्ण्विन्यास विच्छित्तिपद-सन्धानसम्पदा । स्वल्पया बन्धसौन्दर्ये लावएयसमधीयते ॥

(४) आभिजात्य—यह भी लावण्य की कोट का ही गुण्ं है। इसमें वर्ण श्रवणेन्द्रिय को अतिशय सुख पहुँ चानेवाले होते हैं। प्रतीत होता है कि चित्त उसे स्पर्श कर रहा है, परन्तु शब्दों के द्वारा उसका ठीक वर्णन नहीं कर सकता। स्वभाव से इसकी कान्ति नितान्त श्लच्ण तथा मस्ण होती है, हृदय उसे स्पर्श करता है पर जिह्वा उसे यथार्थतः अभिव्यक्त सकती—वही है आभिजात्य गुण्ं। जैसा कालिदास का मेघदूत का यह पद्य—

ज्योतिर्लेखावलिय गलितं यस्य बहै भवानी पुत्रप्रेम्णा कुवलयदलप्रापि कर्णे करोति। धौतापाङ्गं हरशशिक् वा पावकस्तं मयुरं पश्चादद्रिप्रहण गुरुभिर्गर्जितैर्नर्तयेथाः।।

पूर्वमेघ ४४

जि उनके बरही की पखा गिरि तारे जड़ी सी कहूँ परती है। गौरि उठाय के पूत सनेह सों कानन कड़ा सौ ले घरती है॥ जासु कोएन की उज्ज्वलता शिव के शशि सो समता करती है। ताहि नचाइयो घोर बड़ी करि मॉहि गुफान के जो भरती है॥

—लद्मण्सिह्

लावएय श्रीर श्राभिजात्य शब्दों का मुख्य प्रयोग श्रलौकिक सुन्दरी के रूप के विषय में किया जाता है, परन्तु कविताकामिनी के गुर्गों के विषय में भी इनका प्रयोग उपचारवशात् उचित ही है।

श्रुतिपेशलताशालि सुस्पर्शमिव चेतसा ।
 स्वभावमस्ण्च्छायमाभिजात्य प्रचन्ते ॥

<sup>-</sup>व॰ जी० श३३

विचित्रमार्ग में भी पूर्वनिर्दिष्ट चारों गुगा विद्यमान रहते हैं। श्रन्तर इतना ही होता है कि यहाँ वे पूर्विचा श्रितशयरूप मे वर्तमान रहते हैं और वे श्राहार्यशोमा—प्रयत्नसाध्य बाह्यशोमा—के उत्पादक होते हैं। इसीलिए विचित्रमार्ग के उपयुक्त इन गुगों के स्वरूप में भी यत्रतत्र भेद है।

(१) साधुर्य-पदों की मधुरता जब विदग्धता या विचित्रता प्रकट करती है तथा कोमलता का निरास कर रचना के सौन्दर्य का कारण बनती है, तब वह साधुर्य नाम से अभिहित होती है। विचित्रमार्ग में साधुर्यगुण वैचित्र्यसम्पादक होता है तथा शैथिल्य का सर्वथा निराकरण करता है। यथा—

## किं तारुण्यतरोरियं रसभरोद्भिन्ना नवा वल्लरी लीलाशोच्छलितस्य कि लहरिका लावण्यवारांनिधेः॥

[ िकसी कामिनी के रूप का वर्णन है। क्या यह सुन्दरी तारुएयरूपी वृद्ध की नवरस से पूर्ण खिली हुई नूतन लता है अथवा क्या यह लीला से लहर मारनेवाले लावएयरूपी समुद्र की कोई लहरी है ] रूपक के सौन्दर्य के साथ साथ वाक्य का घनवन्ध माधुर्य का प्रतिनिधि है।

(२) प्रसाद—सुकुमारमार्ग में श्रसमस्तपदों का न्यास उचित माना जाता है, परन्तु विचित्रमार्ग में समासबहुल श्रोजगुण का किञ्चित् ग्रहण भी श्रावश्यक होता है। यही प्रसाद हैं जो वामन के श्रनुसार श्रोज का ही दूसरा नाम है (गाढबन्धत्वमोज:—वामन ३।१।५)

| १ | त्राभिजात्यप्रभृतयः पूर्वमार्गोदितागुणाः ।<br>त्रत्रातिशयमायान्ति जनिताहार्यसम्पदः ॥           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | —व० जी० श्लोक ११०                                                                              |
| २ | वैदग्ध्यस्यन्दि माधुर्य पदानामत्र वाध्यते<br>याति यत् त्यक्तशैथिल्यं वन्धवन्धुराङ्गताम् ॥      |
|   | —वही शि४४                                                                                      |
| ३ | ग्रसमस्तपदन्यासः प्रसिद्धः कविवर्त्मनि ।<br>किञ्चिदोजः स्पृशन् प्रायः प्रसादोऽप्यत्र दृश्यते ॥ |

नहीं शेष

जैसे---

श्रपाङ्गगततारकाः स्तिमितपद्मपालीभृतः स्फुरत्युभगकान्तयः स्मितसमुद्गतिद्योतिताः । विलासभरमन्थरास्तरलकिएत्तैकभ्रुवो जयन्ति रमणेऽपिताः समद्युन्दरीदृष्टयः ॥

[ प्रियतम के प्रति ऋषित की गई मतवाली सुन्दरी की दृष्टियाँ विजयी वर्ने—वे दृष्टियाँ, जिनकी तारका नेत्र के कोने तक पहुँच गई हैं, जिनके पद्म की पंक्ति बिल्कुल निश्चल हो गई है, सुन्दर कान्ति से जो स्निग्ध हैं, स्मित के उदय से जो प्रकाशित हो रही हैं, विलास के भार से जो मन्द मन्द चलती हैं और जिनमे एक भौह चञ्चल हो गया है।

इस पद्य में - स्रोज का मिश्रेण सुस्पष्ट ही है।

(३) लावएय—यह पदो के सौन्दर्य से प्रधानतया सम्बन्ध रखता है। इसमे पद एक दूसरे के साथ आपस में गूँथे रहते हैं। उनके अन्त में विसर्ग का लोप नहीं होता, प्रत्युत विसर्ग की विशिष्ट सत्ता रहती है और संयोगपूर्वक हस्य स्वर की अधिकता रहती है। वही 'लावएय' गुण है'।

श्वासोत्कम्पतरङ्गिणि स्तनतटे धौताञ्जनश्यामलाः कीर्यन्ते कण्शः कृशाङ्गि किममी वाष्पाम्भसां विन्दवः। किञ्जाकुञ्जितकण्ठरोधकुटिलाः कर्णामृतस्यन्दिनो हूकाराः कलपञ्जमप्रणयिनस्त्रुट्यन्ति निर्यान्ति च॥

[ हे तन्विक्ष । तुम्हारे स्तनों के तट श्वास की अधिकता के कारण कॉप रहे हैं और नेत्रों के कष्जल को घो डालनेवाली काली काली आँसुओं की वृदे कण कणरूप से विकीर्ण हो रही हैं। इसका क्या कारण है ? कान में अमृत को चुलानेवाले तथा मीठे पञ्चम स्वर के प्रेमी हुँकार क्यों आज

श्रत्रालुप्तविसर्गान्तैः पदैः प्रोतैः परस्परम् ।
 हस्वैः संयोगपूर्वैश्च लावरयमतिरिच्यते ॥
 —व० जी० १ । ४७

१

दूट रहे हैं श्रीर बाहर निकल रहे हैं—वे हुंकार, जो सिकोड़े गये क एठ में रक जाने के कारण सीधे न निकलकर टेढ़े निकल रहे हैं ]

इस पद्य में पहली विशेषता यह है कि समयपद परस्पर मिलकर एका-कार प्रतीत हो रहे हैं। अनेक पदों के अन्त में विसर्ग की बहुल सत्ता विद्यमान है। कम्प, रङ्ग, नश्या, र्यन्ते आदि अनेक पदों में संयोगपूर्वक हस्व प्रौढ़ता का सम्पादन कर रहा है जिससे पद्य का लावर्ण्य स्फुटित हो रहा है।

(४) श्राभिजात्य—ग्राभिजात्य वह गुण है जिसमें न तो श्रत्यन्त कोमलता का श्रस्तित्व हो श्रीर न श्रत्यन्त कठिनता का, प्रत्युत किव कौशल से सम्पादित होकर जो दोनों के मध्य में स्थिति धारण करें।

श्रिषकरतलतल्पं किल्पतस्वापलीला परिमलनिमीलत्पारिडमा गरडपाली सुतनु कथय कस्य व्यञ्जयत्यञ्जसैव स्मरनरपतिकेली—यौवराज्याभिषेकम् ॥ »

[ हे सुतनु, जो तुम अपनी हथेली पर लिर रखकर सो रही हो, सो उसके हत्तर सम्मिलन ( मेल या सम्बन्ध ) के कारण तुम्हारे कपोलों का पीलापन मिट गया है। सच सच बतलाओं कि यह किस नायक के राजा कामदेव के युवराजपद पर अभिषिक्त होने के सौभाग्य को प्रकट कर रहा है अर्थात् जिस नायक के प्रेम में अनुरक्त होकर तुम इतनी विरह्विधुरा हो, वह सचमुच धन्य है। —वह कामदेव नरपित के युवराज बनने की योग्यता रखता है अर्थात् कामदेव के समान ही सुन्दर है। वतलाओं ऐसा भाग्य-शाली कीन है ? ]

इस श्रङ्कारप्रधान पद्य में न तो वर्णों की नितान्त कोमलता है और न एकान्त काठिन्य, प्रत्युत दोनों के बीच की स्थिति है। लकार की स्थिति से कोमलता आई है, परन्तु एड, एड, इत, स्म, ज्य आदि संयुक्ताच्तरों के सहयोग में उसे मध्यम स्थिति प्राप्त हो गई है। यही है—आमिजात्य।

> यन्नातिकोमलच्छायं नातिकाठिन्यमुद्वहत् श्राभिजात्यं मनोहारि तदत्र प्रौढिनिर्मितम् ॥

मध्यममार्ग मे भी ये ही गुण होते हैं जिनमें उमयमार्गों की विशिष्टता लिखत होती है। इन विशिष्ट गुणों के अतिरिक्त दो साधारण गुण ऐसे हैं जो इन तीनों मार्गों में समानरूप से निवास करते हैं। एक है—औवित्य और दूसरा है—सौभाग्य। औवित्य के द्वारा वक्ता या वाच्य के अतिशय स्वरूप का उन्मीलन होता है। 'सौभाग्य' गुण को कुन्तक अलौकिक चमत्कारी तथा 'काव्यैकजीवितम्' मानते हैं। उनकी हिष्ट में इस महनीय गुण की सत्ता काव्य में शोभा का मुख्य प्रतीक है।

कुन्तक का यह रीति-निरूपण नितान्त प्रौढ़ि तथा मौलिक विश्लेषण का चोतक है। उन्होंने कविस्वभाव के ऊपर रीति का आश्रय मान कर मुकुनारमार्ग तथा विचित्रमार्ग के स्वरूप का जो विवेचन किया है वह उनकी मौलिक कल्पनाशिक का घनिष्ठ परिचायक है। मुकुमारमार्ग में सौन्दर्य अपने स्वामाविक रूप में विद्यमान रहता है (सहजशोभा), तो विचित्रमार्ग में वाहरी विच्छित्ति की प्रधानता रहती है (श्राहार्यशोभा)। पहले में सभावोक्ति तथा रस-उक्ति का विलास रहता है, तो दूसरे में वक्र उक्ति का चमत्कार। पहले में किव की शिक्त लिवत होती है; तो दूसरे में व्युत्पित और अभ्यास। पहली रीति अलौकिक देन है, तो दूसरे में सफलता पाना नितान्त कठिन है; क्योंकि वस्तु के अलंकरण तथा सजावट में भी गिरने के लिए अनेक गड्ढे होते हैं। उनसे बचने परही अलकरण चमत्कारजनक होता है, नहीं तो वह कित्रमता तथा भोंड़ापन पैदा करने लगता है इसीलिए कुन्तक ने विचित्रमार्ग को तलवार के धार का मार्ग 'लड्गधारापथ'—'तलवार के धार पर धावनो' कहा है। निःसन्देह विचित्रमार्ग का सफल अनुगमन विदय्यता का प्रधान लक्तण है—

सोऽतिदुःसञ्चरो येन विद्ग्धकवयो गंताः। खड्गधारापथेनैव सुभटानां मनोरथाः॥

-व॰ जी॰ श४३

-व॰ जी॰ शप्र,प्र

१ इत्युपादेयवर्गेऽस्मिन् यदर्थं सम्यक् सरमते तस्य गुगः सर्वसम्पत्-परिस्पन्दसम्पाद्य श्रलौकिकचमत्कारकारि

प्रतिभा कवेः । सौमाग्यमुच्यते ॥ स्रसात्मनाम् । काव्यकजीवितम् ॥

## (ग) रीति की समीचा

यह रीति का ऐतिहासिक विवरण है। एक सामान्य कल्पना से किस प्रकार विज्ञ आलोचकों ने इसे एक महत्त्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित किया, इस क्रमिक विकास का यह संज्ञिप्त विवेचन है। अब आवश्यकता इस बात की है कि रीति के सामान्य स्वरूप तथा विशिष्ट विभेदों का वर्णन प्रस्तुत किया जाय। इस परिच्छेद के आरम्भ में हमने काव्य संसार में 'रीति' के गौरव की कुछ सूचना दी है। उसे यहाँ फिर से दुहराने की जरूरत नहीं है।

विशिष्ट लेखनप्रकार के लिए 'रीति' शब्द का प्रयोग साहित्य शास्त्र में श्रष्टम शतक से प्राचीन नहीं है। वामन ने ही इसका सर्व-प्रथम श्रमिधान अपने 'काव्यालकार सूत्र' में दिया है। उनसे प्राचीन श्रालंकारिक इस काव्यतत्त्व को 'मार्ग' के नाम से पुकारते थे। दएडी ने 'काव्यादर्श' में 'मार्ग' शब्द का ही प्रयोग किया है, परन्तु लोकप्रसिद्ध न होने के कारण उन्होंने इसका लच्चण नहीं किया। उनसे प्राचीन तथा साहित्य शास्त्रके श्राद्य श्राचार्य भामह ने न तो 'मार्ग' शब्द का प्रयोग किया है श्रीर न उसका लच्चण ही दिया है, परन्तु मार्ग के उभय मेद—वैदर्भ तथा गौडीय—के स्वरूप की पर्याप्तरूप से विभिन्नता माननेवाले श्रलंकारिकों की उन्होंने खूब खबर ली है। श्रतः काव्य के विशिष्ट तथ्य के रूप में 'मार्ग' 'रीति' की श्रपेचा प्राचीनतर है, परन्तु 'मार्ग' की श्रपेचा 'रीति' शब्द श्रधिकतर लोकप्रियं है। पिछले युग के श्रालकारिक 'रीति' शब्द का ही विशेष प्रयोग करते श्राये हैं।

१ हिन्दी मे आजकल व्यवहृत 'शैली' शब्द का प्रयोग किसी भी अलंकारशास्त्र के प्रत्य में नहीं मिलता । शैली 'शील' से व्युत्पन्न है और उसका व्युत्पत्तिलम्य अर्थ 'स्वभाव' ही है, परन्तु शास्त्र में इसका 'ग्रर्थ होता है किसी सूत्र के व्याख्यान की पद्धति । द्रष्टव्य— प्रायेण आचार्याणामियं शैली यत् सामान्येनाभिधाय विशेषेण विवृणोति —कुल्लुकमष्ट की टीका, मनुस्मृति १ । ४ ग्रंग्रेजी में प्रयुक्त 'स्टाइल' शब्द लैटिन भाषा के 'स्टाइलस' शब्द (लोहे की कलम) से निकला है। इस व्युत्पत्ति से गम्य अर्थ के लिए आगे देखिए।

#### रीति का लच्या

मार्ग या रीति का लक्ष्ण न तो भामह ने ही दिया है श्रीर न दण्डी ने। वामन इसके प्रथम लक्ष्णिनर्माता हैं। उनके श्रनुसार रीति का लक्ष्ण है—'विशिष्टा पदरचना रीतिः' (काव्या॰ ११२।७)। रीति पदों की रचना का नाम है जो विशिष्टता से युक्त होती है। विशेष क्या १ वामन का उत्तर है—'विशेषो गुणात्मा' श्रर्थात् श्रोजप्रसाद ग्रादि गुणा जिसका स्वभाव है वही विशेष होता है। इस प्रकार वामन का परिनिष्ठित लक्ष्ण यह हुश्रा—पदो की वह रचना जिसमें श्रोज, प्रसादादि गुणा विशिष्टता उत्पन्न करता है श्रर्थात् गुणों से मण्डित पदरचना। श्रानन्दवर्धन इसे 'संघटना' की संज्ञा से सूचित करते हैं। सघटना है सम्यक् घटना = पदों की सम्यक् या शोभन, घटना श्रर्थात् रचना। घटना का सम्यक्त्व गुणों के कारणा ही सम्पन्न होता है। इस प्रकार श्रानन्दवर्धन का 'संघटना' का ही पिण्डीकृत रूप है। विश्वनाथ कविराज ने श्रानन्द वर्धन की रीतिविषयक कल्पना को ही मान्य मानकर इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—

पदसंघटना रीतिः अङ्गसंस्थाविशेषवत् । उपकर्जी रसादीनाम् ... ... ।।

जिसप्रकार कामिनी के शरीर में आंगों का परस्पर अनुकूल संघटन होता है—सब अग एक नियत प्रकार से निबद्ध किये जाने पर ही शोमा-धायक होते हैं, ठीक उसीप्रकार पदों की संघटना रीति कही जाती है और वह रस आदि काव्यसौन्दर्य के उन्मीलन के लिए उपकार करनेवाली होती है। रीति का रस से धनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। इस तथ्य का विवेचन आनन्दवर्धन ने ही सबसे पहिले किया। रीतिसम्प्रदाय के अन्थकारों ने इस तत्त्व की स्फूर्ति थोड़ी ही मात्रा में की थी, वे इन दोनों के परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध का किञ्चन्मात्र ही उन्मीलन करने में समर्थ हो पाये थे। समग्र तत्त्व का उन्मीलन तथा स्पष्टीकरण आनन्दवर्धन ने किया। तथ्य

१ त्रस्फटस्फरितं कान्यतत्त्वमेतद् यथोदितम् त्रशक्तुवद्भिन्यांकर्तुं रीतयः संवर्तिताः। ध्वन्या० ३ । ५२

बात तो यह है कि ध्वनिसम्प्रदाय ने ही काव्य के विभिन्न तत्त्वों के पारस्परिक सम्बन्ध की यथार्थ निरूपणा की है। रीति सम्प्रदाय के बहिमू त होने पर भी आनन्दवर्धन का रीतिनिरूपण नितान्त तलस्पर्शी तथा उपादेय है। रीति के विषय में वे रहते हैं—

गुणानाश्रित्य विष्ठन्ती माधुर्यादीन् व्यनिक्त सा। रसान् ः ः ः । ३।६।

अर्थात् सूंघटना माधुर्य आदि गुणों का आश्रय लेकर खड़ी रहती है और रहों की अभिन्यिक करती है। सघटना तथा गुणों के परस्पर सम्बन्ध का भी विशिष्ट विवेचन आनन्दवर्धन ने प्रस्तुत किया है। इस विषय में तीन पच हो सकते हैं— (१) संघटनाश्रीर गुण की एकता, (२) संघटना पर आश्रित गुण, (३) गुणों पर आश्रित संघटना। प्रथम दोनों पच्चों के मानने पर सिद्धान्त में हानि होने लगती है। इन दोनों पच्चों के मानने पर संघटना के समान ही गुणों का भी विषय अनियत होने लगेगा, परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं होता। गुणों का विषय सर्वदा निश्चित रहता हैं। माधुर्य तथा प्रसाद का प्रकर्ष करुणरस तथा विप्रलम्भशृंगार में ही होता है; ओज का प्रकर्ष रौद्र तथा अद्भुतरस में, माधुर्य तथा प्रसाद के विषय रस, भाव तथा तदाभास ही होते हैं—इस प्रकार गुणों में विशेष नियम की न्यवस्था है, परन्तु संघटना की स्थिति पृथक् ही है। संघटना के विपय का नियमन नहीं होता। इसीलिए शृगार में भी दीर्घसमासवाली तथा रौद्र आदि रसों में समासरहित सघटना का भी प्रयोग न्यायसंगत माना जाता है। शृंगार में दीर्घसमास का प्रयोग देखिए—

१ यदि गुणाः संघटना चेत्येकं तत्त्व संघटनाश्रया वा गुणास्तदा संघटनाया इव गुणानामनियतविषयत्वप्रसङ्गः । गुणानां हि माधुर्यप्रसादप्रकर्षः करण्विप्रलम्भ श्रद्धारविषय एव । रौद्राद्भुतादिविषयमोजः । माधुर्यप्रसादौ रसाभावतदाभास-विषयावेवेति विषयनियमो व्यवस्थितः संघटनायास्तु स विघटते । तथा हि श्रद्धारेऽपि दीर्घसमासा दृश्यन्ते रौद्रादिष्वसमासाश्चेति ।

# श्रनवरतनयनजललवनिपतनपरिमुषितपत्रलेखान्तम् । करतलनिषण्णमवले वदनमिदं कं न तापयति ॥

इस पद्य में शृगाररस की छटा है। पद्य का आशय है कि है अवते, नेत्रों, से लगातार जलविन्दुओं के गिरने से जिसपर रचित पत्रलेखा धुल गई है, ऐसा हथेली पर रखा गया तुम्हारा यह मुख किसको सन्तप्त नहीं करता १ गार से ओतप्रोत इस पद्य का प्रथमार्थ एक ही लम्बायमान दीर्घसमास में रचा गया।

रौद्र रस में श्रसमास रचना का उदाहरण— यो यः शस्त्रं विभित्तं स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुरिधकवया गर्भशय्यां गतो वा। यो यस्तत्कर्मसाची चरित मिय रगो यश्च यश्च प्रतीपः क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमि जगवामन्तकस्यान्तकोऽहम्॥ वेणीसंहार ३।३२

[पायडवों की सेना में — जिसे अपने बाहुबल का घमयड है, जो शस्त्र घारण करनेवाले योद्धा हैं, तथा पाञ्चाल सेना में जो वीर और योद्धा हैं तथा जो बड़े या छोटे या गर्भस्थ-बालक हैं, और जिस जिसने इस गुरुवधरूपी पातक को देखा है, एवं जो युद्ध में मेरे सामने विरोधी बनकर आवेगा — उन सब के लिये क्रोधान्ध में अश्वत्थामा — काल का भी काल — महाकाल हूँ। अर्थात् शत्रुओं के गर्भस्थ बालकों तक को में नहीं छोडूंगा। वड़ों की तो वात ही क्या है।

वेणीसहार के इस प्रसिद्ध पद्य मे रौद्ररस की प्रधानता है, परन्तु यहाँ समास से विरिहत रचना रस के सर्वथा अनुकूल है। इस विवेचन का निष्कर्ष यही है कि गुण न तो संघटनात्मक ही होते हैं और न संघटनाश्रय ही होते हैं, प्रत्युत सघटना ही गुणाश्रय होती है अर्थात् रीति गुणों के ऊपर आश्रित रहती है। रीति की रसव्यक्षकता का वर्णन आगे किया जायगा।

## रीति श्रीर प्रसाद्गुण्

संघटनामात्र का एक सामान्य गुण भी होता है जो सब संघटना हों मे विद्यमान रहता है। इस गुण का नाम है -- प्रसादः। किसी भी संघटना का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे वाच्य अर्थ की प्रतीति कटिति हो जाय। रचना में प्रसाद की महिमा का वर्णन किन शब्दों में किया जाय ? साहित्यशास्त्र का तो यह नियम है कि असमासा संघटना करुण्यस तथा विप्रलम्मश्रंगार की व्यक्तिका होती है, परन्तु इसकी पूर्ति तभी होती है, जब अर्थ की प्रतीति शीघ्र हो जाय। यदि ऐसा न हो, तो समासरहिता संघटना अभीष्ट सिद्धि नहीं कर सकती। प्रसादगुण की सत्ता होने पर ही मध्यमसमासा भी संघटना करुण तथा विप्रलम्भ रस के उन्मीलन में समर्थ होती है 🛊 इसीलिए प्रसादगुरा का प्रयोग प्रत्येक प्रकार की संघटना में उचित ही है । मग्मट ने भी रीति के इस सामान्य गुण को स्पष्टतः स्वीकार किया है। सम्मट का कथन है-प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थिति: अर्थात् प्रसादगुण सर्वत्र—सब रसों में और सब रचनाओं में-विद्यमान रहता है । इस प्रकार विभिन्न गुणो का आश्रय लेकर विभिन्न रीतियों की स्थिति साहित्यशास्त्र में मानी गई है, पर प्रसाद गुण रीति का सामान्यरू से एकमात्र अवलम्बन है। इस सिद्धान्त मे भारतीय तथा पश्चिमी श्रालंकारिकों का ऐकमत्य है। किसी भी रचना का उद्देश्य यही होता है। कि

१ पाश्चात्य त्रालोचनाशास्त्र के विधाता त्र्यरस्त् ने भी रीति के दो साधारण गुणों में Perspicuity (प्रसाद) को ही पहिला गुण माना है।

२ सर्वासु च संघटनासु प्रसादाख्यो गुणो व्यापी । स हि सर्वरससाधारणः सर्वसंघटनासाधारणश्चेत्युक्तम् । प्रसादातिक्रमे ह्यसमासापि सघटना करण्विप्रलम्मश्रृंगारौ न व्यनिक्त । तदपरित्यागे च मध्यमसमासापि प्रकाशयति । तस्मात् सर्वत्र प्रसादोऽनुसर्वव्यः ॥

<sup>----</sup> ध्वन्या० पृ० १४०

३ शुष्केन्धनाग्निवत् स्वच्छजलवत् सहसैव यः। व्यामोत्यन्यत् प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः॥ —का० प्र० श्रष्टम उ०, ७० का०

किसी विशिष्ट अर्थ का बोध शब्दों के द्वारा कराया जाय। इसके निमित्त शब्दों का जुनाव इतना सुन्दर होना चाहिए कि वाक्य के अवणमात्र से उसका अमीष्ट अर्थ हृदयगम हो जाय। तभी तो रचना की सफलता है। उस रचना का उद्देश्य क्या कभी सिद्ध हो सकता है! जिसके अर्थ को लेखक ही खुद सममता है या खुदा सममता है (खुद सममे या खुदा सममे )। इस प्रारम्भिक उद्देश्य की सिद्ध रचना में प्रसादगुण के अस्तित्व पर ही निर्भर है। इसीलिए आनन्दवर्धन सब प्रकार की रचनाओं में, रीतियों में, सघटनाओं में, प्रसाद गुण को इतना महत्त्वशाली मानते हैं।

#### रीति के नियामक

किस प्रकार रीति का प्रयोग कहाँ होना चाहिए १ इस सिद्धान्त का निरूपण भी ग्रानन्दवर्धन ने वड़े विस्तार तथा मार्मिकता के साथ किया है। रीति का चुनाव एक विशिष्ट व्यापार है जिसके लिए रचनागत अनेक काव्यसाधनों का परीच्चण अनिवार्य होता है। इन साधनों को हम रीति-नियामक तत्त्व कह सकते हैं। ग्रानन्द के विश्लेषण के ग्रनुसार निम्नलिखित नियामक काव्यसंसार में महत्त्व रखते हैं:—

(१) वक्तृ श्रीचित्य—रीति का निर्धारण वक्ता के स्वभाव के श्रवसार किया जाता है। वक्ता या लेखक जो कुछ बोलता है या लिखता है उसे वह तन्मय होकर करता है। वाह्य जगत् या श्रन्तर्जगत् के समग्र श्रवमवों को श्रात्मसात् करके ही वह उनका वर्णन दूसरों की प्रतीति के लिए करता है। किव का स्वभाव उसकी काव्यरीति में सदा ही मलकता रहता है। इसका मुख्य कारण यही है कि किव तथा उसकी रचना में तादात्म्य सम्बन्ध रहता है। इसीलिए रीति किवस्वमाव की प्रतीक होती है। विकटवन्ध में निवद श्रोजोमयी वाणी शाक्तकिव की उग्रता का परिचय स्वय देती है तथा सकुमारवन्ध में रचित माधुर्यमयी पदावली वैष्णवकिव की सरलता को स्वतः श्रिमिन्यक्त करती है।

8

तित्रयमे हेतुरौचित्यं वक्तृवाच्ययोः ॥

या पूर्व हरिएा प्रयाणसमये संरोपिताऽऽशालता साभूत् पल्लविता चिरात् कुसुमिता नेत्राम्बुसेकैः संदा ॥ विज्ञातं फलितेति हन्त भवता तन्मूलमुन्मूलितं रेरे! माधवदूत! जीवविहगः ज्ञीएः किमालम्बते॥

[गोपियों की उद्धवप्रति उक्ति । प्रयाण के समय श्रीकृष्ण ने जिस श्राशा की लता स्वयं रोपी थी, वह हमारे नेत्र के श्रासुश्रों से सींचने से पल्लवित हुई श्रीर देर से कुसुमित हुई—उसमें पल्लव लगे श्रीर फूल भी श्राये । हम जानती थीं कि श्रव फलसम्पन्न होगी, परन्तु श्रोह !!! श्रापने तो उसके मूल को ही उखाड़ दिया—श्रीकृष्ण के सगुणरूप का खरडन कर श्राशालता का मूल ही जाता रहा, फल की श्राशा कैसे हो १ हे माधव (कृष्ण तथा चैत्र ) के दूत यह दुवला जीवविहंगम किसका श्राश्रय श्रव ग्रहण करे ? ]।

इस पद्य की कोमल पदावली तथा सुभग रीति स्पष्ट ही बतला रही है कि इसका रचियता कोई मृदुलस्वभाव वैष्णवभक्त होगा। इसके विपरीत इस पद्य की रचना पर दृष्टिपात कीजिए—

विद्राणे रुद्रवृन्दे सवितरि तरले विश्विण ध्वस्तवर्शे जाताशङ्के शशाङ्के विरमित महित व्यक्तवैरे कुबेरे। वैकुएठे कुण्ठितास्त्रे महिषम्रतिहषं पौरुषोपध्निव्नं निव्नती वः शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी।

( चएडीशतक ६६ )

जब रद्ध के समूह डर से भाग खड़े हुए, सूर्य चंचल हो गये, इन्द्र का वज्र ध्वस्त हो गया, शशाक के हृदय में आशंका उत्पन्न हो गई, वायुदेव विराम को प्राप्त हो गये, कुबेर ने वैर छोड़ दिया, विष्णु का अस्त्र कुण्ठित हो गया, तब अत्यन्त कोधी तथा पौरुष से मण्डित महिषासुर को विना किसी विष्न के मार डालनेवाली प्रमावशालिनी भवानी चण्डी आपके पाप को दूर करे!

इस पद्य का विकटबन्ध किव की शाक्तता तथा उग्रता का पर्यासं परिचायक है। शब्दों का नोक क्लोंक — विद्राण कद्र, वैकुएठ कुण्ठित, जाताशङ्क शशाङ्क—स्पष्ट सूचित कर रहा है कि किव का हृदय उग्ररूपा चर्गडी की श्रासिक से स्वयं उग्र तथा चएड है। काली का भंक शाक्तकवि इसी प्रकार के उग्रपदावली के प्रयोग में श्रपनी काव्यकला का परिचय देता है।

श्रानन्दवर्धन का कहना है कि यदि किन श्रथना किन के द्वारा निबद्ध वक्ता (पात्र) रसमान समन्वित हो तथा रस प्रधानभूत होने से ध्वनिरूप हो, तो नियमतः श्रममास या मध्यमसमासनाली ही संघटनायें रखी जाती हैं। प्रधानभूत रस के उन्मीलन का यही प्रकार है कि रस की प्रतीति में न्यनधान (क्कानट) उत्पन्न करनेवालों श्रोर निरोधियों का सर्वात्मना परिहार करना नाहिए। उदाहरण के लिए करुण तथा निप्रलम्मश्रङ्कार की श्रमिन्यक्ति पर निचार कीजिए। दीर्घसमासनाली संघटना समासों के श्रनेक प्रकार होने के कारण कभी कभी रसप्रतीति में न्यनधान उत्पन्न कर सकती है, इसीलिए ऐसी संघटना के प्रयोग के लिए कभी श्राग्रह न करना नाहिए। यहाँ तो श्रसमासा या मध्यमसमासा संघटना ही रस की श्रमिन्यक्ति में समर्थ होती है। श्रतः उसी का प्रयोग न्यायोचित है। इसी प्रकार रौद्ररस की श्रमिन्यक्ति में मध्यमसमासा तथा दिर्घसमासा रचना का प्रयोग समर्थ होता है। श्रतः ऐसे स्थलों में उसीका उपयोग उचित है।

(२) वाच्योचित्य—वाच्य का श्रोचित्य मी रीति का द्वितीय नियामक माना जाता है। वाच्य का श्रर्थ है कथनीय वस्तु, श्रर्थ। वाच्य श्रानेक प्रकार के होते हैं—कोई ध्वनिभूत रस का श्रग होता है श्रोर कोई रसामास का श्रंग होता है। कोई वाच्य श्रमिनय के योग्य होता है श्रीर कोई श्रमिनय के उपयुक्त नहीं होता। कोई वाच्य उत्तमप्रकृति (पात्र) के श्राश्रय पर श्रिधित रहता है, तो कोई श्रधमप्रकृति के ऊपर। इस प्रकार वाच्य नाना प्रकार के होते हैं श्रीर

१ रसो यदा प्राधान्येन प्रतिपाद्यस्तदा तत्प्रतीतौ व्यवधायका विरोधिनश्च सर्वात्मनेव परिहार्याः । एवं च दीर्घसमासा संघटना समासानामनेकप्रकार-सम्मायनया कदाचिद् रसप्रतीतिं व्यवद्धातीति तस्यां नामिनिवेशः शोभते —ध्वन्यालोक पृ० १३६

२ ध्वन्या० ३ उद्योत, पृ० १४०

३ वाच्य च ध्वन्यात्मरसाङ्गं रसाभासाङ्गं वा, श्रिमनेयार्थम् श्रनभिनेयार्थं, उत्तमप्रकृत्याश्रयं तदितराश्रयं वेति बहुप्रकारम् ।

ध्वन्या० पृ० १३८ - ३६

संघटना के विन्यास में वाच्य के स्वरूप का निरीक्षण भलीमाँति करना चाहिए। निम्निल्खित पद्य में कुम्भकर्ण के मस्तक के आकाश से गिरने का विकट वर्णन है। कुम्भकर्ण जैसे भयद्वर प्राणी के उत्तमाग के वर्णन में वाच्य के औचित्य से गाढबन्ध का प्रयोग नितरां उचित है:—

> त्रीढच्छेदानुरूपोच्छलनरयभवत् — सेंहिकेयोपद्यात— त्रासाकुष्टारवित्येग्विह्यतरिवरथेनारुणेनेक्ष्यमाणम् । कुर्वत् काकुल्थवीर्यस्तुतिमिव मरुतां कन्धरारन्ध्रभाजां भाङ्कारैभींममेतिक्रपतिति वियतः कुन्भकर्णोत्तमाङ्गम्।।

[दृढ़ प्रहार के अनुकूल उछलने के वेग से राहु की चढ़ाई के मय से जिसे देखतेही अवग ने सूर्य के रथ के घोड़ों को तिरछें फेर लिया और जिसके छिद्रों में प्रविष्ट वायु के भॉय-नॉय शब्दों (भन्नाने के शब्दों ) द्वारा मानों श्रीरामचन्द्र जी के पराक्रम की प्रशंसा की जा रही है, वह कुम्भकर्ण का भयानक शिर आकाश से (पृथ्वीतल पर) पतित हो रहा है।

यहाँ वक्ता वैतालिक है। श्रामिनय के उपयुक्त इसका प्रवन्ध है। श्रतः श्रामिनेयार्थ होने से दीर्धसमासा रचना की यहाँ श्रावश्यकता विलक्षल नहीं है, परन्तु वाच्य के श्रोचित्य से ही इस गाडबन्धका प्रयोग यहाँ किया गया है। वाच्य है कुम्मकेर्ण का भयद्भर मस्तक। इसीलिए श्रोद्धत्यपूर्ण रचना यहाँ नितरां उपयुक्त है।

(३) विषयोचित्य। तीसरा नियामक होता है विषय। विषय का अर्थ यहाँ व्यापकरूप से ग्रहण किया जाता है। विषय से तात्पर्य है प्रबन्ध से अर्थवा काव्य के विशिष्ट प्रकार से जिसमें किसी संघटना का विधान प्रयुक्त होता है। गद्य-पद्य, अव्य-दृश्य आदि मेदों के अतिरिक्त काव्य के नाना प्रकार होते हैं — पर्यायबन्य, खराडकथा, परिकशा, सकलकथा, सर्गवन्ध (महाकाव्य), आख्याख्यायिका, कथा, रूपक आदि। रीति का विधान काव्य के विशिष्ट स्वरूप

विषयाश्रयमप्यन्यद् श्रौचित्यं तां नियच्छिति कान्यप्रमेदाश्रयतः स्थिता मेदवती हि सा ॥

की भी श्रपेता रखता है । उदाहरण के लिए कितपय काव्यप्रमेदो पर दृष्टि डालिए । श्राख्यायिका में श्रंगारस की प्रधानता होने तथा सुकुमार वक्ता की सत्ता होने पर भी मस्ण वर्णों का प्रयोग कथमि न्याय्य नहीं होता, क्यों कि गद्य में निबद्ध होने से उसमें गाढ़बन्ध होना ही उपयुक्त होता है । कथा मृदु वर्णों के विन्यास से सजित रहती है । श्रतः रौद्ररस होने पर भी कथा में श्रत्यन्त उद्धत रचना का प्रयोग कभी न करना चाहिए । रूपक की दशा इनसे विलद्ध्या है । रूपक प्रधानतया रसात्मक होता है श्रीर श्रिमिनय के द्वारा उसे दर्शकों के दृदय तक पहुँचना होता है । श्रतः उसमें ऐसी रचना का प्रयोग होना चाहिए जो बिना परिश्रम के बोधगम्य हो जाय श्रीर इसी श्रिमिप्राय से ध्विन के श्राचार्य रूपक में रौद्ररस होने पर भी दीर्घसमासों से युक्त रचना का व्यवहार नहीं करते। महाकाव्य की भी श्रपनी विशिष्टता होती है । तार्ह्य की दृष्टि से सर्गबन्ध दो प्रकार का होता है — (क) 'कथातात्पर्य' जिसकी कथा के वर्णन में ही किव का तात्पर्य रहता है = वृत्तप्रधान काव्य जैसे जयन्तमङ

ध्वन्या० पृ० १४३

४ सर्गनन्धे तु रसतातर्थेण यथारसमौचित्यम्, अन्यथा तु कामचारः —ध्वन्या० पृ० १४२ । कथामात्रतात्पर्ये वृत्तिष्वपि कामचारः कथातात्पर्ये सर्गवन्धो यथा महजयन्तकस्य कादम्बरीकथासारम् । रसतात्पर्ये तु यथा रघुवशादि । लोचन १० १४२

१ त्राख्यायिकायां श्रुगारेऽपि न मस्यावर्णादयः। कथाया रौद्रेऽप नात्यन्तमुद्धताः। नाटकादौ रौद्रेऽपि न दीर्घसमासादयः।

<sup>-</sup> काव्यप्रकाश्च पृ० ३०४

२ ध्वन्या ० पृ० १४१ तथा वही लोचन।

३ श्राख्यायिकाया तु भूम्ना मध्यमसमासा-दीर्घसमासे एव संघटने। गद्यस्य विकटनिवन्धाश्रयेण छायावत्त्वात्। तत्र च तस्य प्रकृष्यमाण-त्वात्। कथाया तु विकटवन्धप्राचुर्येणापि गद्यस्य रसवन्धोक्त-मौचित्यम् श्रनुसर्वेष्यम्।

रिचत 'कादम्बरीकथासार' नामक कान्य। (ख) रसतात्पर्य जिसमें रसोन्मीलन ही किन का मुख्य लद्य होता है = रसप्रधान कान्य, जैसे रघुवंश त्रादि। इनमें 'रसतात्पर्य' कान्य में रसानुकूल ही रचना प्रयुक्त होती है, परन्तु कथातात्पर्य अर्थात् वृत्तप्रधान कान्य में किन को स्वतन्त्रता दी गई रहती है—वह अपनी इच्छा के अनुसार रीतियों का विधान किया करता है।

(४) रसौचित्य—रीति का विन्यास रस के श्रौचित्य पर भी निर्भर रहता है। जिस रस का उन्मीलन किन को श्रभीष्ट होता है, उसकी रीति भी उसके नितान्त श्रनुरूप होनी चाहिए। हमने श्रानन्दवर्धन की सम्मित इस विषय में स्पष्टरूप से प्रथमतः ही दी है कि वे श्रसमासा रीति को करण्रस तथा विप्रलम्भश्रङ्कार के नितान्त उपयुक्त स्वीकार करते हैं तथा दीर्घसमासा रीति को वीर, रौद्र श्रादि रसों के श्रनुकूल। रस की ही काव्य में प्रधानता होती है। श्रतः ध्वनिकार ने काव्य के समग्र तत्त्वों को रसौचित्य पर श्राश्रित मानकर साहित्य के नितान्त मौलिक सिद्धान्त की उद्भावना की है।

#### रीति के प्रकार

श्रलंकारशास्त्र के श्राद्य श्राचार्य मामह वैदर्भ तथा गौडीय मार्ग के स्वरूप से सर्वथा परिचित्त हैं। उन्होंने इनका स्पष्ट लच्च् विशिष्ट शब्दों मे पृथक् रूप से नहीं दिया है। परन्तु उनके वर्णन से प्रतीत होता है कि उस युग के श्रालंकारिक वैदर्भमार्ग को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे, परन्तु गौडीयमार्ग उनके निरादर का विषय था। भामह ही इन दोनों मार्गों के प्रथम निर्देशकर्ता श्रालकारिक हैं। परन्तु इनके वे प्रवर्तक नहीं हैं। इन दोनों के श्रिमधानों की उत्पत्ति मामह से पूर्वयुग में कभी हुई होगी। दण्डी ने इन दोनों प्रकार के काव्यमार्गों का विस्तृत श्रथच विशिष्ट विवरण प्रस्तुत किया है। उनका वैदर्भमार्ग समग्र शोभन गुणों का श्रागार है, परन्तु श्रचराडम्बर से मिएडत गौडमार्ग निकृष्ट मार्ग का ही प्रतिनिधि है। दण्डी के युग (सप्तम शतक) में इन मार्गों का रूप सर्वथा निश्चित हो गया था—एक रीति सौन्दर्य तथा सुकुमारता की व्यक्षिका होने

से किवयों की आदरपात्री ं तो दूसरी औद्धत्य तथा उप्रता व्यक्षित करने के कारण नितान्त निकृष्ट मानी जाती थी। दण्डी के समय तक इन नामों का भौगोलिक तात्पर्य जुतप्राय नहीं हो गया था। आलोचक जानते थे कि वैदर्भमार्ग विदर्भ देश के किवयों के द्वारा प्रयुक्त काव्यव्यवहार से सम्बन्ध रखता है और गौडीयमार्ग गौड देश (आधुनिक बंगाल) के किवजनों के लेखन व्यवहार से।

भामह तथा दण्डी दोनों मे से किसी आलंकारिक ने इन अभिधानो की समस्या नहीं सुलमाई । वामन ने इस रहस्य का उद्घाटन भलीमाँति किया। देश की विशेषता से द्रव्यों में विशिष्ट गुण अवश्य उत्पन्न होते हैं। तो काव्यों पर भी इसी प्रकार देश का प्रमाव जमा है जिससे वैदर्भ तमा गौडीयमागों का नामकरण विशिष्ट देशों के नाम पर हैं। वामन का कहना है कि ऐसी बात नहीं है। इस नामकरण का कारण यह है कि उन देशों के कवियों के काव्यों में इन रीतियों का विशुद्ध रूप उपलब्ध होता है। देश काव्यों का किसी प्रकार का उपकार नहीं करता । वामन ने ही प्रथम वार 'रीति' शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने ही 'पाञ्चाली' नाम नया जोड़कर रीतियों की संख्या तीन नियत की। रुद्ध ने रीतियों की संख्या ४ कर दी तथा 'लाटीया' नामक नई रीति की कल्पना की। रीतियों को उन्होंने दो वगों में निश्चित किया-वैदमीं तथा लाटीया, गौडी श्रीर पाञ्चाली। श्रानन्दवर्धन ने रीति के रूप, नियामक तथा वृत्ति के साथ परस्पर सम्बन्ध की बड़ी विशद समीचा की। राजशेखर ने भी तीन ही रीतियाँ मानी हैं, यद्यपि उन्होंने 'मागधी' का उल्लेख कर्पूरमञ्जरी की नान्दी में किया है। भोजराज राजशेखर के ही अनुयायी हैं, परन्तु उन्होने आविन्तिका श्रौर मागधी दो नई रीतियों की कल्पना की है। परन्तु यह कल्पना नितान्त निराधार, अप्रामाणिक तथा अनुपयोगी है। भोजराज का प्रभाव अग्निपुराण पर भी है, परन्तु रीतियों की संख्या तीन ही है।

१ विदर्भादिषु दृष्टस्वात् तत्समाख्या । विदर्भगौडपाञ्चालेपु तत्रत्यैः कविभिर्यथास्वरूपमुपलब्धत्वात् तत्समाख्या । न पुनर्देशीः किञ्चिद् उपक्रियते काव्यानाम् ।

<sup>-</sup>वामन १ । २ । १०

इस प्रकार रीतियाँ तीन ही हैं—(१) वैंदर्भी, (२) गौडी, (३) पाञ्चाली। इनमें वैदर्भी रीति माधुर्यगुण पर अवलम्बित रहती है तथा गौडी रीति स्रोज-गुण पर। दोनो के अन्तरालवर्तिनी रीति 'पाञ्चाली' कही जाती है। वैदर्भी रीति में माधुर्यगुण, सुकुमारवर्ण, असमास या। मध्यमसमास, सौकुमार्यवती रचना का एकत्र योग होता है। काव्यप्रकाश में इसका लक्षण स्पष्टाच् र में उल्लिखित किया गया है—

मूर्मि वर्गान्त्यगाः स्पर्शा अटवर्गा रणौ लघू ं अवृत्तिमध्यवृत्तिर्वा माधुर्ये घटना तथा॥

माधुर्यगुण मे ट, ठ, ड, ढ, से रहित ककार से लेकर मकार तक वर्ण श्रपने वर्ग के श्रन्तिम वर्ण के साथ इस प्रकार संयुक्त रहते हैं कि पञ्चमवर्ण पिहले श्राता है श्रीर स्पर्शवर्ण पिछे। रेफ श्रीर एकार हस्व स्वर से श्रन्तरित होते हैं। समास का नियम यह है कि या तो समास विल्कुल होता ही नहीं। यदि होता भी है, तो थोड़ा ही होता है। वाक्य के दूसरे पदों के योग से उत्पन्न होने-वाली रचना माधुर्य से युक्त रहती है। इन सब श्रंगों के एकत्र सहयोग से वैदर्भी रीति की उत्पत्ति होती है। उदाहरण—

श्रनङ्गरङ्गप्रतिमं तद्ङ्गं भङ्गीभिरङ्गोक्रतमानताङ्ग्याः । क्रुवेन्ति यूनां सहसा यथैताः स्वान्तानि शान्तापरिचन्तितानि ॥

[उस नम्र ऋंगवाली सुन्दरी का अंग कामदेव के रंगस्थल के स्मान है।
मनोहर रचनाओं से वह इस प्रकार सुशोमित है कि ये रचनाये युवकों के
हृदय से दूसरे विषयों की चिन्ता को सहसा शान्त कर देती हैं] इस पद्य के
पूर्वीर्ध में 'झ' का बहुल प्रयोग है तथा उत्तरार्ध में 'न्त' का। कितपय पदों
में ही लघुसमास है। परस्परपदों के संयोग से सुकुमार रचना है। वैदर्भी रीति
का यह पद्य सुभग दृष्टान्त है।

१

त्रस्पृष्टा दोषमात्राभिः समयगुणगुम्फिता । विपञ्चीस्वरसौमाग्या वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥

<sup>--</sup>वामन पृ० १७

. गौडीरीति में श्रोजगुण, कठोरवर्ण, दीर्घसमास तथा विकट रचना— इन समग्र काव्यसाधनों का एकत्र समावेश होता है ।

> योग श्राद्यतृतीयाभ्यामन्त्ययोः रेग तुल्ययोः । टादिः शषौ वृत्तिदैर्ध्ये गुम्फ उद्धत श्रोजिस ।।

श्रोज गुण में होता है—वर्ग के प्रथम तथा तृतीय वर्णों का कम से ही द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण के साथ संयोग जैसे प्रच्छ, बढ़ श्रादि । रेफके साथ किसी वर्ण का श्रागे या पीछे योग, (जैसे वक्त्र, श्रक्तं, निर्हाद) किसी वर्ण का उसी वर्ण के साथ योग जैसे वित्त, चित्त श्रादि । ट, ठ, ड, ढ तथा श, ष का प्रयोग, दीर्घसमास तथा विकट रचना— इन समस्त साधनों की सत्ता होने पर गाढ़- बन्ध से सिजत गौडी रीति होती हैं। उदाहरण—

मूर्भाम् उद्वृत्तकृताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तथारा—

धौतेशाङ्घिप्रसादोपनतजयजगङजातमिथ्यामहिम्नाम् । कैलासोल्लासनेच्छाव्यतिकरपिशुनोत्सर्पिदर्पोद्धराणां

दोष्णा चैवां किमेतत्फलमिह नगरीरच्यो यत् प्रयासः॥

(रावण कहता है—श्ररे श्रौद्धत्यपूर्वक काटे गये करठों से निरन्तर बहती हुई रक्तधाराश्रों के द्वारा महादेवजी के चरणों का खालन कर उनके श्रनुग्रह से समस्त ससार को जीत कर मेरी जिन भुजाश्रों ने सूठी प्रतिष्ठा प्राप्त की है श्रौर कैलास पर्वत के उठाने के श्रावेगसूचक कठोर गर्व के कारण जो श्रत्यन्त बलिए है, उन मेरी भुजाश्रों से लाभ क्या ? क्योंकि उन्हें इस लकापुरी की

समस्तात्युद्भटपदामोजः कान्तिगुणान्विताम् ।
 गौडीयामिति गायन्ति रीतिं रीतिविचन्त्रणाः ।

रक्ता करने में श्रम करना ही पड़ा ] रावण श्रपने विजयी बाहुश्रों की निन्दर कर रहा है कि उनके विश्वविजयी बाहुश्रों के द्वारा लङ्कापुरी की रक्ता करने में प्रयत्न किया जा रहा है। ऊपर वर्णित वर्णों के संयोग, उद्धत रचना तथा दीघे समास के सन्निवेश से गौड़ी रीति की स्पष्ट श्रमिन्यिक हो रही है।

पाकःचाली रीति दोनों की अन्तरालवर्तिनी रीति होती है वामन के मत में इसमें माधुर्य तथा सौकुमार्य गुणो का निवास रहता है। स्रोज तथा कान्ति गुणों के अभाव में इसके पद उल्बण नहीं होते। इसीलिए प्राचीनों का यह अभीष्ट लच्चण है—

श्रारिलष्टरल्लथभावां तां पूरण्डलायया श्रिताम्।

मधुरां सुकुमारां च पाख्रालीं कवयो विदुः॥

उदाहरण के लिए यह पद्य दिया जा सकता है—

श्रास्याः सर्गविधौ प्रजापितरभुच्चन्द्रो तु कान्तिप्रदः श्रुङ्गारैकरसः स्वयं तु मदनो मासो तु पुष्पाकरः । वेदाभ्यासजङः कथं तु विषयव्यावृत्तकौत्दृहलो निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरिमदं रूपं पुराणो मुनिः॥

[ उर्वशी के सम्बन्ध में राजा पुरुरवा कह रहा है—इस सुन्दरी के शरीर की रचना का विधाता क्या श्रद्धत कान्ति दान करनेवाला चन्द्रमा तो नहीं है ! श्रथवा स्वयं कामदेव ही, जिसका श्रद्धार से नितान्त प्रेम है, इस रूप का सिरजनहार है श्रथवा वसन्तऋत के मुख्य मास चैत्र ही ने इसका निर्माण किया होगा ! मला वेदों के श्रम्यास से जिसकी बुद्धि कुण्ठित हो गई है, संसारी विषयों की उत्कण्ठा से श्रनिमन्न ऐसा पुराना बुड्ढा ब्रह्मा ऐसे मनोहर रूप की रचना कैसे कर सकता है ! ]

## वैद्भं रीति का सौन्द्र्य

इन तीनों रीतियों में वैदमीं का सौन्दर्य तथा सरसता कविजनों की प्रशासा का पात्र सदा से होता आया है। जिस मनोहर रीति का आश्रय लेकर कविकुलगुरु कालिदास ने विमल कीर्ति अर्जित की है उसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी ही है। आलकारिकों ने इसकी उतनी प्रशंसा नहीं की है जितनी काव्यकला के कुशल कोविद कविजनों ने की है। नैषध चरित के रचिता श्री हर्ष ने इस रीति की धन्यता का कितना सुन्दर वर्णन किया है—

धन्यासि वैदर्भि गुणैकदारैर्यया समाकृष्यत नैषधोऽपि इतः स्तुतिः का खलु चिन्द्रकाया यद्विधमप्युत्तरलीकरोति

31888

हे वैदगीं रीति (तथा विदर्भराजकुमारी दमयन्ती) तू सचमुच धन्य है जिसने अपने उदार गुणों से नैषध (काञ्य तथा नरपित नल) को आकृष्ट कर लिया है। चन्द्रिका की इससे बढ़कर स्तुति क्या हो सकती है कि वह समुद्र को भी अधिक तरल (चंचल) बना डालती है।

गुणानामास्थानी नृपतिलकनारीति विदितां रसस्फीतामन्तः तव च तव वृत्ते च कवितुः । भवित्री वैदर्भीमधिकमधिकगठं रचयितुं परीरम्भक्रीडा — चरणशरणामन्वद्दमयम्।।

—नैषघ १४।६१

इस पद्य में श्रीहर्ष ने वैदर्भी रीति को गुणों का निकेतन तथा भीतर से -रस के द्वारा स्फीत—प्रफुल्लित बतलाया है।

'नवसाइसांककान्य' के रचयिता पद्मगुप्त परिमल की दृष्टि में वैदर्भमार्ग पर चलना जरा टेढ़ी खीर है—वे इस मार्ग की उपमा 'निस्त्रिशधारा'=

तलवार की धार से देते हैं। "तलवार के धार पै धावनो है" की लोकोक्ति उन किवयों के साहस पर चिरतार्थ होती है जो कालिदास तथा भर्त मेगठ के द्वारा प्रदर्शित इस कठिन मार्ग के ऊपर श्रनायास पदन्यास रखने का उद्योग करते हैं:—

तत्त्वस्पृशस्ते क्वयः पुराणाः श्रीभर्छमेग्ठप्रमुखा जयन्ति । निस्त्रिशधारासदृशेन वेषां वैदर्भमार्गेण गिरः प्रवृत्ताः ॥ १।४

महाकिव बिल्हण भी वैदर्भों की प्रचुर प्रशंसा करने से विरत नहीं हुए। वे इस वैदर्भी रीति को श्रवणके लिए श्रमृत की श्रवभृत्वृष्टि, सरस्वती के विलासों की जन्मभूमि तथा पदों के सौभाग्य प्राप्त करने की प्रतिनिधि वतलाते हैं—यह किन्ही भाग्यशाली कवियों के काव्य में ही श्रपने रूप की मलक दिखलाती है—

श्रनभ्रवृद्धः श्रवणामृतस्य सरस्वतीविभ्रमजन्मभुमिः । वैद्भरीतिः कृतिनामुदेति सौभाग्यलाभप्रतिभूः पदानाम् ॥

वि० दे० च० १। ६

नीलकएठ दीन्तित विदर्भदेश के निवासियों की प्रशंसा करने में तथा उस देश की वैदर्भी रीति की स्तुति में अपनी वावदूकता का परिचय देते हैं। उनका कहना है कि चाहे मूर्ल हो या पिएडत, पुरुष हो या स्त्री; विदर्भ देश में जो जो व्यक्ति उत्पन्न होता है वह रिसक ही होता है — देश की महिमा ही ऐसी है। विदर्भ की विदर्भ मूमि में अरिसकों का जन्म ही नहीं होता। जिस देश के निवासियों में इतनी रिसकता है उस देश की लेखनरीति को सुन्दर तथा सुचार होना नितान्त अनिवार्य है। नीलकएठ के कमनीय शब्दों में वैदर्भी रीति का रिचर रूप निरिलयें:—

सन्त्वज्ञाः सन्तु बुधाः सन्तु पुमासः स्त्रियश्च वा सन्तु । स स रसिकः कविरधुना जज्ञे यो यो जनो विदर्भेषु ॥

श्रादिः स्वादुषु या, परा कवयतां काष्टा यदारोह्गो या ते निःश्वसितं, नवापि च रसा यत्र स्वदन्तेतराम्। पाछ्यालीति परम्परापरिचितो वादः कवीनां परं वैदर्भी यदि सैव वाचि किमितः स्वर्गेऽपवर्गेऽपिवा॥ नलचरित नाटक (३श्रं०)

जो स्वादु पदार्थों मे आदिम है, जिस पर आरोहण करना कविता करने वालो के लिए पराकाष्ठा है, जो सरस्वती का निःश्वास है, जिसमें एक दो नही, प्रत्युत नवो रस अधिक स्वादु बन जाते हैं, वही वस्तुतः वैदर्भी है। पाञ्चाली को कमनीय मानना कवियों की निरी परम्परा है, प्राचीनता की उपासना का फल है। वस्तुतः उसमें किसी प्रकार की सुन्दरता वैदर्भी की तुलना मे प्रतीत नहीं, होती। यदि यह रुचिर वैदर्भी काव्य में अपना विलास दिखाने लगती हैं, तो स्वर्ग भी नीरस प्रतीत होता है और मोच्न भी निरानन्द लगता है। इससे बढ़कर वैदर्भी की प्रशासा ही क्या हो सकती है ! जिस रीति के काव्य में साच्चात्कार से स्वर्ग की भी सुपमा फीकी जान पड़ती है और प्रपञ्जों से विराम देनेवाली आनन्दप्रचुरा मुक्ति भी आनन्दहीन, नीरस तथा अरुचिकर प्रतीत होती है, उस रीति के सौन्दर्य पर यदि सस्कृत भाषा के कविवृत्द अपने आप को निज्ञावर किये बैठे हों तो आश्चर्य ही क्या ?

को निछावर किये बैठे हों, तो आश्चर्य ही क्या ?
वैदर्भी तथा गौडी की तुलना:—वैदर्भी की तुलना में किवहृदय न
तो गौडी का उतना आदर करता है और न उतना उत्कर्ष मानता है। वह
तो उन्ही किवजनों के हृदय को आकृष्ट कर सकती है जो बाहरी चाकचिक्य
के ही प्रेमी होते हैं, जिनकी दृष्टि बाह्य भूषा तथा सजा को ही आन्तर कमनीयता तथा सुकुमारता से अधिक महत्त्व देती है। वैदर्भी से गौडी की तुलना
ही क्या ? वैदर्भी के भीतर जो रस का उत्स निवास करता है वह साधारण
रसहीन किव के अनुकरण का पात्र बन नहीं सकता। इसीलिए वैदर्भी का
निर्वाह दुल्ह किवन्यापार है—पद्मगुप्त के शब्दों में 'निस्त्रिशधारा' है जिस पर
चलनेवाले कितने ही कलाविहीन किवयों ने अपने कान्यकलेवर को कुत्सित तथा
दूषित बना डाला है। इसके विपरीत गौडी का अनुकरण अपेन्हाकृत सरल
तथा सहज है। बन्ध की गाढता सम्पादन कीजिए और कितिपय शब्द चमत्कृति-

जनक त्रालङ्कारो की सङ्कार, बलपूर्वक ही सही, काव्य में ले त्राइये, तब देखिए मौडी का, या विचित्र मार्ग का, त्रालंकृत रूप स्वतः प्रकट हो जाता है। विशेष आयास करने की आवश्यकता नहीं। हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि गौडी रीति के लिखने में किन में प्रतिभा की आवश्यकता नही होती, शब्द-सम्पत्ति की बहुलता नही चाहिए श्रीर पदबन्धन की चातुरी का कोई कास नहीं है। इन आवश्यक साधनों की अवहेलना क्या कोई आलोचक कभी कर सकता है ? परन्तु वैदर्भी की तुलना में गौडी का पल्ला जरूर हल्का है, यह हम निःसन्देह कहते हैं। कविता की कसौटी है श्रोता तथा पाठक के हृदय को रस से त्राप्लुत कर देना-रस की सरिता बहा देना, जिसकी मधुरता मे वह श्रपने जीवन को धन्य मानने लगे श्रीर उसमें इतना तन्मय हो जाय कि बाह्य जगत की स्मृति जाती रहे और वह एक अलोकसामान्य लोक में निवास का श्रानन्द उठाने लगे। वह इस सूतल के प्रपञ्चमय जीवन से ऊपा उठकर किसी श्रानन्दमय लोक में विहार का सुख उठाने लगे। इस करौटी की परीचा वैदर्भ या सुकुमारमार्ग में ही पूरी उतरती है। गौड मार्ग पाठकों के नेत्रों में नकाचौध जरूर पैदा कर देता है, परन्तु ,हृदय को शीतल बनाने की ज्ञमता वह नहीं रखता । सहृदयों के हृदय को मुग्ध बना देने की योग्यता से भी वह पराड्मुख रहता है। ऐसी स्थिति में यदि कविता के मर्मेश कवितार्किक श्रीहर्ष ने कविहृदय को श्राकृष्ट करने के लिए वैदर्भी रीति की प्रचुर प्रशसा की तो इसमें श्रालोचकों को चमत्कृत होने की क्या श्रावश्यकता ! सचमुच वैदर्भी रीति धन्य है, वैदर्भी का रचयिता धन्य है श्रीर वैदर्भी का मर्म समकते वाला भी धन्य है !!! बिल्ह्याकी यह उक्ति सोलहो ग्राने सत्य है :--

श्रनभ्रवृष्टिः श्रवणामृतस्य सर्स्वतीविभ्रमजन्मभूमिः । वैद्भरीतिः कृतिनासुदेति सौभाग्यलाभप्रतिभूः पदानाम्।।

## (घ) पाश्चात्य आलोचना और रीति

श्रंग्रेजी भाषा में रीति (मार्ग) के लिए 'स्टाइल' (Sty le शब्द प्रयुक्त होता है। स्टाइल शब्द लैटिन भाषा के Stilus, Stylus शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है 'लौह लेखनी'-लोहे की कलम। प्राचीन रोमन काल में पड़ियों के ऊपर जिन पर मोम जमाया गया होता था लोहे की कलम से लिखने की प्रथा थी। इस शब्द का मख्य ऋर्ष यही है-लिखने का विशिष्ट प्रकार । तदनन्तर इस शब्द का प्रयोग बोलने के विशिष्ट ढंग के लिए किया जाने लगा श्रीर श्राजकल 'स्टाइल' का प्रयोग शिल्पशास्त्र, मूर्तिविद्या, चित्रकला, सगीत, तृत्य, नाट्य तथा क्रिकेट जैसे खेल के असाधारण प्रकार के चोतन के निमित्त ही नहीं किया जाता, बल्कि रात के समय सेध मारनेवाले चोर तथा विष देनेवाले व्यक्ति के चातुर्यपूर्णं कार्यं के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हमें संकोच नहीं होता । इस शब्द का यह व्यापक प्रयोग साहित्यशास्त्र के प्रति अज्ञातरूप में किये गये हमारे आदर और सत्कार को प्रदर्शित कर रहा है। रीति पर महत्त्वपूर्ण निबन्ध लिखनेवाले वाल्टर रेले का यह कथन यथार्थ है कि लेखनी, चाहे वह मोम पर या कागज पर कुरेदती है, मानव प्रवृत्ति मे जो कुछ भावाभिन्यञ्जक है या जो कुछ ऋत्यन्त तलस्पर्शी है उन सबकी प्रतीक है। केवल कलाओं ने ही उसके प्रति आत्मसमर्पण नहीं किया है, बल्कि मनुष्य ने भी लेखनी को अपना समर्पण कर दिया है। लेखक के व्यक्तित्व का परिचय इमे उसकी लेखनी से ही मिलता है, उसके श्र.वाज मे ज़ोर हो सकता है, उसकी हस्तचेष्टाश्रों में भावों की श्रभिव्यञ्जना करने की पर्याप्त शक्ति हो सकती है, परन्तु ये दोनों साधन-शब्द श्रौर चेष्टा -परिवर्तनशील हैं। इनका स्वरूप त्राज जैसा है वैसा कल नहीं रहता परन्तु व्यक्तित्व का स्थायीरूप से श्रन्तिम उन्मीलन लेखनी ही है ।

<sup>1</sup> The pen, scratching on wax or paper, has become the symbol of all that is expressive, all that is intimate, in human nature, not only arms and arts, but man himself has yielded to it. Walter Releigh: Style

<sup>2</sup> Other gestures shift and change and flit, this is the ultimate and enduring revelation of personality.

इसीलिए लेखनी के द्वारा उन्मीलित व्यक्तित्व में स्थायिता त्राती है। इस विषयमें एक लैटिन कहावत बड़ी ही सार्थक है—Stylus virum arguit अर्थात् रीति मनुष्य के स्वभाव की अभिव्यक्ति करती है; लेखक को इसका पता भी नहीं चलता, परन्तु लौह लेखनी के द्वारा निबद्ध रीति पाठकों को धीरे से बतला देती है कि उसका रचियता स्वभाव से सौम्य तथा शान्त प्रकृति का है अथवा उग्र और अोजस्वी स्वमाव का। अन्य कलाकारी की कृतियों में उपकरण की स्थूलता होने पर भी उतनी व्यापकता, रीचकता तथा स्थायिता नही होती जितनी लौह लेखनी के द्वारा प्रस्तुत कि की कृतियों में होती है। यह साहित्यशास्त्र का ही विजयघोष है कि जिस शब्द को उसने अपने विशिष्ट उपकरण के निमित्त प्रस्तुत किया, उसे ही अन्य कलाओं के विद्वानों ने भी श्रपनाकर उसे समधिक प्रतिष्ठा प्रदान की । इस प्रकार पाश्चात्य जगत् के साहित्य में 'स्टाइल' शब्द का व्युत्पत्तिजन्य चमत्कार क्या कम महत्त्व का है ? हिन्दी में भी रीति के अर्थ में 'कलम' शब्द के प्रयोग करने की चाल है, विशेषतः चित्रकला के सम्बन्ध में जैसे कॉगड़ा कलम (कॉगडा की शैली) राजपूत कलम (राजपूत काल की चित्रशैली) आदि आदि । विश्व का विशाल वाड्मय लौह लेखनी की ललित लीला का विलास है—सारा साहित्य कलम की करतूत है, तब लेखनी को महत्त्व प्राप्त होना स्वामाविक ही है। लेखनी के नाम पर ही यदि पाश्चात्य साहित्य में लेखन-प्रकार का भी नामकरण किया गया है, तो इसमें लेखनी के गौरव पर दृष्टिपात करने से आश्चर्य की कोई बात प्रतीत नही होती।

#### अरस्तू

पाश्चात्य जगत् के साहित्यक प्रजापित ग्रीस देश के महान् आलोचक आरे तत्त्वज्ञानी अरस्त् (एरिस्टाटल) हैं। इन्होंने अपने आलोचना सम्बन्धी सिद्धान्तों के निरूपणार्थ दो महनीय ग्रन्थ लिखे हैं—रेटारिक्स तथा पोइटिक्स। और इन दोनों ही ग्रन्थों में 'रीति' के विषय में आप ने बहुत-सी उपादेय बाते लिखी हैं। रीति की विवेचना रेटारिक्स के तृतीयखण्ड में बड़े विस्तार के साथ दी गई है। पोईटिक्स में सामान्य सूचनाये ही इस विषय में निवद्ध की गई हैं। इन विवेचनाओं का ऐतिहासिक मूल्य

बहुत ही श्रिंधिक रहा है। इन समीक्षणों का प्रभाव परवर्ती पाश्चात्य श्रालो-चनाशास्त्र पर इतना श्रिधिक पड़ा है कि पश्चिम के श्रालोचक श्ररस्तू के 'मत को वेदबाक्य के समान नितान्त प्रामाणिक, श्रपरिवर्तनीय तथा समादरणीय मानते हैं। श्ररस्तू ने रीति के विषय में जो निरूपण प्रस्तुत किया है उसमे तथा भारतीय श्रालोचकों के सिद्धान्त मे गहरी समता है— केवल बाहरी ही नहीं, प्रत्युत मीतरी भी।

श्ररस्तू का कहना है कि क्या कहना है यही जानना पर्याप्त नहीं है, प्रत्युत यह कैसे कहा जाय, इसका जानना भी बहुत ही श्रावश्यक है। साहित्यशास्त्र केवल श्रमिन्यञ्जनीय पदार्थ के ज्ञान से ही सन्तुष्ट नहीं होता, प्रत्युत वह श्रमिन्यक्ति के प्रकार के ज्ञान को भी उतना ही श्रावश्यक स्वीकार करता है। श्रीर किसी वस्तु के प्रतिपादन की पद्धित या प्रकार का ही नाम है—शैली या रीति।

अरस्तू के सामने रीति का विषय अतीव महत्त्वशाली था, क्योंकि वे लिखित अन्थों की रीति के अतिरिक्त माषणों तथा व्याख्यानों की रीति के भी अध्ययन के निमित्त जागरूक थे। 'रेटारिक्स' अन्थ का विषय ही माषणा तथा व्याख्यानों के रूपरंग, प्रकार तथा शैली का निरूपण है। इसीलिए अरस्तू की दृष्टि मे रीति के रो प्रधान भेद हैं—(१) साहित्यिक रीति, (२) बादात्मक रीति जिनमे पहले का उपयोग साहित्य के अन्थों की रचना में होता था, तो दूसरे का प्रयोग वादी के समेत्त अपने पत्त की पृष्टि तथा परपत्त के खरडन में होता था। दोनों शैलियों की विशिष्टता भी नितान्त स्फुट है। साहित्यिक शैली का सौन्दर्य तब परिस्फुटित होता है जब उसका ध्यान से मनन तथा अनुशीलन किया जाय, परन्तु वादा-त्मक शैली का गौरव तभी तक है जब तक वह अवण्योचर की जाय। उसके सुनने में ही आनन्द आता है, अवण्य से हटते ही न उसमें किसी प्रकार का सौन्दर्य रहता है, न किसी प्रकार का आनन्द। पढ़ने तथा ध्यान से मनन करने पर तो वह किसी बासी चीज की तरह फीकी मालूम पड़ने लगती

R Literary style.

<sup>2</sup> Controversial style

है। इसीलिए दोनों के सौन्दर्य के उपकरण भी पृथक ही हैं। वादात्मक शैली को प्रतिष्ठित तथा गौरवास्पद बनाने का एक मुख्य साधन है—पुनरुक्ति, परन्तु यही पुनरुक्ति साहित्यिक शैली को अरोचक बनाने का भी कारण है। उद्देश्य की भिन्नता के कारण दोनों के स्वरूप की भिन्नता भी स्पष्ट ही है। वादात्मक शैली के भी दो मेद हैं—राजनीतिक शैली जो सुप्रदित नहीं होती और उपशैली (फीरेन्जिक) जो कचहरी में किसी मुकद्दमें की परवी करने के अवसर पर प्रदर्शित की जाती है। न्यायाधीश के उपर प्रमाव डालने के अभिप्राय से इसे सुप्रदित तथा रोचक होना ही चाहिए। अरस्तू ने दोनों का विशेष वर्णन किया है, परन्तु हमारे आलोचकों ने केवल साहित्यक शैली के उपकरणों की मीमांसा तक अपने को सीमित रखा है। वादात्मक शैली का निजी चेत्र दार्शनिक जगत् है जहाँ शास्त्रार्थ के निमित्त उपयुक्त शैली का निजी चेत्र दार्शनिक जगत् है जहाँ शास्त्रार्थ के निमित्त उपयुक्त शैली का निर्णण न्यायशास्त्र के गथों में मनोयोग से किया गया है।

अरस्त् ने शैली के लिए दो सामान्य गुणों की तथा चार दोषों की सत्ता बतलाई है। गुणों के नाम हैं —(१) परसपीक्यूटी Perspicuity तथा (२) प्रोप्राइटी Propriety। पहला गुण भारतीय साहित्यशास्त्र का 'प्रसाद-गुण' तथा दूसरा 'श्रोचित्य' है। कुन्तक ने सौभाग्य के साथ श्रोचित्य को मार्गों का सामान्य गुण स्वीकार किया है। जो वस्तु कही जाय वह इस ढड़ा से कही जाय कि श्रोताश्रों को उसे समक्तने में न तो कोई सन्देह हो, न तिनक विलम्ब। कथन का प्रकार 'श्रोचित्य' पूर्ण होना चाहिए, श्रनोचित्य के श्राते ही रीति श्रपने मूलस्थान से च्युत हो जाती है—श्रपने महान् उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती। श्ररस्त् के श्रनुसार शैली के चार दोष हैं

(१) समासों का प्रयोग—समास व्याकरण की दृष्टि से उपादेय साधन हैं, परन्तु उनके प्रयोग के लिए भी उपयुक्त स्थान तथा

<sup>1</sup> Political style and Forensic style.

<sup>2</sup> रेटारिक्स Rhetorics Book III, chapter II.

<sup>🐧</sup> वही, परिच्छेद तीन

उचित अवस्था होती है। इन पर ध्यान न देकर मनमाने ढंड्न सें मनचाहे स्थान पर समास का अनगढ़ प्रयोग रीति को दूषित करने का प्रथम साधन है।

- (२) अप्रचित्त राब्दों का प्रयोग—ग्ररस्तू ने उदाहरण के साथ ऐसे शब्दों के प्रयोग की सीमा निर्धारित की है जिसके बाहर होते ही प्रयोग कथमपि न्याय्य नहीं माना जा सकता।
- (३) विशेषणों का प्रयोग—विशेषण का उचित स्थान पर प्रयोग कविकौशल का चरम निदर्शन है। इस मर्यादा के उल्लिख्छन करने पर यह दोष उत्पन्न होता है। यदि विशेषण बहुत लम्बा हो जाय, या अरोचक हो या संख्या में अत्यधिक हो जाय, तो इसे दोष सममाना चाहिए।
- (४) रूपक का प्रयोग—शैली को गठीली तथा श्रोजस्विनी बनाने के लिए रूपक का प्रयोग श्रास्त् ने बतलाया है, परन्तु यदि रूपक वर्ण्य वस्तु के साथ समता न रखे श्राथवा श्रास्तुट हो, तो ऐसे रूपक का प्रयोग कभी न करना चाहिए। श्रारस्तू ने इन दोषों को दिखलाने के लिए उदाहरण भी दिये हैं।

तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट है कि इन दोषों का विवेचन भारतवर्ष के आलंकारिकों ने यथेष्ट प्रौढता के साथ अपने अन्थों में किया है। संचेप में हम कह सकते हैं कि मम्मट के द्वारा प्रदर्शित विधेयाविमर्श, अप्रयुक्त, अपुष्टार्थ तथा रूपकगत अनुचितार्थ दोषों के अन्तर्गत ऊपर विन्यस्त दोषों का अन्तर्भाव मलीमाँति दिखलाया जा सकता है।

अरस्तू ने रीति तथा वर्ण्यविषय के साथ वही घनिष्ठ सम्बन्ध प्रदर्शित किया है जिसे भारतीय आलोचकों ने भी स्वीकृत किया है। उनका कहना है कि रीति मे अवस्थानुसार परिवर्तन होना चाहिए और इस प्रकार रीति का रसभाव के साथ सामञ्जस्य होना चाहिए। "प्रशासा के निमित्त उल्लासमयी शैली चाहिए, दयाप्रदर्शन के अवसर पर समर्पण-प्रतिपादक शैली का प्रयोग न्याय्य है, परन्तु कोध आदि उग्र मावों से प्रभावित व्यक्ति के भाषण मे समस्त-पद, विशेषण की बहुलता तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग सर्वथा सुस्रात

हैं।" श्रारत् ने कुद्ध व्यक्ति के भाषण में जो समस्तपदों के रखने की व्यवस्था की है वह दण्डी की श्रोजोविशिष्ट गौडी रीति है, जिसका सर्वस्व समासों की बहुलता है (श्रोजः समासभूयस्त्वमेतद् गद्यस्य जीवितम्)। श्रारत् ने स्पष्ट ही लिखा है कि 'डियरिम' नामक काव्यों में समस्तपदों का ही प्रयोग होना चाहिए। 'डियरिम' मिदरा के देवता बेकस (Bacchus) के उल्लासप्रदर्शक गीतों का नाम है। बेकस' के उल्लास में भी एक विचित्र उग्रता तथा मादकता रहती है श्रीर इस शैली को पुष्ट करने के लिए श्रोज गुण तथा समास का रहना उचित ही है'। श्रतः श्रारत् की सम्मित में रसमाव तथा विषय के साथ शैली का पूर्ण सामञ्जस्य कविकौशल की कसौटी है।

इस मान्य त्रालोचक की दृष्टि में रीति की पूर्णता इसीमें है कि वह एक साथ निर्मल हो, परन्तु चुद्र न हो। साधारण व्यवहार में प्रयुक्त शब्दों की विन्यासमयी रीति निर्मल तथा प्रधन्न कही जा सकती है, क्योंकि उसके पदों के ऋषे को समक्तने में साधारण पाठक को भी श्रम तथा भ्रम नहीं होता, परन्तु ऐसी रीति चुद्रवा के दोष से उन्मुक्त नहीं हो सकती। रीति को श्रोजस्विनी तथा कलात्मिका बनाने के निमित्त उसमें ऋपरिचित शब्दों का प्रयोग नितान्त उचित है । परिचित शब्दों में सर्वसाधारण के उपयोग में

<sup>1 &</sup>quot;A style of exultation for praise, a style with submission if in pity. But compound words and plurality of epithets and foreign idioms are appropriate chiefly to one who speaks under excitement of some passion" Aristotle.

<sup>2</sup> Of all the kinds of words.....compounds are most in place in the dithyramb.

Poetics sec. 22

<sup>3</sup> The Diction becomes distinguished and non-prosaic by the use of unfamiliar terms i.e strange words, metaphors lengthened forms and every, thing that deviates from the ordinary modes of speech.

Poetics sec. 22

श्रानेवाले पदों मे-एक .प्रकार की श्रमद्रता 'या तुच्छता दृष्टिगोचर होती है। श्रतः शैली को शिष्ट तथा विशिष्ट बनाने के लिए लेखक को श्रावश्यक है कि वह उसमे श्रपूर्व शब्द, रूपक, लम्बायमान शब्दरूप का प्रयोग करे अथवा सत्तेप में उसे ऐसी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए जो साधारण बोलचाल के ढग को तिरस्कृत कर विचित्र प्रकार की हो। श्ररस्तू का उदात्तशैलीका यह स्वरूपनिर्देश वड़ा ही मार्मिक तथा गूढ़ है। श्ररस्तू की 'Dignified style' उदात्त रीति कुन्तक का 'विचित्रमार्ग' है। विचित्रमार्ग में वक्रोक्तिका साम्राज्य रहता है श्रीर यह वक्रोक्ति क्या है ? साधारण बोलचाल के ढग से विलच्चण पदभङ्गी । अरस्तू का every thing that deviates from the ordinary modes of speech कुन्तक की वक्त्र उक्ति का ही अन्तरशः अनुवाद है। इस शैली में अलकारों की, विशेषतः रूपक की, बहुलता दोनों स्वीकार करते हैं। अरस्तू इस विपय में यथार्थवादी हैं। वे जानते हैं कि ऋपूर्व शब्दों के प्रयोग से रचना मे एक प्रकार की उच्छुद्धलता-वर्वरता या कर्कशता-श्रा जाती है श्रीर इसीलिए वे काव्य से प्रचलित शब्दों के बिल्कुल बहिष्कार के पद्मपाती नहीं हैं। वे मध्यममार्ग के उपासक प्रतीत होते हैं । उनका कहना है कि अपूर्व शब्द, रूपक, अलकृत पर्याय आदि का प्रयोग भाषा को तुद्ध तथा गद्यमयी बनाने से रज्ञा करेगा श्रीर प्रचलित शब्दों का उपयोग उसमें श्रावश्यक प्रसादगुण का सम्पादन करेगा । अरस्तू का ornamental eqvivalent 'त्रलकृत पर्याय' वामन के ग्रोज नामक ग्रर्थगुण के ग्रन्तर्गत ग्राता है। ग्रर्थ-

<sup>1</sup> The corresponding use of strange words results in a barbarism. A certain admixture, accordingly, of unfamiliar terms is necessary. These, the strange word, the metaphor, the ornamental equivalent etc. will save the language from seeming mean and prosaic, while the ordinary words in it will secure the requisite clearness.

Poetics, sec. 22

गुण श्रोज जो प्रौढि का ही रूप है पॉच प्रकार का होता है। उसके पाँच प्रकारों में प्रथम मेद है — पदार्थे वाक्यरचनं श्रर्थात् पदार्थ के स्थान पर वाक्य की रचना। जैसे 'चन्द्रमा' के लिए कालिदास के द्वारा प्रयुक्त 'श्रिन्नि-त्यनसमुत्थं ज्योतिः' श्रलंकृत पर्याय है — श्रित्र के नेत्र से उत्थित ज्योति ('श्रथ नयनसमुत्थं ज्योतिर रिव द्योः'—रघु० रो७५) कुन्तक इसे 'पर्याय-वक्रता' के नाम से पुकारते हैं। उदाहरण के लिए कालिदास का यह पद्य देखिए जिसमें वाल्मीकि मुनि के श्रिमधान के लिए एक सरस तथा सार्थकं पर्याय की कल्पना की गई है—

तामभ्यगच्छद् रुदितानुसारी
मुनिः कुशिष्माहरणाय यातः।
निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्थः
श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः॥

रघुवंश, १४। ७०

[ जंगल में लद्मण के द्वारा परित्यक्त होने पर सीता विलाप करती थी। उसके रोने के शब्द का अनुसरण कर कुश तथा इन्धन लाने के लिए गये हुए सुनि सीता के पास पहुँच गये। कौन मुनि ? वे वही मुनि हैं जिनका निषाद के द्वारा विधे गये पद्धी के दर्शनमात्र से उत्थित शोक श्लोक के रूप में परिणत हो गया था] वाल्मीिक का नाम स्पष्टतः न देकर कालिदास ने जो अलक्कत पर्याय दिया है वह कितना रसामिन्यक्षक है तथा सन्दर्भोचित है उसे सहृदयों से बत- जो की आवश्यकता नहीं।

इस प्रकार अरस्तू के द्वारा निर्दिष्ट 'रीति' का स्वरूप, वैशिष्ट्य, चमत्कार प्रकार आदि समग्र सिद्धान्त भारतीय सिद्धान्तीं के अनेक अंश में अनुरूप हैं।

## डिमेट्रियस

श्ररत् के श्रनन्तर 'डिमेट्रियस' नामक श्रीक श्रालङ्कारिक ने 'रीति' का बड़ा ही प्रामाणिक, विस्तृत तथा मौलिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। वह अपस्तू की मृत्यु के कुछ ही वर्ष बाद ३०० ईसवी पूर्व में विद्यमान था। वह श्ररस्तू के पट्टशिष्य थिश्रोफ्र टस का भी नामोल्लेख करता है। इस प्रकार वह है तो श्ररस्तू की ही परम्परा के श्रन्तर्भुक, परन्तु उसके श्रन्थ में प्राचीन परम्परा के निर्देश श्रीर श्रनुगमन होने पर भी श्रनेक नवीन काञ्यतथ्यों की सूचना मिलती है। उसके ग्रन्थ का नाम ही है-श्रॉन स्टाइल = रीति<sup>र</sup> । वह शास्त्रीय कल्पना तथा सिद्धान्त के उघेड़बुन **में** अपने को नहीं डालता है बल्कि ज्यवहार की पद्दशिला की अपने अन्य का श्राधार बनाता है। इससे उसके प्रन्थ का महत्त्व बहुत ही अधिक है। वह प्राचीन ग्रीसदेशीय त्रालोचकों के सिद्धान्तो की जानकारी के ही लिए उपादेय नहीं है, बल्कि वर्तमान लेखको को भी उस प्रन्थ के गृढ विश्लेषण तथा मार्मिक समीच्चण से समधिक लाम होने की सम्भावना है। हमारे आलङ्कारिकों से तुलना करने पर वह कविता के गुगा-दोष के विवेचन मे दूसरा मम्मट ही प्रतीत हो रहा है। संस्कृत में 'दोषदर्शने मम्मटः' की जो लोकोक्ति है वह श्रानेक श्रंश में डेमेट्रियस पर चरितार्थ होती है। रीतिविषयक सिद्धान्त तथा . च्यवहार, काव्यतत्त्व तथा कविव्यवहार, थ्योरी तथा प्रे क्टिस—दोनों के प्रदर्शन में यह प्रन्थ प्राचीन त्र्रालङ्कार-प्रन्थों में त्रप्रप्रतिम है।

## डेमेट्रियस ने चार प्रकार की रीतियाँ मानी हैं —

(१) प्रसन्न मार्ग Plain style, (२) उदान्त मार्ग Stately style, (३) मस्रण मार्ग Polished style, (४) ऊर्जस्वी मार्ग Powerful

13 note 1 1

I

१ डेमेट्रियस Demetrius का ग्रन्थ On style ग्रानेक सस्करणों में प्रकाशित हुन्ना है। छात्रोपयोगी संस्करण Everyman's Library (न०६०१) वाला है जिसमें Aristotle का Poetics, Rhetorics, तथा Horace का Ars Poetica मी एक ही जिल्द में प्रकाशित हैं।

style । इनके गुण विशिष्ट रूप से पृथक् पृथक् हैं । इनके पूर्ण निर्वाह न होने पर इनके विपर्ययरूप में चार दुष्ट रीतियाँ उत्पन्न होती हैं जिनके नाम क्रमशः ये हैं—(i) Frigid शिथिल, (n) Affected, कृत्रिम, (iii) Arid नोरस, (iv ) Disagreeable अनतुकूल मार्ग।

इन चारों रीतियों की विभिन्नता तथा विशिष्टता के लिए डेमेट्रियस का बड़ा आग्रह है, परन्तु साहरय की दृष्टि से हम दो रीतियों को एक साथ संयुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार मस्यामार्ग प्रसन्नमार्ग के साथ संयुक्त किया जा सकता है, तथा उदात्तमार्ग ऊर्जस्वीमार्ग के साथ संयुक्त किया जा सकता है। इन रीतियों की जिन विशिष्टतात्रों का उल्लेख यन्थकार ने किया है वे भारतीय कल्पना के ही नितान्त अनुरूप सिद्ध होती है। रीतियों की व्यवस्था विषय के श्रनुसार ही रखी जाती है यथा श्रप्सराश्रो के उपवन, वैवाहिक गीति, प्रेमकथा श्रादि विपय के लिए मस्णमार्ग ही उपयुक्त होता है, तथा युद्ध श्रादि भया-नक वस्तुत्रों के वर्णन के अवसर पर उदात्तमार्ग का प्रयोग न्यायोचित होता है। डेमेंट्रियस का स्पष्ट कथन है कि "विषय के कारण उदात्तता की उत्पत्ति होती है, यदि विषय कोई महत्त्वपूर्ण तथा प्रसिद्ध समुद्रयुद्ध या भूमियुद्ध हो या स्वर्ग त्राथवा भूमि हो, तो रीति में त्रोजस्विता का उदय स्वतः हो जाता है। यदि महत्त्वपूर्ण घटनात्रों का वर्णन साधारण रीति में किया जाता है, तो

<sup>1</sup> The ornaments of the polished style are derived from the subject matter, for example, the gardens of the Nymphs wedding lays, love stories, in fact, the whole of Sappho's On style, p. 231 poetry.

<sup>2</sup> Stateliness is also derived from the subject matter, should the theme be eminent and famous land or sea-battle, or deal into heaven or earth. We should not take into account the subject of the narrative so much as its character. It is possible, by describing eminent themes in an unimpresive way, to rob the subject of its dignity.

विषय त्रापने महत्त्व से गिर जाता है।" इस प्रकार डेमेट्रियस की दृष्टि में रीति के निर्धारण में वर्ण्यविषय की भूयसी महत्ता है।

भाषा तथा अलंकारों का उपयोग विभिन्न रीतियों में भी विशिष्ट प्रकार से होता है। समास के विधान को ही उदाहरण के लिए इस ले सकते हैं। रचना में समास का प्रयोग भाषा को ही उदात्त नहीं बनाता, प्रत्युत बन्ध मे विलक्ष्य गाढ़ता ऋथवा सघनता के उदय का भी वह कारण बनता है। इसलिए उर्जस्वीमार्ग में समास की व्यवस्था मानी गई है, परन्तु प्रसन्नमार्ग में समासों का अभाव ही न्यायसङ्गत बतलाया गया है। इस प्रकार डेमेट्रियस के प्रसन्न तथा मस्रुपमार्ग को हम वैदर्भमार्ग कह सकते हैं तथा उदात्त श्रीर ऊर्जस्वीमार्ग को गौडीयमार्ग । दोनों की समानता बहुत ही श्रिधिक है। डेमेट्रियस श्रानन्दवर्धन की 'वर्णध्वनि' से पूर्वपरिचित हैं। श्रानन्द वर्धन का कहना है कि श्रुतिदुष्ट वर्ण जैसे श, ष, र श्रादि-की अवहेलना शृङ्जारादि रस में करनी चाहिए परन्तु रौद्र रस के उन्मीलन के लिए इन श्रुतिदुष्ट-कर्णंकटु (दुःश्रव) वर्णों का प्रयोग सर्वथा उपादेय तथा न्याय्य है। डेमेट्रियस का भी यही कहना है। वे कहते हैं कि कर्णकद्भता रचना का दोष है, परन्तु यही ऊर्जस्वीमार्ग का त्रावश्यक लक्त्या है । जिस प्रकार विषममार्ग-उँचे नीचे सङ्क-पर चलना बल का द्योतक होता है, उसी प्रकार उच्चारण करने मे कठिन वर्णों का प्रयोग रचना मे जोर पैदा करता है। इस मार्ग मे मस्यापदों का प्रयोग सर्वदा हेय है। कोमल शब्दों से शान्ति का उदय होता है, उनसे उदात्तता या श्रोजस्विता

<sup>1</sup> Compound words are out of place in the plain style.

These, too, belong to the opposite style ( the stately )

डेमेट्रियस पृ० २४४

<sup>2</sup> Vehemence ( সুবিদ্যরের ) creates a kind of power in composit on Roughness of sound also in many cases indicates power, like the effects of uneven roads.

yo ২২৭২

<sup>3</sup> Smoothness of composition is not very suitable to powerful language...the very noise of clashing vowels will increase power.

उत्पत्ति नहीं होती। कभी कभी भारतीय आलकारिकों श्रीर डेमेट्रियस में आश्चर्य-जनक समानता दृष्टिगोचर होती है। वे कहते हैं कि कभी कभी भाषा में प्रौढ़ता की सिद्धि के लिए एक शब्द के लिए एक वाक्याश का प्रयोग उचित होता है। यह तो वामन का अर्थगुण ओज हुआ, जिस में एक पद के स्थान पर वाक्य का प्रयोग (पदार्थे वाक्यरचन) अर्थगत प्रौढ़ि के अन्तर्गत माना गया है। जैसे 'चन्द्रमा' को 'चन्द्र' शब्द से व्यवहृत न कर 'अति मुनि के नेत्रसे समुद्रभूत ज्योति' वतलाना (अर्थ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्यौः)।

'रीति का विषय से सम्बन्ध अर्वाचीन पाश्चात्य आलोचकों को भी मान्य है। विषय के श्रीचित्य पर ही रीति का विधान उन्हें स्वीक्ठत है। मरे ने अपने रीतिविषयक प्रन्थ में इसका विशिष्ट वर्णन किया है। उनका मत है कि उदात्त-रीति के दो नियामकों में एक साधन है—पदावली और दूसरा विषय। वर्ण्य विषय को वे समधिक महत्त्व देते हैं। यदि किसी कथावस्तु के पात्र अलौकिक हों तथा उदात्त हो, तो यह निश्चित सा प्रतीत हो रहा है कि उनके भाषण का प्रकार साधारण नाटकीय रीति से अवश्य मिन्न होगा। ऐसे पात्रों के भाषणों को उदात्तता विशेषक्प में रहती है। "किव अलौकिक व्यक्तियों के भाषणों को समम बूमकर ऊँचा उठा देता है जिससे उन पात्रों की अलौकिकता सचमुच सिद्ध हो जाय" । इससे स्पष्ट है कि वर्ण्य विषय रीति का नियामक होता है—जैसा विषय, वैसी रीति। इस प्रकार भारतीय आलोचकों का रीति तथा विषय का परस्पर सम्बन्धवर्णन पाश्चात्य आलोचकों को भी मान्य है। रीति के विषय में हमारे भारतीय आलोचकों ने जो मार्मिक समीदा प्रस्तुत

रीति के विषय में हमारे भारतीय त्रालोचका न जो मामक समाचा प्रस्तुत की है वह पाश्चात्य त्रालोचना के साथ अनेक ग्रंशों में आश्चर्यजनक

<sup>1</sup> If the characters of the plot are superhuman and magestic it seems more or less necessary that their manner of speech should differ from that of ordinary dramatic poetry by being more dignified. Murry: Problem of style p. 140

<sup>2</sup> The poet neightens the speech of his superhuman characters in order that they may appear truly superhuman.

साम्य रखती है। प्रोफेसर मरी (Murry) के अनुसार रीति में दो काव्यगुणों का अस्तित्व होता है—(१) लय की सङ्गीतमयी अभिव्यक्ति ( Musical suggestion of the rhythm ), (२) वर्ण्य विषय की रूपमयी अभिन्यक्ति (visual suggestion of the imagery)। परन्तु इन्हे वे रीति मे गौण स्थान देते हैं। रीति का अत्यावश्यक गुण होता है—ग्रानुरूप ( precision ), परन्तु यह ग्रानुरूप बौद्धिक नहीं होता, क्योंकि यह लच्च का आनुरूप नही है, प्रत्युत भावाभिन्यञ्जन का आनुरूप होता है (precision of emotional suggestion)। मरी के द्वारा व्याख्यात रीतिगुणों का सुन्दर समर्पक वर्णन हमारे आलकारिकों ने किया है। लय की सङ्गीतमयी अभिन्यक्ति शब्दयोजना से सम्बन्ध रखती है श्रीर वह भाग्तीय श्रालोचना के शब्दगुण तथा शब्दालङ्कार के श्रन्तर्गत श्राती है। उसी प्रकार वर्ण्यविषय की रूपमयी श्रमिव्यक्ति श्रर्थगुण तथा श्रर्थालकार के श्रन्तर्भुक्त होती है। साधन होने से यह गौए ही रहते हैं। मरी जिसे 'रीति का सर्वमान्य गुण मानते हैं वह precision श्रौचित्य का ही नामान्तर है तथा भावाभिव्यञ्जन का आनुरूप्य रसध्विन के भीतर श्रा जाता है। इस प्रकार मरी की विवेचना भारतीय श्रालंकारिकों से विशेष समानता रखती है।

विख्यात दार्शनिक शोपेनहावेर ने एक मौलिक निवन्ध मे रीति का निर्णय बड़े ही मुन्दर ढड़ से किया है। उनकी दृष्टि मे विचारों की अभिन्यक्ति विशदतम, मुन्दरतम तथा समर्थतम शब्दों मे होनी चाहिए। इसीसे वे रीति मे तीन गुण मानते हैं —वैशद्य तथा सौन्दर्य और इन दोनों का समूहा-लम्बनरूप सामध्ये अथवा शक्ति। रीति में वैशद्य के लिए शोपेनहावेर का कहना है कि वक्ता के भावों की अभिन्यक्ति के लिए उचित तद्रूप शब्दों की योजना काव्य मे होनी चाहिए जिनका अभिप्राय न तो कम हो या अधिक, विचारों को वे न तो अव्यक्तरूप से प्रकट करे और न आवश्यक विचारों से भिन्न वस्तु का ही प्रकटन करे। इसके लिए व्याकरणसम्बन्धी शुद्धि की भी आवश्यकता होती है। कभी कभी वक्ता अपने विचारों को कम शब्दों में

<sup>1</sup> M. Murry -The Problem of style p. 95.

प्रकट करने का इच्छुक होता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि व्याकरण का तो गला घोंटा ही जाता है, साथ साथ बहुत ही जरूरी शब्दों के परिहार से वह उक्ति पहेली सी बन जाती है। शोपेनहावेर का यह वर्णन दण्डी के अर्थव्यक्ति गुण के विवरण से साम्य रखता है। 'श्रर्थव्यक्ति' का अर्थ है अर्थ का स्पष्ट प्रतिपादन। व्याकरण तथा तर्कयुक्ति से आवश्यक शब्दों के प्रयोग न होने पर एक काव्यदोष उत्पन्न होता है जिनका नाम है—नेयार्थत्व। इसी दोष के नितान्त परिहार के अवसर पर अनेयार्थत्व का उदय होता है श्रीर यही है अर्थव्यक्ति'। पाताललोक से पृथ्वी के उद्धार के वर्णन-प्रसद्ध में किव कहता है—विष्णु ने खुर से चुण्ण होनेवाले नागों के लोहू से लाल समुद्र से पृथ्वी को ऊपर उठाया। इस वाक्य में अर्थ के प्रकटनार्थ समस्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी वाक्य के स्थान पर यदि कहा जाय—'वराह ने लाल समुद्र से पृथ्वी को ऊपर उठाया', तो यह वाक्य सपों के रक्त की चर्चा से हीन होने से अपूर्ण ही हैं। यह वाक्य होगा नेयार्थ का उदाहरण, तो पूर्ववाक्य है अर्थव्यक्ति का दृष्टान्त।

| १        | अर्थव्यक्तिरनेयत्वमर्थस्य हरिगोद्धृता<br>भू जुरज्जुरग्गनागास्यग् लोहितादुदधिरिति ।<br>—काव्यादर्शे १।७३                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹        | उक्तेनैव शब्देन विविद्यार्थिसिः स्त्रर्थव्यक्तिः । स्त्रनेयत्वं नाम वाक्ये शब्दान्तरस्य स्त्रध्याहारानाकाङ्जा । —हृद्यंगमा स्त्रनेयत्वम् उपात्तेनैव शब्देन वाक्यार्थप्रसीतिः । वही । |
| <b>3</b> | मही महावराहेण लोहितादुद्घृतोद्धेः इतीयत्येव निर्दिष्टे नेयत्वमुरगासृजः। नेदृशं बहु मन्यन्ते मार्गयोरुभयोरिप निर्देशस्मा शब्दन्यायविलिक्षिनी। —वही १।७४,७५                            |

महिससट् के अनुसार यही अवाच्यवचन नामक देष कहलावेगा। इनकी दृष्टि मे जिन पदों का प्रतिपादन अभीष्ट हो, उनका प्रतिपारन न होने पर वाख्यावचन दोत्र होता है। इसी प्रकार अनावश्यक पदों के प्रयोग से वैशद्य का सर्वथा नाश हो जाता है श्रीर यही है 'श्रवाच्यवचन' दोप श्रर्थात् न कहने योग्य पदो का कथन । यह कवि के शब्ददारिदय का द्योत्क है। वक्ता के पास शब्दों की इतनी दरिद्रता है कि वह आवश्यक स्थान पर खिनत शब्दों का प्रयोग ही नहीं करता। ऐसे श्रमावश्यक शब्द केवल भर्ती के लिए ही होते हैं। उनका एकमात्र उपयोग होता है-पादपूरण अर्थात् वृत्त की पूर्ति के निमित्त शब्दों का प्रयोग । शोपेनहावेर का कथन है कि अनाव-श्यक शब्दों का निरास किव की विदग्धता का सूचक होता है । कविता कवि के भावों का दर्पेण है। जिस प्रकार खच्छ दर्पेण में वस्तु का प्रतिबिम्ब स्वतः स्फुरित होता है, उसी प्रकार कविता में कवि के अर्थ तथा तालर्थ का विशद स्फरण होना चाहिए। श्रीर यह वैराद्यगुण के कारण ही सम्पन्न हो सकता है। वामन के ऋर्थगुरा प्रसाद की भी तो यही महिमा है कि जितने शब्द अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उपयुक्त हों उतने ही शब्दों का प्रयोग किया जाय। वामन ने ऋर्थगुण प्रसाद का लच्चण दिया है--ऋर्यवैमल्य प्रसादः स्त्रर्थात् अर्थं की विमलता। 'अर्थवैमल्य' का तास्पर्य है। प्रयोजक शब्दों का ही प्रयोग । जिन पदों के स्त्रमीष्ट स्त्रर्थ की सिद्धि के लिए नितान्त त्रावश्यकता रहती है उन्हीं तथा उतने ही शब्दों को प्रयोजक रहते हैं। उन्ही का प्रयोग कवि के सच्चे ऋर्थ की स्फूर्ति के लिए उपयुक्त होता है। जैसे 'सवर्णा कन्यका रूपयौवनारम्भशालिनी'-किसी युवति के सौन्दर्य क़ा वर्णन है कि वह सुद्धर वर्णवाली सुकुमार - कन्या रूप और यौवन के श्रारम्भ से शोभित हो रही है। इस वाक्य में उतने ही पदों का निवेश है,

१ व्यक्तिविवेक २।। ६६

२ त्रर्थस्य वैमल्यं प्रयोजकमात्रपरिग्रहः प्रसादः । यथा 'सवर्गा कन्यका रूपयौवनारम्भशालिनी' । विपर्ययस्तु 'उपास्ता इस्तो मे विमलमणिकाञ्चीपद-मिदम्' । काञ्चीपदमित्यनेनैव नितम्बस्य लित्तित्वाद् विशेषग्रस्य ,त्रप्रयोजकत्व-—वामनः काव्यालंकारसूत्र ३ । २ । ३

जितने कविगत श्रर्थं की न्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। इसके विपर्यय पर दृष्टि-पात कीजिए-'उपास्तां हस्तो मे विमलमिशकाञ्चीपदमिदम्'='मेरा हाथ इस विमलमिणवाले नितम्ब की उपासना करे। यहाँ काञ्चीपद से लिच्ति होता है नितम्ब । तब 'विमलमिए' विशेषकर अनावश्यक होने से 'अपुष्टार्थ' दोष से दुष्ट माना जायगा । भारतीय त्रालोचकों ने इस प्रकार शब्ददारिद्रय तथा प्रेतिभादारिद्रच को छिपाने के लिए किये गये अनावश्यक शब्दप्रयोग की बड़े बड़े शब्दों में श्रालोचना की है। महिममद्द इस पदंप्रयोग को 'श्रप्रति-भोद्भव' तथा 'त्रवकर' के नाम से पुकारते हैं। उनकी दृष्टि में ये उनित स्थान से च्युत शब्द वस्तुतः शब्द न होकर 'अपशब्द' ही होते हैं-अस्मान् प्रति पुनः अविषये प्रयुज्यमानः शब्दोऽपशब्द एव । इस प्रकार शोपेनहावेर का रीतिगुणं भारतीय आलोचनाशास्त्र मे भी स्फुटतंया निर्दिष्ट किया गया है। शोपेनहावेर दो रीतियाँ मानते हैं-एक अर्ज्जी, दूसरी बुरी; पहली रीति आर्जव, वैशद्य तथा औचित्य से सजित होती है, तो दूसरी रीति प्राचुर्य, श्रस्फुटत्व तथा शब्दाडम्बर के द्वारा मिएडत होती है। प्रतीत होता है कि वे दराडी की वैदर्भी तथा गौडी की प्रकारान्तर से व्याख्या कर रहे हैं।शोपेनहावेर ने दूसरी रीति के उपासक कवियों की रचना का निर्देश किया है कि वह रचना नितान्त दीप्त, अस्वामाविक, अतिशयोक्तिपूर्ण (दरडी की 'अत्युक्ति', जो सौकुमार्य गुग का विपर्यय है ) तथा नटबाजी की भॉति विचित्र रीति में निवेद की गई रहती है। नटवाजी (acrobatic) को भामह 'प्रहेलिकाप्राय' शब्द से लित्तित करते हैं। दएडी इस श्रन्तराडम्बर के प्रेमी नहीं हैं। दएडी ने उल्बर्ण अनुप्रास, दुष्कर यमक ( जो निश्चित रूप से मधुर नहीं होता ) तथा श्रर्थालंकारडम्बर की 'भरपूरं निन्दा की है। वे काव्य में सौन्दर्य, सौकुमार्य तथा स्वामाविकता के उपासक हैं जिनके बल से कविता में वह चमत्कार उत्पन्न हो जाता है जिसे अलंकारों का कितना भी भार पैदा करने में कथमपि समर्थ नहीं होता। दराडी की मार्मिक उक्ति है—

इत्यनूर्जित एवार्थी नालङ्कारोऽपि ताहराः सुकुमारतयैवैतद् श्रारोहति सतां मनः॥
—कान्यादर्श शोपेनहावेर ने काव्य में सुकुमारमार्ग के विषय में जो कुछ निवर्द किया है वह दण्डी के इस मनोरम पद्य की विशद व्याख्या है । वे रीति के सौकु-मार्य के पत्त्पाती हैं। रीति वैशद्य का उपासक लेखक अनावश्यक आलझा-रिक ककार, समग्र अप्रयोजक विस्तार से अपने को बचाता रहता है। एक शब्द में हम कह सकते हैं कि शिल्पशास्त्र के समान काव्य में भी लेखक को सजावट की अधिकता, सजा का आतिशय्य, पदप्रयोग की अनावश्यकता से सदा जागरूक रहना चाहिए। लिलतकला में भव्यता का उदय होता है स्वामाविकता से, निसर्गता से। बनावट या भड़कीलापन एक भोंड़ा अलंकार है जो विदग्ध के चित्त को कभी आकृष्ट नहीं करता, प्रत्युत वाहरी सजावट के प्रेमी अरिसको के हृदय को ही अपनी और खीचता है। महाकवि विहारी इस दोहे में इसी स्वामाविक सौन्दर्य की ओर सकेत कर रहे हैं—

श्रनियारे दीरघ दगिन, किती न तरुनि समान। वह चितविन और कळू, जिहिं बस होत सुजान॥

-- बिहारी बोधिनी, दोहा ८१

स्टिवेनसन ने अपने रीति विषयक मार्मिक निवन्ध मे रीति के उपादानों (Contents of style) का अध्ययन किया है। इस प्रसङ्ग में उन्होंने व्यञ्जनों के विशिष्ट सयोग से उत्पन्न प्रभाव की चर्चा की है। इस प्रभाव को ही वे रीति का सर्वप्रधान चमत्कार मानते हैं। इस विषय का विशद प्रतिपादन दण्डी ने किया है। दण्डी ने व्यञ्जनों के समुच्चय से उत्पन्न प्रभाव का रहस्य

<sup>1</sup> An author should guard against using all unnecessary rhetorical ornaments, all useless amptification and in general, as in architecture, he should guard against an excess of decoration, all superfluity of expression—in other words, he should aim at chastiy of style. Eyerv thing redundant has a harmful effect. The law of simplicity and naivete applies to all fine art, for it is compatible with what is most sublime.

Schopenhauer, —Some Concepts of Alamkarshastra में उद्भत ( पृ० १५६-१६० ).।

भलीभॉति समकाया है। यदि लकार त्रादि कोमल व्यञ्जनों का ही समग्रतया एकत्र प्रयोग किया जाय तो बन्ध में शैथिल्य उत्पन्न हो जाता है—रचना में शिथिलता का उदय होता है तथा बन्ध में परुषता विराजने लगती है—

शिथिलं मालतीमाला लोलालिकलिला यथा।
श्रनुप्रासिथया गौडैस्तिदृष्टं बन्धगौरवात्॥
—काव्यादर्शे १।४३

इत्यादि बन्धपारुष्यं शैथिल्यं च नियच्छति। श्रतो नैनमनुप्रासं दाचित्रणात्याः प्रयुक्षते॥

--वही १।६०

इससे विपरीत जहाँ कोमल तथा निष्ठुर वर्णों का एकत्र मिश्रण होता है वहाँ दएडी 'सुकुमार' गुण स्वीकार करते हैं। इसका निवेश सर्वदा श्लाधनीय माना जाता है। इसके विपर्यय का नाम है—दीप्त, जिसमें गौडीय लोग उन पंदों को बॉधते हैं जिनका उच्चारण बड़ी कठिनता से किया जा सकता है जैसे च्कार की बहुलता से मिएडत यह वाक्य—न्यनेण चितः पद्धः चित्रयाणां च्रणादिति (च्तियों का समय पद्ध च्रणभर में काट गिराया गया)—

दीप्तमित्यपरैर्भूम्ना कृच्छ्रोद्यमपि बध्यते। न्यत्तेग् स्वपितः पत्तः स्त्रियाणां स्रणादिव॥

-वही १।७२

दग्डी इस 'दीम' को कान्य में उद्देजक दोष स्वीकार करते हैं। यह केवल गौडीय मार्ग में ही विशेष मूल्य रखता है, सुकुमारता का प्रेमी वैदर्भ किन इसे कान्य में सर्वथा निन्दा तथा श्रमाहा बतलाता है। दग्डी के इसी विवेचन की ध्विन स्टिवेन्सन की विवेचना में स्पष्ट दीख पड़ती है। तुलना के लिए उनके इस सिद्धान्त पर दृष्टिपात कीजिए जहाँ उन्होंने श्रमाहा शैली में कष्ट से उचार्य मागा व्यक्षनसमुदाय का श्रस्तित्व बतलाया है। सचमुंच भला वह रीति किनों के श्रादर का पात्र बन सकती है जिसमें ऐसे कठोर व्यक्षन एक साथ

जुटाये गये। हैं जिन्हे अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी मनुष्य उचारण नहीं कर सकता । इसी प्रसङ्घ में उन्होंने रीति के जिन गुणों का वर्णन किया है वे समता अवैषम्य, प्रसाद आदि गुणों के रूप में हमारे आलोचकों के द्वारा पहिले से स्वीकृत किये गये हैं।

#### वाल्टर रेले

अग्रेजिके प्रख्यात आलोचक वाल्टर रेले (Walter Releigh) ने रीतिविषयक प्रौढ़ निबन्ध में रीति की जो समीद्या की है उसमें भारतीय आलोचना से विशेष समानता दृष्टिगोचर होती है। रेले रीति में विचित्र शब्द विन्यास के पत्त्वपाती हैं। जिस सन्दर्भ में जो शब्द या नाम अगुरूप जमता है उस सन्दर्भ में वही शब्द प्रयोगाई होता है। एक ही वस्तु के अनेक नाम या पर्याय होते हैं। उनका प्रकरण के अगुरूप विधान प्रथम कोटि के कविकौशल का निदर्शक होता है। इस प्रसङ्ग में उन्होंने मिल्टन के द्वारा अपने विख्यात महाकाच्य 'पैरेडाइस लास्ट' में ईश्वर से युद्ध छेड़ने वाले शैतान के विविध नामों के अग्रेचित्य का विचार किया है। विज्ञ पाठको से बतलाने की आवश्यकता नहीं कि यही दोमेन्द्र का नामौचित्य अथवा कुन्तक की पर्यायनकता है। पुनस्कि सचमुच काव्यदोष है, क्योंकि इससे लेखक के शब्द दारिव्रय का पता चलता है। लेखक के पास शब्दकोष की इतनी कमी है कि वह एक ही शब्द वारवार एक ही निबन्ध में पास ही पास प्रयोग कर रहा है। यह ठीक है, परन्तु रेले की सम्मति में पुनस्कि भी साहित्यिक महत्त्व से खाली नहीं होती। किसी विषय पर ज़ोर देने के समय पुनस्कि से बढ़कर

<sup>1</sup> To understand how constant is this pre-occupation of good writers, even where its results are least obstrusive, it is only necessary to turn to the bad. There indeed you will find cacaphony supreme, the rattle of incongruous consonants only relieved by jaw-breaking hiatus and whole phrases not to be articulated by power of man.

—Stevenson.

<sup>2</sup> Walter Releigh—Style p. 54-55

किन के पास कोई श्रेष्ठ साधन नहीं हैं, विशेषतः भावो की श्रिमिव्यक्ति के लिए। किसी विशिष्ट भाव की प्रकटता के लिए वक्ता के हाथ में पुनरुक्ति ही महान् श्रस्त्र होता हैं। वह जानता है कि किसी विशिष्ट भाव का प्राकट्य एक विशिष्ट शब्द के द्वारा होगा श्रीर उसके लिए वह उस पद को श्रपने व्याख्यान के बीच बीच में उच्चारण करने से नही चूकता। सच तो यह है कि इसी पुनरुक्ति के कारण ही वक्ता का भाषण श्रोजस्विता तथा प्रभावशालिता से मिरडित होता है। हास्यमय गीति के साधारण टेकपदों की तथा विदूषक के सकुनतिकये की भी यही दशा है। वह शब्द स्वयं निरीह तथा निष्प्राण प्रतीत होता है, परन्तु उसकी पुनरुक्ति में हास्यरस का समग्र कौशल उछलता रहता है। रेले का यह विवेचन भारतीय श्रालंकारिकों की पद्धति पर है। मम्मट ने भावों की श्रिभव्यक्ति के लिए—विशेषतः हर्ष, भय, शोक, श्राशङ्का श्रादि भावों के प्रकटन के निमित्त—पुनरुक्ति को दोष न मानकर गुण ही स्वीकार किया है।

रीति की शोभा तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए रेले ने अलंकरण तथा सजावट को नितान्त उपकारक तथा उपादेय माना है। अलंकार तथा शोभा एक ही वस्तु नहीं है तथापि अलंकारों के द्वारा काव्य में शोभा का आधान होता है; नवीन कल्पना तथा नई स्मृतियाँ अलंकार के विन्यास से जायत की जा सकती हैं, जो वर्ग्यविषय से सद्याः स्फुरित नहीं होती। परन्तु रेले की

<sup>1</sup> Repetition is the strongest generator of emphasis known to language. Releigh: Style p 52

<sup>2</sup> Rhetoric is content to borrow force from simpler methods; a good orator will often bring his hammer down, at the end of successive periods, or the same phrase and the mirthless refrain of a comic song, or the catchword of a buffoon, will raise laughter at least by its brazen importunity.

Releigh: Style p. 53

सम्मित में अलंकार को सन्दर्भानुसार होना चाहिए जिससे वर्ण्यविषय के द्वारा उत्पाद्य भाव-सरोवर में पाठक गोता लगाकर आनन्दिवभोर हो उठे। अतः अलंकार को रस तथा सन्दर्भ से आनुरूप्य रखना नितान्त आवश्यक होता है। रेले का यह वर्णन भारतीय आलोचकों की सम्मित के साथ सर्वथा सम्य रखता है। आनन्दवर्धन ने रीति के समर्पक नियमों में रसौचित्य को भी प्रधान साधन स्वीकार किया है। हमने अनेक बार दिखलाया है कि अलंकार का निवेश तभी काव्य में शोभन होता है जब वह औचित्यमिएडत हो, सरस हो तथा स्वाभाविक हो। रेले की समीद्या भी इसी तथ्य पर पहुँचती है।

#### क्विग्रिटलियन-तीन रीतियाँ

रीतियों की संख्या के विषय में पाश्चात्य तथा सारतीय आलोचकों में आश्चर्यजनक साम्य है। भारत में रीतियों का विमाजन मौगोलिक आधार पर किया गया है। बहुसम्मित से रीतियाँ तीन ही हैं और वे विदर्भ, गौड तथा पञ्चाल देश की काव्यपरम्परा से सम्बद्ध होने के कारण तकत् नामों से विख्यात हैं। यूरोप के प्राचीन आलोचक क्विपिटिलियन Quintilian (३५ ई० १-६६ ई० १) के अनुसार यूनानी भाषा में नियद्ध काव्यों को तीन रीतियों के भीतर वॉट सकते हैं—(१) एटिक Attic (२) एशिएटिक Asiatic (३) रीडिअन Rhoduan इनमें एटिक रीति यूनान के प्रसिद्ध प्रान्त, जिसका मुख्य नगर एथेन्स था, के नाम से प्रचलित थी। इसमें भावों की नैसर्गिक अभिव्यक्ति सुन्दर शब्दों के द्वारा अभीष्ट थी। यह हमारी वैदर्भी से साम्य

ŧ

I There is a decorative use of figure, whereby a theme is enriched with imaginations and memories that are foreign to the main purpose ... To keep the most elaborate comparison in harmony with its occasion, so that when it is completed it shall fall back easily into the emotional key of the narrative has been the study of the great epic poets.

रखती है। एशिएटिक रीति एशिया में स्थित यूनानी उपनिवेशों को काव्य-परम्परा के श्राधार पर है। एशिया के लोग श्रिधक गर्नीले होते हैं, लम्बे लम्बे वाक्यों के प्रयोग में तथा विचित्रता लाने में सदा उद्योगशील रहते हैं। श्रितः उनकी रीति में शब्दाडम्बर की प्रज्ञुरता पाई जाती है। इस प्रकार यह भारतीय गौडी रीति की यूनानी प्रतिनिधि है। रोडियन इन दोनों के बीच की रीति है जो भाव की श्रिमेन्यंजना में न तो नितान्त स्वल्पपदों का ही प्रयोग उचित मानती है श्रीर न शब्दबाहुल्य की उपासिका है, प्रत्युत दोनों के बीचोबीच खड़ी होती है श्रीर यह गुण रोड्स द्वीप के निवासी कविजनों के शील, स्वभाव तथा कविकौशल के ऊपर श्राश्रित माना गया है। स्पष्टतः यह वैदर्भी तथा गौड़ी की मध्यवर्तिनी पाञ्चाली रीति से साम्य रखती है। श्रतः हमारे रीतित्रय के समान यूरोप में भी नीन रीतियों का सिद्धान्त मान्य था।

Attic and Asiatic writers—the former being reckoned succint and vigorous, the latter inflated and empty .....the different natures of the speakers and audiences produced the difference of style, in as much as the Attics, polished in form and clear of head, could not endure inanity and redundancy; the people of Asia, in other ways more given to boasting and bombast, were likewise puffed up with a vainer conceit in speeking......The Rhodian which they would have a sort of mean and the blend of the two. Writers of this class are neither terse, like the Attics nor prolix after the Asian fashion,

Quintilian.

#### विञ्चेस्टर-दो रीतियाँ

परन्तु कुन्तक के समान यूरोपीय श्रालोचकों ने भी रीतियों के नामकरण् में भौगोलिक श्राधार का निराकरण किया है। पिछली शताब्दियों के श्रालोचको ने स्वभावद्वेविध्य के श्राधार पर प्रधानतया दो प्रकार ही शितियाँ मानी हैं। उदाहरणार्थ विश्विस्टर ने अपने श्रालोचनाग्रन्थ में द्विविध रीतियों की मार्मिक समीचा इस प्रकार की है । कवियों का शब्दप्रयोग दो प्रकार का देखा गया है—एक प्रकार वैशद्य तथा संचित्तता की श्रोर जाता है, तो दूसरा प्रकार विस्तार तथा सजावट की श्रोर सुकता है । इन दोनों का श्रन्तर समक्तने के लिए श्रंग्रेजी साहित्य में मैथ्यू श्रानील्ड की कविता की जुलना टेनिसन की कविता से की जा सकती है । प्रथम प्रकार के कवि या लोग विचारों की स्पष्टता, वर्ण्यवस्तु की विशवता, विशेषणों की श्रनुरूपता तथा समतुलन पर विशेष श्राग्रह दिखलाते हैं। द्वितीय प्रकार के कविजनों के विचारो की राशि एकत्र रहती है, परन्तु स्वच्छता से परिष्कृत नही रहती; श्रलकारों की सजावट विशेष रहती है; रगों में चटकीलापन श्रिषक रहता है, परन्तु भावों की स्फुटता नही रहती। वे श्रलंकृति तथा बहुलता उत्पन्न करते हैं। प्रभाव गहरा

<sup>1</sup> Winchester—Some Principles of Literary Criticism. (Chapter IV)

<sup>2</sup> There are two opposite tendencies in personal expression—on the one hand to clearness and precision—on the other to largeness and profusion. Minds of one class insist on sharply divided ideas, on clearness of image, on temperance and precision of epithet. The other class has a great volume of thought, but less wel—fined; more abundent and vivid imagery, more wealth of colour, but less sharpness of definition.

—Winchester.

तथा विस्तृत होता है, परन्तु उसमें स्निग्धता तथा माधुर्य का ग्रमाव रहता है। साहित्य के चेत्र में ही यह रीतिमेद स्फुटतया लिच्चत नहीं होता, प्रत्युत लिलतकला के चेत्र में भी यह पार्थक्य जागरूक रहता है। एक ग्राधकतर सीकुमार्य, चमत्कार की भावना जाग्रत करता है श्रीर दूसरा ग्राधकतर वैषम्य तथा सामध्ये की धारणा प्रवृत्त करता है। दोनों में से कौन श्राधक श्लाधनीय तथा ग्राह्म है ? यह निश्चित सम्मित श्रालोचक मिटिति नहीं दे सकता।"

विञ्चेस्टर की यह मीमासा वड़ी सुन्दर, तथा प्रामाणिक है। इस वर्णन को पढ़कर स्पष्ट प्रतीत होता है कि लेखक कालिदास तथा भवभूति, या दर्ण होर बाणभट्ट की तुलना कर. रहा है। भथम रीति वैदर्भी है, तो दूसरी गौडी—या कुन्तक की कल्पना से पहली 'सुकुमारमार्ग' की समीचा है, तो दूसरा विचित्र मार्ग का वर्णन है। सुकुमारमार्ग स्वभावोक्ति तथा रसोक्ति से स्निग्ध रहता है, तो विचित्रमार्ग वक्रोक्ति से चमस्कृत रहता है। दोनों में कौन श्लाष्यतर है ! इस विषय मे लेखक का मत भामह से मिलता है । मामह गौडीयमार्ग को न तो गतानुगतिक रूप से काव्य में निन्द-नीय, मानते हैं और न वैदर्भमार्ग को स्पृह्णीय, प्रत्युत काव्य के सच्चे गुण का निर्वाह—वक्रकथन, अतिशय प्रकाशन, रसमयता, आदि—जिस रीति में उपलब्ध होता है वही भामह की हिं में प्रहणीय रीति प्रतीत होती है।

विचित्रमार्ग का यथार्थ अनुसरण दुष्कर व्यापार होता है। इसीलिए कुन्तक ने इस मार्ग के अनुगमन की तुलना तलवार की धार के ऊपर चलने से दी है। दोनों मार्ग अत्यन्त तीच्ण हैं। जरा सा चुका नहीं, कि पैर

Winchester.

<sup>1</sup> The ultimate verdict of approval will be given to that style in which there is no overcolouring of phrase, no straining of sentiment, which knows how to be beautiful without being lavish, how to be exact without being bald; in which you will not find a thicket of vague epithet.

छिन्न भिन्न हो जाता है। इसीलिए विचित्रमार्ग से अंश हो जाने पर दण्डी की गोडी रीति उत्पन्न होती है। विचित्रमार्ग का निर्वाह विदग्ध कविजनों के द्वारा ही यथार्थ रीति से शक्य होता है। साधारण कवियों के हाथ में पड़ कर तो यह रीति नितान्त हेय और निन्दनीय कोटि में गिर पड़ती है। इसी भय से आलोचक वैदर्भमार्ग पर विशेष आस्था और अद्धा रखता है। इसीलिए विञ्चेस्टर का भी आग्रह नैसर्गिक प्रवाह, सुमग रस, तथा स्वतः सौन्दर्थ से सम्पन्न प्रथम रीति पर ही है। यही रीति कुन्तक का 'सुकुमार मार्ग' है जिसकी प्रशंसा में उनका कहना है—

सुकुमाराभिधः सोऽयं येन सत्कवयो गताः। मार्गेणोत्फुल्लकुसुम—काननेनेव षट्पदाः॥

-वं जी॰ शार्

वैदमीं की खुति श्लाघावचन न होकर तथ्य—कथन ही है— सित वक्तरि सत्यर्थे सित शब्दानुशासने । श्रस्ति तम्न विजा येन परिस्रवित वाङ्मधु॥

श्राशय है कि वक्ता के होने से, श्रर्थ के रहने पर, शब्दशास्त्र के नियमों के पालन करने पर भी काव्य में एक विशिष्ट वस्तु होती है जिसके विना वचनरूपी मधु नहीं चूता—कविता में माधुर्य का उदय नहीं होता। यही है वैदमीं रीति वामन मद्द की, सुकुमारमार्ग कुन्तक का। इसकी श्लाघनीयता में यूरोपीय श्रीर भारतीय—उभय श्रालोचकों का ऐकमत्य है।

इस प्रकार रीतिविवेचन में भारतीय आलोचना से पाश्चात्य आलोचना में विशिष्ट तथा घनिष्ठ साम्य विद्यमान है। भारतीय आलंकारिकों का रीति-विचार उनकी उच्च कोटि की समीचाशिक्त का द्योनक है। रीति का विश्लेषण तथा विभाजन इतने वैज्ञानिक ढंग से हमारे आलोचकों ने किया है कि पाश्चात्य जगत् मे विपुल आलोचना होने पर भी उसका मूल्य और महत्त्व आज भी उसी प्रकार अन्तुएण है। हमारे आलोचक बहिरंग आलोचना के अनुगामी नहीं हैं, प्रत्युत विषयि-प्रधान आलोचना के सन्तत उपासक हैं। रीति काच्य के कतिथ्य शब्दगुणों पर आश्रित होनेवाला काव्यतत्त्व नहीं है, प्रत्युत वह किव के स्वमाव तथा शील, रुचि तथा वैशिष्ट्य पर रसौचित्य के सहारे खड़ा होने वाला सूद्म तत्त्व है, यह सप्रमाग् निस्तार से दिखलाया गया है। इस विषय मे नीलकएठ दीन्तित की यह उक्ति विल्कुल सत्य हैं—

वक्रोक्तयो यत्र विभूषणानि

वाक्यार्थबाधः परमः प्रकर्षः।

श्रर्थेंपु बोध्येष्वभिधेव दोषः

सा काचिद्न्या सरिए: कवीनाम्।।

वक्रोक्ति— बाँकपन—ही जहाँ विभूपण है, वाक्य के अर्थ का बाध— शब्दों के सीधे प्रसिद्ध अर्थ का तिरस्कार—ही जहाँ अत्यत आदरणीय प्रकर्ष है; अभिधा शक्ति से अर्थ का प्रकट करना ही जहाँ दोष है, कवियों का वह व्यञ्जनाप्रधान टेढ़ा मार्स सबसे निराला है।

# वृत्ति-विचार



## "बृत्तयो नाट्यमातरः" "सर्वेषामेव काव्यानां वृत्तयो मात्रकाः स्मृताः"

--- भरत

( 8 ),

श्रलंकारशास्त्र के उद्गम की चर्चा करते समय यह पहिले ही दिखलाया गया है कि यह शास्त्र नाट्यशास्त्र के एक सहायक शास्त्र के रूप में उत्पन्न हुन्रा। भरत के त्रानुसार नाटकीय श्राभनय चार प्रकार का होता है-(१) श्राङ्गिक (२) सात्विक (३) वाचिक (४) श्राहार्य। इनमें श्रलंकार-शास्त्र का सम्बन्ध वाचिक श्रमिनय से है। नाटकीय कथनोपकथन में प्रयुक्त होनेवाले वाक्यों के सीन्दर्ये तथा सन्निवेश के लिये ही ऋलंकारी का ऋष्ययन नाट्य मे होने लगा। भरतमुनि ने श्रपने नाट्यशास्त्र में स्पष्ट ही लिखा है कि उपमा, रूपक, दीपक तथा यमक ये चारों श्रलकार नाटक के ही श्रङ्गभूत हैं। उन्होंने,नाट्यशास्त्र के १७ वे त्राध्याय मे वाचिक त्रामिनय के प्रसङ्ग में इन श्रलंकारों का निर्देश किया है। कई शताब्दियों के श्रनन्तर जब श्रलंकारशास्त्र नाट्यशास्त्र से पृथक् होकर एक स्वतन्त्र शास्त्र के रूप मे श्रध्ययन का विषयं बना, तब नाट्य से साज्ञात् सम्बन्ध रखनेवाले श्रनेक साहित्यिक सिद्धान्त इस शास्त्र में भी गृहीत हो गये श्रीर ऐसा होना स्वाभाविक ही था। कोई भी शास्त्र अपने मूलभूत शास्त्र की विचारधारा से प्रमावित हुए बिना नहीं रह सकता। अलकारशास्त्र आरम्भ में नाट्यशास्त्र का ही त्र्रविमाज्य स्रङ्ग था। कालान्तर में उसने स्वतन्त्र शास्त्र का रूप धारण कर लिया, तथापि नाट्य में व्याख्यात काव्यतत्त्वों को ग्रहण कर उसने श्रपना कलेवर पुष्ट किया । इसमें सन्देह का कोई भी स्थानं नहीं है कि अलंकार-शास्त्र के ऊपर नाट्यशास्त्र का न्यापक प्रभाव पड़ा है।

<sup>,</sup> उपमा रूपकञ्चैव दीपकं यमकं तथा। श्रलंकारास्त विशेयाः चत्वारी नाटकाश्रयाः॥ ना० शा० १७।४३

# वृत्तियों का उदय

नाट्यशास्त्र में वृत्तियों का विचार श्रुपनी एक श्रुलग स्वतन्त्र सत्ता रखता है। भरत ने नाट्यशास्त्र के २२ वे अध्याय में इस विषय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। प्रथमतः भरत मुनि ने वृत्तियों की उत्पत्ति की वड़ी रोचक कथा दी है। वे इन वृत्तियों के उद्गम का संबध भगवान् विष्णु के द्वारा मधुकैटम के वध से दिखलाते हैं। प्रलयकाल मे जब जगतीतल पर केवल जल की ही सत्ता सर्वत्र विद्यमान थी—सर्वत्र समुद्र ही समुद्र था— तब भगवान् नारायण शेषनाग की सुखद शय्या पर योग-निद्रा में लीन थे। उनके नामिकमल के जपर भूतभावन ब्रह्मा विद्यमान थे। उसी समय रणपिपासु, वीर्थं के दर्पं से उन्मत्त, मधुकैटम नामक ऋसुर युद्ध के लिये उन्हें चुनौती दे रहे थे। ब्रह्मा ने विष्णु को जगाया और विष्णु ने श्रपने उप्र पराक्रम से इन श्रमुरो का संहार किया। इस भयंकर युद्ध के श्रवसर पर विष्णु ने जो जो चेष्टाये प्रदर्शित की उन्हीं से इन नाट्यवृत्तियों की उत्पत्ति हुई । ये वृत्तियाँ सख्या में चार हैं—(१) भारती (२) सत्वती (३) कैशिकी (४) स्नारमटी। इस संग्राम के प्रसङ्ग में विष्णु ने पृथ्वी पर जो जोर से पैर रक्का तो पृथ्वी के ऊपर अत्यन्त भार पड़ा। इसी भार से भारती वृत्ति उत्पन्न हुई । ध नुषधारी भगवान् विष्णु ने तीव, दीप्तिकर, वलयुक्त तथा

२ भूमिसंस्थानसंयोगैः पदन्यासैस्तदा हरेः । श्रतिभारोऽभवद् भूमेर्भारती तत्र निर्मिता ॥

-वहीं २२।११

१ ततो देवेषु निन्तिप्तो द्वृहिणेन महात्मना।
पुनर्नाट्यप्रयोगे च, नानाभावरसान्विता॥२०
वृत्तिसंज्ञा कृता ह्येषा, नानाभावरसाश्रयाः।
विरत्तैस्तस्य देवस्य, द्रव्यं यत् यादृशं कृतम्॥२१
श्रृषिभिः तादृशी वृत्तिः कृता वाक्याङ्गसंभवा।
नाट्यवेदसमुत्पन्ना वागङ्गाभिनयात्मिका॥२२
ना० शा० २२।२०-२२

भयराहेत जो वीर रसोचित चेष्टाये (विल्गत) की, उन्हींसे सान्वती वृत्ति का निर्माण हुन्ना । भगवान विष्णु ने विचित्र, लिलत, लीलासम्पन्न स्नाडिक स्नाम्नयों के साथ जो अपनी शिखा बॉधी उसी से कैशिकी वृत्ति का उदय हुन्ना । विष्णु ने सरम्म तथा स्नावेग से युक्त नाना प्रकार की चारी (पैतरा) बांधकर जो चित्र विचित्र युद्ध किया उससे स्नारमटी वृत्ति पैदा हुई । भगवान् विष्णु की इन्ही चेष्टास्नों का मुनियों ने ब्रह्मा की स्नाज्ञा से नाट्य के प्रयोग में सन्निवेश किया। इन वृत्तियों का सम्बन्ध वाचिक तथा स्नाडिक स्नामनय से है।

भरत ने इन वृत्तियों का सम्बन्ध चारों वेदों से बतलाया है। उनकी सम्मित में भारती वृत्ति का उद्गम ऋग्वेद से हैं; सात्त्वती का यजुर्वेद से, केशिकी का सामवेद से तथा आरमटी का अथवेवेद से हैं। भरतमुनि ने इन वृत्तियों का विभिन्न वेदों से जो सम्बन्ध बतलाया है वह नितान्त श्रीचित्यपूर्ण है। ऋग्वेद स्तुतिप्रधान है। अतः उससे शब्दप्रधान भारती वृत्ति का उद्गम नितान्त उचित ही है। यजुर्वेद का सम्बन्ध अर्ध्वयु नामक ऋत्विग् से है जिसका कार्य यज्ञ-याग का अनुष्ठान करना है। अर्ध्वयु के काम में क्रियाशीलता मुख्यतया लिच्तित होती है। अतः इससे सात्त्वती

| 9        | वल्गितैः शार्ङ्गधनुषस्तीव दीप्तिकरैरथ्।       |             |
|----------|-----------------------------------------------|-------------|
|          | सत्त्वाधिकै रसभ्रान्तैस्सात्वती तत्र निर्मिता | . 11        |
|          |                                               | -वहीं २२।१२ |
| ર્       | विचित्रेरङ्गहारैस्त, देवो लीलासमुद्भवै: ।     |             |
|          | बबन्ध यञ्जिखापाशं, कैशिकी तत्र निर्मिता       | 11          |
|          |                                               | वहीं २२।१३  |
| ą        | सरम्भावेगबहुलैर्नाना—चारीसमुत्थितैः।          |             |
|          | नियुद्धकरणैरिवत्रैर्निर्मिताऽऽरभटी ततः ॥      |             |
|          |                                               | वहीं २२।१४  |
| <b>¥</b> | ऋग्वेदाद् भारतीवृत्तिर्यजुर्वेदात्तु सात्वती। |             |
|          | कैशिकी सामवेदाच, शेषा चायवैणात्तथा॥           |             |
|          |                                               | वही २२।१४   |

2

, -3 ·

वृत्ति कां जन्म अनुरूप ही है। सामवेद में संगीत की प्रधानता है। अतः उससे सुकुमार श्रंद्वारमयी कैशिकी की उत्पत्ति स्वामाविक ही है। अथर्ववेद नाना अभिचार—मारण, मोहन, उच्चाटन आदि विविध कार्य—से थुक्त है। अतः इस वेद से संरम्भमयी आरभटी वृत्ति का उदय नितान्त नैसर्गिक है।

भरतमुनि के द्वारा व्याख्यात वृत्तिसमुत्पत्ति वैष्णवधर्म से सम्बद्ध है। इसी की सूचना अन्य अन्थों में भी मिलती है। 'शारदातनय' ने भावप्रकाशन (पृ० १२) में लिखा है कि मधुकैटम राज्ञ्ञ के द्वारा विष्णु के साथ युद्ध के अवसर पर तान वृत्तियाँ उत्पन्न हुई, परन्तु चौथी वृत्ति भारती भरतमुनि के द्वारा आविष्कृत या व्याख्यात होने के कारण इस नाम से पुकारी जाती है'।

शारदातनय ने इस प्रसङ्ग मे एक अन्य परम्परा का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि जब ब्रह्मा शिव पार्वती के तृत्य को देख रहे थे, तब उनके चारों मुख से चारो वृत्तियाँ तदनुक्ल चारों रसों के साथ आविभू त हुई । ब्रह्मा के पूर्व मुख से कैशिकी वृत्ति और श्रंगाररस उत्पन्न हुए, दिल्ला मुख से सात्त्वती और वीररस; पश्चिम मुख से आरमटी वृत्ति और शैंद्ररस; उत्तर मुख से भारती वृत्ति और वीमत्सरस उत्पन्न हुए । शारदातनय को वृत्तियों के उदय की यह कहानी कहाँ से मिली ! इसका पता नहीं चलता । सम्भवतः किसी अब तक अप्रकाशित नाट्यग्रन्थ के आधार पर यह कल्पना खड़ी की गई है।

१ मधुकैटमासुराम्या नियुद्धमार्गेण युध्यतो विष्णोः।
वृत्तित्रयं प्रस्त भरतप्रोक्ता च भारतीत्यपरे।
—भावप्रकाशन ए० १२

श्रुपरे तु नाट्यदर्शनसमये कमलोद्भवस्य वदनेभ्यः । श्रुगारादिचतुष्टयसहिता वृत्तीः समाचख्युः । —वहीं, पृ० १२

भावप्रकाशन, तृतीय श्रिधकार, पृ० ५६-५७

नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में वृत्तियों का उत्थान मगुवान, शें ह्रार के साथ प्रदर्शित किया गया है। इस वर्णन से प्रतिते होता है कि, नाटक में आरम्भतः केवल तीन ही वृत्तियाँ—भारती, सात्वती तथा आरभटी—थी, परन्तु सुरगुरु की ब्रह्मा को आज्ञा हुई कि इतना होने पर भी नाटक में सौन्दर्य नहीं है। अतः कैशिकी वृत्ति की भी योजना कीजिए। कैशिकी वृत्ति में वेशरचना बड़ी ही स्निग्ध होती है, वह शृंगाररस से उत्पन्न होती है। इसी वृत्ति की योजना इन्द्र को अभीष्ट थी। ब्रह्मा ने कहा कि भगवान् नीलकएठ के नृत्य के अवसर पर मैंने कैशिकी वृत्ति का साज्ञात्कार किया है, परन्तु यह पुरुषों के द्वारा प्रयोज्य नहीं हो सकती—इसका अभिनय स्त्रियों के ही द्वारा निष्यन्न होता है:—

मृद्धङ्गहार - सम्पन्ना रसभाविक्रयात्मिका । दृष्टा मया भगवतो नीलकण्ठस्य नृत्यतः ॥ कैशिकी श्लद्ग्णनेपथ्या शृङ्गाररससम्भवा । स्रशक्या पुरुषैः साधु प्रयोक्तुं स्त्रीजनाहते ॥

—नाट्यशास्त्र १।४५,४६

नाटक में कैशिकी वृत्ति के अभिधान के निमित्त ही ब्रह्मा ने अप्सराओं की खिष्ट की। ऊपर उद्भुत पद्य में 'हष्टा मया' के स्थान पर 'हष्टोमया' पाठ की कल्पना अभिनवगुत से किसी प्राचीन टीकाकार की है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा ने कैशिकी वृत्ति का साज्ञात्कार शिव के तृत्य के साथ साथ पार्वती के तृत्य के प्रसङ्ग पर किया था। कैशिकी में स्त्री की प्रधानता रहती है; इसलिए उसका प्रत्यज्ञीकरण पार्वती के लास्य के अवसर पर ही न्याय्य हो सकता है। यही प्राचीन टीकाकार का अभीष्ट मत है। इसे अभिनवगुत स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि मधुकैटम के युद्धप्रसङ्ग में भरत ने ही स्वयं भगवान विष्णु की चेष्टात्रों से कैशिकी के प्राहुर्माव की बात लिखी है। इससे स्पष्ट है कि शङ्कर की तृत्यलीला से कैशिकी की उत्पत्ति में किसी प्रकार की अग्रशङ्का नहीं हो सकती।

१ श्रिभिनवभारती, पृष्ठ १२

इस प्रकार वृत्तियों की उत्पत्ति के विषय में दो परम्परा प्राचीनकाल से चली आती है—एक है वैष्णावमत, तो दूसरा हैं शैवमत। मरतमुनि ने दोनों ही का उल्लेख स्वयं किया है। वैष्णावमत का उल्लेख २२ वे अध्याय में विस्तार के साथ है, तो शैवमत का निर्देश प्रथम अध्याय में है। इन्हीं अनुकरण पर नाट्य के अवान्तरकालीन लेखकों ने इन दोनों का समुल्लेख अपने अन्थों में किया है। शारदातनय ने इन दोनों परम्पराश्रों कां वर्णन अपने भावप्रकाशन' में किया है। उनका कथन है कि वृत्तियों की शैव उत्पत्ति व्यास के मतानुसार है। पता नहीं ये व्यास कौन थे १ और इनके मत का प्रतिपादक मूल प्रन्थ कौन सा है !

#### वृत्ति का स्वरूप

वृत्ति शब्द वृत् वर्तने धातु से किन् प्रत्यय करने से निष्यन्न हुन्ना है। वर्तन का त्रर्थ है जीवन त्रीर वृत्ति है उस जीवन की सहायक जीविका। वृत्ति का सामान्य त्रर्थ है—पुरुषार्थ का साधक व्यापार त्रर्थात् वह व्यापार जो धर्म, त्रर्थ, काम त्रीर मोज् की प्राप्ति में हमें सहायता प्रदान करता है। काव्य तथा नाटक में ही वृत्ति का राज्य है, यह कथन तो नितान्त एकपन्नीय है। त्रामिनवगुप्त का कहना है कि वृत्ति पुरुषार्थसाधक व्यापार है। काव्य में कोई भी वर्णन व्यापार रूपन नहीं होता, इसिलए वृत्ति का साम्राज्य काव्य-जगत् में निर्वाधरूप से है। वृत्ति को काव्य की माता कहने का यही स्वारस्य है—

तस्माद् व्यापारः पुमर्थसाधको वृत्तिः। स च सर्वत्र वर्ण्यते इत्यतो वृत्तिः काव्यस्य मात्रका इति । न किञ्चित् व्यापारशून्यं वर्णनीयमस्ति । — ग्राभनवभारती ।

परन्तु वृत्ति को काव्यक्तेत्र में सीमित कर देना उनके यथार्थ स्वरूप को न पहचानना है। श्रमिनवगुप्त की उक्ति है कि समग्र संसार ही चारों वृत्तियों

१ व्यासप्रोक्तेन मार्गेण कथयामि यथार्थतः । '

से न्याप्त है । वृत्तियाँ समस्त जीवलोक में न्याप्त होती हैं । हम नहीं कह सकते कि कब से जगत् का यह प्रवाह वृत्तियों का आश्रय लेकर चल रहा है । संसार की समग्र किया वृत्तिचतुष्ट्रय से न्याप्त हो रही है । वृत्ति के इस न्यापक त्रेत्र के अनन्तर कान्य और नाटक को उनका त्रेत्र मानना पुनक्तिनात्र है । अभिनवगुप्त का वृत्ति का पश्चायक वाक्य यह है

कायवाङ्मनसां चेष्टा एव सह वैचित्र्येग वृत्तयः

श्चर्यात् नाटक के पात्र तथा काञ्य के नायक के काय, वचन श्रीर मन की विचित्रता से संवित्त चेष्टा ही वृत्ति कही जाती है। इसका तात्पर्य यही है कि किसी श्रवस्थाविशेष में रहनेवाले मनुष्य की कायिक, वाचिक तथा मानसिक चेष्टा या तत्तत् व्यापार वृत्तियाँ कहलाती हैं। श्रमिनवगुप्त की इस उक्ति का श्राश्रय लेकर किल्लनाथ ने 'वृत्ति' का सुन्दर लच्चण संगीतरत्नाकर को व्याख्या में प्रस्तुत किया है—

वृत्तिनीम वाङ्मनःकायजा चेष्टा पुमर्थोपयोगिनीति सामान्यलच्यम्। भोजराज का वृत्ति-लच्चण भी व्यापक तथा रमणीय है— या विकाशेऽथ विचेपे संकोचे विस्तरे तथा। चेतसो वर्तियत्री स्यात् सा वृत्तिः ।

—सर० कराठा० २ । ३४

श्रवस्थाविशेषों मे मानव हृदय की चार प्रकार की दशा हुश्रा करती है। कभी वह सूर्यरिश्म के पड़ने पर कमल के समान विकसित होता है, कभी वह विचित्त होकर एकाग्रता धारण नहीं कर सकता, कभी वह संकुचित हो जाता है, तो कभी वह विस्तार का श्रनुभव करता है। इन विभिन्न दशाश्रों

१ श्रास्तां कान्यार्थः, सर्वो हि संसारः वृत्तिचतुष्केन न्याप्तः।
—श्रिभि० भारती

र ताः समग्रलोकजीविन्यः । श्रमिदं प्रथमता प्रवृत्ताः प्रवाहेगा वहन्ति । — वहीं

३ सर्वेव क्रिया वृत्तिचतुष्कव्यासा ।

में चित्त के अनुकूल जो पात्रों का व्यवहार या वर्तन हुआ करता है वहीं वृत्ति कहलाता है। काव्य या नाटक 'त्रैलोक्यानुकरण' होता है। संसार के प्राणियों की जो दशा, जो श्रवस्था, जो वर्तन हुआ करता है उन्हींका श्रनु-करण तो नाट्य या काव्य है। संसार में हमारा यह प्रतिदिन का श्रनुभव है कि बाहरी दशा के परिवर्तन के साथ ही मानसिक दशा का भी परिवर्तन हो जाता है। अवस्था की भिन्नता के सग ही संग हमारे शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। किसी सबल के द्वारा निर्वल के ऊपर श्राधात होते देखकर हमारे चित्त मे क्रोध का माव उदय लेता है श्रीर तदनुसार ही हमारा मुखमएडल लाल हो उठता है; हमारी भृकुटि तन जाती है, नेत्रों मे लालिमा दौड़ जाती है, अधरपुट फड़कने लगते हैं। हमारी चेष्टा भी हमारे मानस भावों के अनुरूप होने लगती है। इस प्रकार इस विशिष्ट मानसिक दशा का वायुमराडल ही विचित्र हो उठता है। यही वृत्ति हुई। इस लोकवृत्त का अनुकरण होता है नाट्य में, काव्य में तथा अन्य कलाओं में। इसी कारण प्रत्येक प्रकार का कथानक, प्रत्येक रस, प्रत्येक नायक और नायिका श्रपनी विशिष्ट वृत्तियाँ रखती हैं। उनकी श्रपनी खास वृत्ति होती है। इसीलिए श्रानन्दवर्धन वृत्ति को व्यापाररूप मानते हैं।

## व्यंवहारो हि वृत्तिरित्युच्यते—ध्वन्या० ३। ३३।

दशरूपक के कर्ता धनज्ञय कहते हैं—तद्व्यापारात्मका वृत्तिः जिसकी धनिक की व्याख्या है 'प्रवृत्तिरूपः नेतृव्यापारस्वभावो वृत्तिः'। तात्पर्य यह है कि नेता के व्यापार के अनुरूप ही वृत्ति का विधान होता है अर्थात् नाटक का प्रधान-पात्र जिस प्रकार की चेष्टाओं के द्वारा नाटक के नाना कार्यों में प्रवृत्त होता है उन्हीं चेष्टाओं को वृत्ति के नाम से पुकारते हैं। किसी नाटक का नायक श्रृङ्गारिक चेष्टाओं मे संलग्न दीख पड़ता है, तो अन्य नाटक का नेता शौर्य तथा वीर्य का प्रतीक बना हुआ सामरिक चेष्टितों से उद्दीप्त बना रहता है। इस प्रकार नायक के स्वभाव, की भिन्नता के कारण वृत्तियों का विभेद होना भी स्वाभाविक है।

नाटचद्रपेश के रचयिता रामचन्द्र का कहना है कि भरत ने वृत्तियों का जो निरूपण नाटक के प्रसङ्ग में किया है वह उपलक्ष्मात्र है। वृत्ति

श्रमिनययोग्य काव्य के समान श्रमिनयहीन काव्य में भी हो सकती है। ऐसा कोई व्यापार नहीं है जो वृत्ति के श्राधार से शून्य हो। वृत्ति स्वयं चेष्टा- रूप ठहरी। श्रतः दृश्य काव्य में वर्णित पात्रों की चेष्टाश्रों के समान अव्य काव्य में निर्दिष्ट वर्णन या चेष्टाये भी उसी प्रकार वृत्ति रूप है। श्रतः वृत्ति का चेत्र व्यापक तथा विस्तृत है—

नाट्य इति प्रस्तावापेत्तम् । तेन श्रनभिनेयेऽिष काव्ये वृत्तयो भव-न्त्येव । न हि व्यापारशून्यं किञ्चिद् वर्णनीयमस्ति ।

—नाट्यदर्पण पृ० १५२

काव्य या नाटक का निर्माता कि अपने हृदय को वृत्तियों से अभिभूत कर लेता है, तभी उसकी लेखनी काव्यरत्न को प्रसव करती है। जबतक लेखक रस की अवस्था-विशेषमयी वृत्तियों के द्वारा आक्रान्त नहीं हो जाता, वह कमनीय निर्माण नहीं कर सकता। इसी कारण भरतमुनि ने वृत्तियों को काव्य की तथा नाट्य की माता कहा है—

सर्वेषामेव काव्यानां वृत्तयो मातृकाः स्मृताः।

—ना० शा० २० । ४

एवमेते बुधैर्ज्ञेया वृत्तयो नाट्यमातरः।

'--वहीं २२। ६४

माता का अर्थ है जननी, उत्पन्न करने का मूल स्रोत । रामचन्द्र का कहना है कि वृत्तियाँ अभिनेयकाव्य की उत्पादिका होने से ही—माता के समान होने के कारण—माताये कही जाती हैं। हृदय मे इनकी व्यवस्था होने पर ही काव्यकुमार का जन्म होता है।

नाट्यमातर:—नाट्यस्य श्राभनेयकाव्यस्य मातर इव मातरः। श्राभ्यो हि वर्णनीयत्वेन हृद्ये व्यवस्थिताभ्यः काव्यमुत्पद्यते। —नाट्यदर्पण पृ० १५२

ामचन्द्र की यह उक्ति अभिनवगुप्त की व्याख्या का अनुगमन करती है। इस प्रकार नाट्य या काव्य में वृत्ति का वैशिष्ट्य बहुत ही अधिक होता है।

# वृत्तियों के भेद

वृत्तियाँ चार मानी गई हैं—(१) भारती (२) सात्त्वती (३) कैशिकी तथा (४) ग्रारमटी । इन वृत्तियों में पहली ग्रर्थात् भारती वृत्ति शब्दप्रधान है तथा शेष तीनो वृत्तियाँ ग्रर्थप्रधान हैं । इसीलिए भारती 'शब्दवृत्ति' के नाम से तथा इतर तीनों वृत्तियाँ 'ग्रर्थवृत्ति' के ग्रिभधान से साहित्यशास्त्र में प्रसिद्ध हैं ।

भारती वृत्ति—'भारती' शब्द की ब्युत्पत्ति नाट्यय्रन्थों में विभिन्न प्रकार से की गई है। नाट्यशास्त्र में ही इसकी ब्युत्पत्ति दो प्रकार से उपलब्ध होती है (१) मधुकैटम युद्ध के अवसर पर इन दोनों असुरों ने जिस वाक्-बहुला वाणी का प्रयोग किया उसीसे भारती वृत्ति का जन्म हुआ । इस प्रसङ्ग से स्पष्ट है कि भारती अर्थात् वाणी (सरस्वती) से संबद्ध होने के कारण इस वृत्ति का यह नामकरण हुआ । (२) मधुकैटम के साथ संग्राम के अवसर पर भगवान् विष्णु ने पृथ्वी के ऊपर जोर से जो अपना पैर रक्खा उससे पृथ्वी के ऊपर अत्यन्त भार पड़ा और इसी भार से भारती वृत्ति का जन्म हुआ । (३) इस नामकरण की तीसरी ब्युत्पत्ति धनक्षय ने इस प्रकार की है:—भरत कहते हैं नट को। अतः नाटक मे भाग लेनेवाले इन्हीं नटों (भरतों) के वाग्विन्यास के ऊपर अवलम्बित होने के कारण इस वृत्ति का नाम भारती पड़ा । (४) विश्वनाथ कविराज ने साहित्य-दर्पण में इसकी ब्युत्पत्ति का वर्णन करते हुए इसे "वाग् व्यापारो नराअयः" कहा है। वे इसे "नटाअयः" न कहकर "नराअयः" कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि

१ भाषतो वाक्यभूयिष्ठा भारतीथं भविष्यति ।

——ना० शा० २२।६
२ भूमिसंस्थानसंयोगैः पदन्यासैस्तदा हरेः ।

श्रातिमारोऽभवद्भूमेः भारती तत्र निर्मिता ॥

---वहीं २२।११

३ भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रयः।

-दशरूपक ३।५

· उनकी सम्मति में पुरुष पात्रों के द्वारा जिस संस्कृतमयी वाणी का प्रयोग किया जाता है, उसीको भारतीवृत्ति कहते हैं।

भारती वृत्ति की इन विभिन्न व्युत्पत्तियों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह वृत्ति सस्क्रतमयी तथा वाग्प्रधाना है। भरतमुनि के अनुसार जिस वृत्ति में संस्कृत वाग्। की बहुलता हो, जो पुरुषों के द्वारा प्रयोग में लाई गई हो, जो स्त्रियों से सर्वथा वर्जित हो, जो भरतों (नटों) के द्वारा सदा प्रयोज्य हो उसे भारती वृत्ति कहते हैं।

> या वाग्अधाना पुरुष-प्रयोज्या, स्त्रीवर्जिता संस्कृतवाक्ययुक्ता। स्वनामधेयैर्भरतैः प्रयुक्ता, सा भारती नाम भवेतु वृत्तिः॥

> > ना० शा० २२।२४

इस भारती वृत्ति के चार भेद होते हैं—(१) प्ररोचना (२) श्रामुख (३) वीथी (४) प्रहसन । इन मेदो के विशेष विवरण के लिये नाट्यशास्त्र का २२ वॉ ऋध्याय देखना चाहिए।

सात्त्वती वृत्ति-इस वृत्ति का नामकरण सत्त्व-शब्द के योग से हुन्ना है। सत्वशाली पुरुषों के द्वारा प्रयोज्य होने के कारण यह वृत्ति सास्वती नाम से श्रमिहित की जाती है। भरत के श्रनुसार इस वृत्ति में सत्वगुण की प्रधानता रहती है, न्यायसम्पन्न वृत्त का विधान रहता है, हर्ष से यह उद्भट रहती है तथा इसमे शोक का सर्वथा अभाव रहता है। ताल्पर्य यह है कि सञ्चे वलशाली पुरुष की जो वीरभावात्मिका चेष्टाये होती हैं उन्हींका भ्रव-लम्बन कर इस सात्वती वृत्ति की स्थिति रहती है।

> या सात्त्रतेनेह गुणेन युक्ता, न्यायेन वृत्तोन समन्विता च ।

8 भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नराश्रय:।

—साहित्यदर्पण, ६ परि०

# हर्षेत्कटा संहतशोकभावा, सा सात्त्वती नाम भवेतु वृत्तिः॥

-ना० शा० २२।३८

ंइस वृत्ति में वीर, श्रद्भुत श्रोर रौद्ररसों की प्रचुरता रहती है श्रोर करण तथा शृङ्गार की श्रल्पतां पाई जाती है। उद्धत पुरुषों की इसमें प्रधानता होती है जो श्रापस में सङ्घर्ष द्वारा श्रपना कार्य श्रग्रसर करते हैं। इस वृत्ति के भी चार श्रंग पाये जाते हैं (१) उत्थापक (२) परिवर्तक (३) संलापक (४) संघातक।

कैशिकी वृत्ति—कैशिकी शब्द की न्युत्पत्ति केश शब्द से स्पष्ट ही जान पड़ती है। इसीलिये भरतमुनि ने इस वृत्ति का संबंध भगवान् विष्णु के द्वारा केशपाश बॉधने से दिखलाया है। मुधुकैटभ-युद्ध में भगवान् विष्णु ने इन दोनों असुरों से युद्ध करने के लिये जो अपना केशपाश बॉधा उसी से कैशिक वृत्ति आविर्भूत हुई। भरत ने इसका लच्चण बतलाते हुए लिखा है कि जो वृत्ति सुन्दर नेपथ्य के विधान से चित्रित हो, सुन्दर वेशभूणा से सुसज्जित हो, स्त्रियों से युक्त हो, जिसमें नाचने और गाने की बहुलता हो, जो काम के उपभोग से उत्पन्न उपचारों से सम्पन्न हो उसे ही कैशिकी नाम से पुकारा, जाता है।

या श्लक्ण्नेपथ्यविशेषचित्रा, स्त्रीसंयुता या बहु-नृत्तगीता। कामोपभोगप्रभवोपचारा, तां कैशिकीं वृत्तिमुदाहरन्ति॥

—ना० शा० २२।४७

इसके भी चार भेद माने ग्ये हैं—(१) नर्म (२) नर्मस्फूर्ज (३) नर्म-स्फोट (४) नर्मगर्भ।

<sup>-</sup>१- वीराद्धतरौद्ररसा, विशेषा ह्यल्पकरुणश्रङ्कारा। उद्धंतपुरुषप्राया, परस्पराधर्षण्डता च॥ --ना० शा० २२।४०

आरभटी वृत्ति—श्रारमटी वृत्ति की व्युत्पत्ति 'श्रारमट' शब्द से हुई है जिसका श्रर्थ है साहसी तथा उद्धत पुरुष। इस नामकरण से ही इस वृत्ति के स्वरूप का निर्देश भली भाँति हो जाता है। इस की परिभाषा के सम्बध में नाट्यशास्त्र में लिखा है कि जिस वृत्ति में मायार्जनित इन्द्रजाल का वर्णन हो, गिरने, कूदने, उछलने तथा लाँघने श्रादि की विचित्र योजना हो, उसे श्रारभटी वृत्ति कहते हैं।

प्रस्तावपातप्लुतलङ्घितानि, चान्यानि मायाष्ट्रतमिन्द्रजालम् ।

चित्राणि युक्तानि च यत्र नित्यं, तां तादृशीमार्भटीं वद्दन्ति ॥

—ना० शा॰ २२।४७

इसके भी चार भेद हैं -- (१) संज्ञिसक (२) अवघातक (३) वस्तुस्थापन (४) संफेट

# वृत्ति श्रौर रस

नाटक में वृत्तियों की योजना का प्रधान अभिप्राय दर्शकों के हृदय में रस तथा भाव का सचार करना होता है। नाट्य का प्रधान लच्य रस का आविर्माव है। नाटक में अन्य जितने कार्य हैं वे सब आनुषड़िक हैं। प्रधान फल की ओर सफल किन की दृष्टि सदैव जागरूक रहती है। रसोन्मेषरूपी फल यदि सिद्ध नहीं होता, तो चित्रविचित्र सामित्रयों से सुसज्जित होने पर भी तथा अभिनय के आकर्षक होने पर भी वह नाटक दर्शकों के मन का न तो अनुरख़न कर सकता है और न अपने उद्देश्य की पूर्ति में ही सफलता लाभ कर सकता है। इसीलिये भरतमुनि ने वृत्तियों का संबंध विभिन्न रसों के साथ स्थापित कर दिया है।

कैशिकी वृत्ति का उपयोग शृङ्कार तथा हास्यरस के प्रसङ्क में किया जाता है। सात्त्वती का वीर, रीद्र तथा श्रद्धुत सोरमें, आरभटी का भयानक,

वीभत्स तथा रौद्ररसों में श्रौर भारती का करुण तथा श्रद्धुतरसो में प्रयोग किया जाता है। पिछले नाट्यकारों ने भी वृत्ति श्रौर रस के इस सामझस्य को कुछ परिवर्तन के साथ ग्रह्ण किया है:—

शृङ्गारे चैव हास्ये च, वृत्तः स्याद् कैशिकीति सा। सात्त्वती नाम सा ज्ञेया, वीररौद्राद्भुताश्रया ॥ ६४ ॥ भयानके च वीभत्से, रौद्रे चारभटी भवेत्। भारती चापि विज्ञेया, करुणाद्भुतसंश्रया ॥ ६६

ना० शा० २२।६५-६६

(२)

#### काव्य में वृत्तियाँ

श्रलंकारशास्त्र में हमें वृत्ति नामक श्रनेक प्रकार के काव्यत्त्व मिलते हैं। वृत्ति का प्रयोग श्रमिधा, लच्चणा, तात्पर्य नथा व्यञ्जना नामक शब्दवृत्तियों के लिए किया जाता है। इन वृत्तियों का चेत्र ही दूसरा है। श्रतः इनका विचार किसी श्रन्य परिच्छेद मे प्रसङ्घानुसार किया जायेगा। श्रलंकारशास्त्र मे शब्दवृत्ति को छोड़कर वृत्ति नाम से विख्यात तीन प्रकार के तत्त्व उपलब्ध होते हैं:—(१) श्रनुप्रास के प्रकार (श्रनु-प्रास जाति) (२) समासयुक्त पदो का प्रकार (समास जाति) (३) भारती श्रादि पूर्वोक्त नाट्यवृत्ति। किसी समय में इन तीनों प्रकार की वृत्तियों की पृथक् सत्ता काव्य मे मानी जाती थी परन्तु धीरे धीरे श्रनु-प्रासवृत्ति श्रौर समासवृत्ति तो मुला दी गई; शेप रही नाट्यवृत्ति। इसकी श्रलंकारशास्त्र मे श्रनेक शताब्दियों तक पृथक् सत्ता श्राचार्यों ने स्वीकृत की। परन्तु मम्मटाचार्य के समय (११ शतक) मे श्राकर इन वृत्तियों का प्रचलित रीतियो (वैदर्भी, गौडी तथा पाञ्चाली) के साथ समन्वय कर दिया गया। फलतः मम्मट के श्रनन्तर इन नाट्यवृत्तियों का वर्णन श्रलंकार के ग्रन्थों मे उपलब्ध नही होता।

#### श्रनुप्रास-जाति

भामह ने अपने कान्यालंकार के द्वितीय परिन्छेद में (श्लोक ५-८) अनुप्रास के तीन प्रकारों का वर्णन किया है। उनके अनुसार अनुप्रास उसी वर्ण अथवा तत्सदश वर्ण के आवर्तन या आवृत्ति को कहते हैं। इसके उदाहरण में उन्होंने 'न्त' अत्तर के आवर्तनवाले पदों को उद्धृत किया है।

स्वरूपवंर्णावन्यासमनुप्रासं प्रचक्ते। किन्तया चिन्तया कान्ते नितान्तेति यथोदितम्।

--काव्यालंकार श्रेप

यहाँ 'किन्तया' तथा 'चिन्तया' मे 'न्त' की आवृत्ति है तथा 'कान्ते' और 'नितान्ते' मे 'न्ते' का आवर्तन है। स्वरवैषम्य पर ध्यान न देने से चारों पदों में 'न्त' की आवृत्ति नितान्त व्यक्त है। इसके अनन्तर उन्होंने माम्यानुप्रास नामक अन्य आचायों के द्वारा स्वीकृत प्रमेद का वर्णन किया है तथा इसके उदाहरण मे लकार की पुनरावृत्तिवाले पदों को दिया है। यथा—स लोलमाला नीलालिकुलाकुलगलो बलः। इसके अनन्तर भामह ने एक तीसरे प्रकार का विवरण दिया है जिसका नाम उन्होंने लाटीय अनुप्रास रक्ला है। इसका उदाहरण है—हिंद हिंग्नुखां धेहि, चन्द्र-आन्द्रमुखोदितः (२००)। यहाँ हिंह तथा चन्द्र की दो बार आवृत्ति स्पष्टतः लिल्त होती है। इस वर्णन से स्पष्ट है कि भामह ने तीन प्रकार के अनुप्रास माने हैं (१) अजातनाम अनुप्रास (२) प्राम्य अनुप्रास (३) लाटानुप्रास। उद्घट के टीकाकार प्रतिहारेन्दुराज तथा तिलक ने इतने स्पष्ट मेद होने पर भी भामह के द्वारा स्वीकृत अनुप्रास भेद को दो प्रकार का ही माना है ।:—(१) ग्राम्य अनुप्रास और (२) उपना गरिका अनुप्रास।

श मामहो हि ग्राम्योपनागरिकावृत्तिभेदेन द्विप्रकारमेव त्र्रनुप्रास
 व्याख्यातवान् ।

<sup>—</sup>प्रतिहारेन्दुराज

भामहो हि द्विविध रूपकं श्रनुपासञ्च श्रवादीत्।

<sup>—</sup>तिलक—काव्यालकारसारटीका

#### उद्भट

उद्भट ने अनुप्रास के तीन प्रकार बतलाये है। (१) छेकानुप्रास (२) वृत्त्यनुप्रास (३) लाटानुप्रास । इन तीनों मे अन्तिम प्रभेद मामह में पूर्णतः उपलब्ध होता है। द्वितीय प्रभेद भामह में अंशतः मिलता है और पहला भेद नितान्त नवीन है तथा अलंकारशास्त्र में सर्वप्रथम उद्भट के द्वारा ही प्रयुक्त हुआ है। द्वितीय प्रभेद के वर्णन करते समय उद्भट ने तीन प्रकार की वृत्तियों का वर्णन किया है:—(१) परुषा (२) उपनागरिका (३) श्राम्या। इन तीनों वृत्तियों में जो अनुप्रास होते हैं वे इन्हींके नाम पर 'परुषानुप्रास' उपनागरिकानुप्रास' तथा 'श्राम्यानुप्रास' कहे जाते हैं।

#### (१) श्राम्या

प्रथम दोनो प्रकारो के श्रनुप्रासो से भिन्न लकारस्रादि वर्णों की सत्तावाला स्रनुप्रास इस नाम से स्रमिहित किया जाता है। यथा—

केलिलोलालिमालानां कलै: कोलाहलै: कचित्। कुर्वती काननारूढ-श्रीनूपुररवश्रमम्॥

इस पद्य में लकार, ककार तथा रेफ की आवृत्ति स्फुटतया विद्यमान है। यह अनुप्रासमेद मामह के द्वारा निर्दिष्ट मेद के समान ही है। उदाहरण में भी वही लकार की बहुलता है। इसी वृत्ति का दूसरा नाम है—कोमला। कोमलाच्हरों की सत्ता ही इस नामकरण का कारण है। इस वृत्तिवाले अनुप्रास की अन्वर्थक संज्ञा है—कोमलानुप्रास।

## (२) उपनागरिकावृत्ति

इसमें वर्ग की छोड़कर प्रत्येक टवर्ग के पञ्चम अज्ञर के साथ उसी वर्ग के अन्य वर्णों के संयोग का सन्निवेश रहता है जैसे इ, ञ्च, न्त, म्य आदि। उद्भट ने इसके उदाहरण में 'न्द' वर्ण की पुनरावृत्ति की है।

स्वरूपसयोगयुतां मूर्धिन वर्गान्त्ययोगिभिः ।
 स्परीर्युतां च मन्यन्ते उपनागरिकां बुधाः ॥

### सान्द्रारविन्द् वृन्दोत्थ मकरन्दाम्बु विन्दुभिः। स्पन्दिभिः सुन्दरस्पन्दं नन्दितेन्दिन्दरा कचित।।

प्रतीत होता है कि मामह को मी यह मेद अमीष्ट था। मामह के द्वारा उल्लिखित अनुपास का प्रथम मेद जिसका नामोल्लेख उन्होंने नहीं किया है यही है। दोनों के उदाहरण बिल्कुल मिलते हैं। मामह ने 'न्त' की आवृत्ति दिखलाई है, उद्धट ने 'न्द' को। बात एक ही है। इसी प्रमेद को लच्य करके प्रतिहारेन्दुराज का कहना है कि मामह ने प्राम्या तथा उपनागरिका वृत्तियों मे दो प्रकार के अनुपास-मेद स्वीकार किये हैं। इस प्रकार से उपनागरिका तथा ग्राम्या—ये दोनों अनुप्रासवृत्तियाँ अलंकारशास्त्र में सबसे प्रथम उद्भूत हुई और इसका अय ज्ञालकारिक-मूर्धन्य मामह को है। इन दोनों वृत्तियों का नामकरण भी एक दूसरे को लच्च कर ही किया गया है। उपनागरिका वृत्ति नगर की चतुर, स्यानी, तथा विदग्ध वनिता के सुकुमार वाक्यावली के समान होने से उपनागरिका कही जाती है, तो कोमल वर्णविन्यास से युक्त कोमला वृत्ति ग्रामीण नारियों की स्वामाविक, अ ति-मधुर पदावली के अनुरूप होने के कारण ग्राम्या कही जाती है। इस विचित्र नामकरण का यही रहस्य है।

#### (३) परुषा वृत्ति

परुषावृत्ति आचार्य उद्भट की नवीन उद्भावना है, इसमे रेफ, स, श, प वर्णों की, टवर्ग का तथा रेफ के साथ मिश्रग होकर संयुक्त वर्णों की बहुलता पाई जाती है—

शषाभ्यां रेफसयोगैष्टवर्गेगा च योजिता । परुषा नाम वृत्तिः स्यात् ह्वह्याचैश्च सयुता ॥

--- उद्भट १।४

१ "एषा खल्ज नागरिकया वैदग्धीलुपा वनितया उपमीयते तत् उप-नागरिका । नागरिकया उपमिता उपनागरिकेति ।"

<sup>---</sup> प्रतिहारेन्दुराज काव्यालंकारसारसंग्रह की वृत्ति पृ० ५

# उदाहरण के द्वारा इसका रूप परखा जा सकता है— तत्र तोयाशयाशेषव्याकोशित—कुशेशया । चकाशे शालिकिशारु किपशाशामुखा शरत्॥

इन वृत्तियों का विधान रस को लद्द्य करके ही किया जाता है।
परुषावृत्ति में कर्ण्कदु और कठोर वर्णा का विन्यास रहता है और वह वीर
तथा रौद्ररसों के नितान्त अनुरूप रहती है। सुकुमार तथा कोमलवर्णविन्यास से सम्पन्न होने के कारण उपनागरिका तथा ग्राम्यावृत्ति शृङ्गाररस के सर्वथा अनुक्ल हैं। रसानुगुण वर्णों से लिज्ञत होने के कारण ही
इन वृत्तियों का वृत्तित्व है। इस प्रसङ्ग में प्रतिहारेन्दुराज का यह कथन
नितान्त उपयुक्त है:—

"श्रतस्तावद् वृत्तयो रसाभिव्यक्त्यनुगुणवर्णव्यवहारात्मिकाः, प्रथमसभिधीयन्ते । ताश्च तिस्रः, परुषोपनागरिका श्राम्यत्वभेदात्" ।
— उद्घटवृत्ति पृ० ४

# **श्रानन्द्**वर्धन

स्रानन्दवर्धनाचार्य स्रोर उनके टीकाकार स्रामनवगुप्त ने वृत्तियों के सम्बन्ध में स्रत्यन्त मौलिक सिद्धान्तों की उद्धावना की है। स्रानन्दवर्धन दोनों प्रकार की वृत्तियों—स्रनुपासजाति तथा नाट्यवृत्ति—से परिचय रखते हैं। उद्धट के द्वारा वर्णित पूर्वों कतीनों वृत्तियों का निर्देश उन्होंने स्रपने प्रन्थ के प्रथम उद्योत में स्रमाववादियों के सिद्धान्तों को प्रदर्शित करते समय किया है। वे उपनागरिका स्रादि वृत्तियों को 'संघटना' के धर्मविशेष-रूप माधुर्यादि गुणों से भिन्न नहीं मानते। इसीलिए उन्होंने काव्य में इनकी पृथक सत्ता स्वीकृत नहीं की हैं।

<sup>(</sup>१) वर्णसंघटनाधर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि प्रतीयन्ते । तदनितिरिक्तवृत्तयोऽपि याः कैश्चिदुपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः, ता अपि गताः अवणगोचरम् ।

स्रानन्दवर्धन ने 'वृत्ति' के द्विविधरूप से अपना परिचय व्यक्त किया है। उनका कहना है कि काव्य मे दोनो प्रकार की वृत्तियो का उपयोग किया जाता है:—(१) केशिकी आदि नाट्यवृत्तियों का (२) परुषा आदि अनुप्रास-जातियों का। इनमें से पहली रस के अनुगुण, ओचित्ययुक्त अर्थरूप हैं तथा दूसरी रस के अनुगुण शब्दरूप हैं। शब्द तथा अर्थ के समान सन्निवेश को ही तो काव्य कहते हैं। इनमें रस के अनुकृल अर्थ का सन्निवेश केशिकी आदि वृत्तियों से अभिहित किया जाता है तथा रस के अनुकृल शब्द का व्यवहार उपनागरिका आदि नामों से पुकारा जाता है। रसानुकृल होने में ही वृत्तियों का वृत्तित्व है। इसी विषय के प्रसङ्ग में ध्वनिकार (आनन्दवर्धन) ने स्पष्ट हो लिखा है कि उपनागरिका आदि वृत्तियों शब्दतत्त्व के ऊपर आश्रित रहती हैं।

शब्दतत्त्वाश्रयाः काश्चिद् अर्थतत्त्वयुजोऽपराः। वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्मिन् काव्यलच्च्यो॥

—ध्वन्या० ३।४८

इस प्रकार त्रानन्दवर्धन ने उभय प्रकार की वृत्तियों का काव्य में समुचित रीति से समावेश दिखलाया है। उनकी सम्मति में केशिकी त्रादि वृत्तियाँ रसानुगुण त्र्यव्यवहार रूप हैं तथा उपनागरिका त्र्यनुप्रासजातियाँ रसानुगुण शब्दव्यवहार रूप हैं। दोनों वृत्तियों का यह सामव्जस्य काव्य में एक त्रमुपम वस्तु है । त्रानन्दवर्धन भरतप्रतिपादित नाट्यवृत्तियों तथा

8

रसाचनुगुग्रत्वेन व्यवहारोऽर्थशब्दयोः। श्रीचित्यवान् यस्ता एव वृत्तयो द्विविधाः स्थिताः॥

-ध्वन्यालोक शहर

२ व्यवहारो हि वृत्तिरित्युच्यते । तत्र रसानुगुण श्रीचित्यवान् वाच्याश्रयो व्यवहारः, ता एताः कैशिक्याद्या वृत्तयः । वाचकाश्रयाञ्च उपनागरिकाद्याः । वृत्तयो हि रसादितात्पर्येण सन्निवेशिताः कामि काव्यस्य नाट्यस्य च छायामावहन्ति ।

उद्गंटनिर्देष्ट अनुपासजातियों से नितान्त परिचित हैं । वे नाट्यवृत्तियों को अर्थव्यवहाररूप मानते हैं क्योंकि इनका प्रादुर्माव वर्णनीय अर्थ की विशिष्टता पर अवलम्बित रहता है । अनुपासजातियों को उद्भट ने 'रसानुगुण वर्णाव्यवहार' अर्थात् रस के अनुकूल वर्णों का व्यवहार माना है। ये ही जातियाँ आनन्दवर्धन की दृष्टि मे व्यापक रूप धारण कर 'रसानुगुण शब्द-व्यवहार' बन जाती हैं। जो पहिले 'वर्णव्यवहार' रूप थीं, अब वे ही 'शब्दव्यवहार' रूप बन गई ।

## अभिनवगुप्त

ध्वन्यालोक के पूर्वोक्त प्रमगो की व्याख्या के श्रवसर पर श्रमिनवगुत ने वृत्तियों के विषय मे श्रनेक ज्ञातव्य बाते दी हैं। उनका कथन है कि श्रमुप्रास मेदों के श्राश्रय होने के कारण ही वृत्तियों का यह नाम-करण हुश्रा है। वृत्ति शब्द की व्युत्पत्ति यह है—वर्तन्ते श्रमुप्रासमेदाः श्रासु इति वृत्तयः—श्रथीत् जिनमे श्रमुप्रास के मेद वर्तमान हों उन्हें वृत्तियाँ कहते हैं। उद्भट के द्वारा वर्णित वृत्तियों के स्वरूप का विवेचन इन्होंने बड़े विस्तार के साथ किया है। वि रीति श्रीर वृत्ति को गुण से पृथक नही मानते।

श्रनुप्रास तीन प्रकार के होते हैं—(१) परुष श्रनुप्रास—जिसका प्रयोग दीत वस्तु के वर्णन के प्रसङ्ग में किया जाता है। इस प्रकार प्रश्ना वृत्ति वीर, रौद्र, तथा वीमत्स रसों के सर्वथा श्रनुकूल है तथा श्रारमटीवृत्ति के साथ इसका पूर्ण सामज्जस्य है। (२) मस्तृण श्रनुप्रास = उपनागरिका वृत्ति—इसका प्रयोग लिलत विषय के वर्णन में किया जाता है। (३) मध्यम श्रनुप्रास—ग्राम्या या कोमलावृत्ति—इसका प्रयोग कोमल विषय के श्रवसर पर किया जाता है। इनमे उपनागरिकावृत्ति का प्रयोग श्रद्धाररस

१ नैव वृत्तिरीतीनां गुग्वित्वित्तित्तं सिद्धम् । तथाहि श्रनुप्रासानामेव दीप्त-मस्ग्-मध्यमवर्णनीयोपयोगितया परुषत्वललितत्वमध्यमत्वस्वरूपविवे-चनाय वर्गत्रयसम्पादनार्थं तिस्रोऽनुप्रासजातयो वृत्तय इत्युक्ताः । —लोचन पृ० ५-६

मे होता है तथा कोमला वृत्ति का हास्यरस में व्यवहार किया जाता है। वृत्तियाँ रसोचित व्यवहाररूप हैं।

उपनागरिका वृत्ति नागरिका अर्थात् नगर की निवासिनी चतुर रमणी के वाग्विलास के समान होने के कारण ही इस नाम से अभिहित की जाती है। यह श्रृङ्कार आदि रसों में विश्राम करती है। परुषा वृत्ति दीप्ता भी कही जाती है। अतः उसका निवास है वह रस (रौद्र आदि) जिसमें चित्तवृत्ति दीप्त होकर स्फूर्ति धारण करती है। कोमला स्वमावतः कोमल होने के कारण हास्य आदि कोमल रसों के लिए उचित होती है। मुनि वृत्तियों को काव्य की माता मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि भरतमुनि रसोचित चेष्टा विशेष को ही वृत्ति स्वीकार करते है:—

नागरिकया उपिमता अनुप्रासवृत्तिः शृङ्गारादौ विश्राम्यति । परुषा दीप्तेषु रौद्रदिषु । कोमले हास्यादौ । तथा 'वृत्तयः काव्यमातरः' इति यदुक्त मुनिना तत्र रसोचित एव चेष्टाविशेषो वृत्तिः ॥

—लोचन पृ० २३२. ३ उद्योत

इस प्रकार त्रानन्दवर्धन तथा त्रिभनवगुप्त दोनों त्राचायों ने दोनों प्रकार की वृत्तियों को काव्य का सौन्दर्यसाधन माना है। त्रान्तर इतना ही है कि वे इन वृत्तियों में सूद्धम भेद मानते हैं। वृत्तियाँ द्विविध होती हैं—

(१) अर्थवृत्ति और (२) शब्दवृत्ति । इनमें अर्थवृत्तियाँ वे ही चार हैं जिनका भरत ने विशेषरूप से वर्णन किया है तथा जो नाटकों मे कैशिकी आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं। शब्द-वृत्तियाँ संख्या में तीन हैं (१) उपन्नागरिका (३) परुषा तथा (३) कोमला।

8

#### मसंद

श्रनुपासजातियों के साथ रीतियों का क्या सम्बन्ध है ? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। स्रानन्दवर्धन ने वृत्तियों के साथ साथ रीतियों को भी काव्य का आवश्यक अंग माना है। जिस प्रकार माधुर्यादि गुणों के ऊपर वृत्तियाँ अवलम्बित रहती हैं, उसी प्रकार उन्ही के ऊपर रीतियाँ भी श्राश्रित रहती हैं। परन्तु ये दोनो हैं भिन्न काव्याङ्ग। इनके स्वरूपों का पृथक् विवेचन ही इनकी विभिन्नता का पर्याप्त परिचायक है। परन्तु ध्वनिकार ने श्रागे चलकर ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत मे वृत्तियों को जो 'रसानुगुण शब्दव्यवहार" रूप माना है उससे रीति का आधार ही छिन्नमिन्न हो जाता है। अर्थात् दोनो का स्वरूप एक समान ही सिद्ध हो जाता है। वृत्ति का जो रूप है रीति भी तद्रूप ही हो जाती है। अतः जब हम आचार्य सम्मट को वृत्तियों का रीतियों के साथ समीकरण करते हुए पाते हैं तव हमें विशेष श्राश्चर्यं नहीं होता। मम्मट से पूर्वं वृत्तियों की सत्ता रीतियों से पृथक् थी। श्रनुपासालंकार के भेद होने के कारण वृत्तियो का चेत्र श्रानन्दवर्धन से 'रसानुगुण शब्दव्यवहार' रूप देकर इनके चेत्रको अत्यन्त विस्तृत कर दिया। फलतः वृत्तियों भ्रौर रीतियों का परस्पर विभेद जाता रहा। ध्वनिशास्त्र के परम मर्मज्ञ मम्मटाचार्य ने त्रानन्दवर्धन के इस अभिप्राय को समभकर वृत्तियों को रीतियों के साथ अभिन्न मानकर उन दोनों को मिला दिया।

मम्मट के अनुसार अनुपास दो प्रकार के हैं (१) छेक और (२) वृत्ति । 'वृत्ति अनुपास' रस के अनुकूल वर्णों का मनोरम सन्निवेश ही है—
"वृत्तिर्नियत वर्णगतो रस्रविषयो व्यापारः।"

(का॰ प्र॰ उल्लास ६)

वृत्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं (१) उपनागरिका—जिसमें माधुर्य के श्रिमिन्यञ्जक वर्णों की संघटना रहती है। (२) परुषा—जिसमें श्रोजगुण

साधुर्यव्यञ्जकैर्वणैंस्पनागरिकेष्यते । स्रोजः प्रकाशकैस्तैस्तु परुषा, कोमला परेः।

के प्रकाशक अन्तरों की रचना रहती है (३) को मला—जिसमें पूर्व, वर्णों से मिन्न वर्णों का निवेश, रहता है। मम्मट की सम्मति में थे ही वृत्तियाँ रीतियों के नाम से अमिहित की जाती हैं। वृत्तियों का रीतियों में अन्तर्भाव निम्नाकित रूप से है।

उपनागरिका वृत्ति = वैदर्भी रीति परुषा , = गौडी रीति कोमला , = पाञ्चाली रीति भोज

वृत्तियों के विषय में भोजराज का एक अलग ही तीसरा मार्ग है। भोज प्राचीन अलकारजातियों को स्वीकार करते हैं परन्तु वे परुषा, उपनागरिका तथा प्राम्या के नामों को तिरस्कृत कर नवीन नामों की उद्धावना करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने तीन वृत्तियों के साथ नव और नवीन वृत्तियों जोडकर बारह वृत्तियों की कल्पना की है तथा उनका विस्तार के साथ वर्णन, किया है। मुख्यरूप से वृत्तियों तो तीन है जिनके सौकुमार्य, प्रौढ़ि तथा मध्यमत्व गुण पाये जाते हैं। भोज की द्वादश वृत्तियों के नाम थे हैं—(१) गंभीरा (२) ओजस्विनी, (३) प्रौढ़ा (४) मधुरा (५) निष्टुरा (६) श्लथा (७) कठोरा (८) कोमला (६) मिश्रा (१०) परुषा (११) लिलता और (१२) भिता। इनमे कोमला, परुषा, तथा लिलता तो सुप्रसिद्ध प्राचीन वृत्तियों के ही नामान्तर हैं जिन्हें मोज ने अपनाया है। भोज ने अपने सरस्वतीकरागरण में इनका उदाहरण के साथ वर्णन किया है। परन्तु अन्त में फिर उन्होंने उसका खरडन कर दिया है। वे इन वृत्तियों को

१ केषाञ्चिदेता वैदर्भी—प्रमुखा रीतियो मताः ।

एतास्तिस्रो वृत्तयो वामनादीना मते वैदर्भी 'गौडीया पाञ्चा
ल्याख्या रीतय उच्यन्ते । का॰ प्र॰ ६ । ४

एतेन रीतयो वृत्त्यात्मका इत्यर्थः—माणिक्यचन्द्र ।

सौकुमार्यादि गुणो से अथवा कैशिकी आदि वृत्तियो से पृथक् नहीं मानते। इन्हींमें उनका अन्तर्भाव हो जाने के कारण भोज ने इन वृत्तियों की पृथक् सत्ता स्वीकृत नहीं की है।:—

इति द्वादशघा वृत्तिः कैश्चित् या कथितेह सा।
न गुगोभ्यः न वृत्तिभ्यः, पृथक्तवेनावभासते॥
( सर० कएठा० २। ८७)

समता-सौकुमार्यादिगुगोषु भारती-प्रभृतिषु वृत्तिषु यथायथमन्तर्भावो अवगन्तव्यः।

—रत्नेश्वर

इसके अतिरिक्त मोजराज ने बारह प्रकार की अनुप्रासवृत्तियाँ या जातियाँ और मानी हैं (१) कर्णाटी (२) कौन्तली (३) कड़ी (४) कोकर्णी (५) बाण्वासिका (६) द्राविणी (७) माथुर (८) मात्सी (६) मागधी (१०) ताम्रलिप्तिका (११) ब्रौड्री (१२) पौण्ड्री। इन वृत्तियों का नाम-करण भौगोलिक आधार पर हुआ है। पीछे के आचारों ने इन वृत्तियों का उल्लेख तक नहीं किया है। भोजराज ने नाट्यवृत्तियों की संख्या में भी नवीन उद्घावना कर वृद्धि की है। प्राचीन चार नाट्यवृत्तियों की संख्या में भी नवीन उद्घावना कर वृद्धि की है। प्राचीन चार नाट्यवृत्तियों में उन्होंने दो वृत्तियाँ और जोड़ी हैं जिनके नाम 'मध्यमकेशिकी' और 'मध्यम आरभटी हैं'। रीतियों में भी नवीन कल्पना उन्होंने इनकी संख्या छः मानी है। इनकी इन नवीन रीति के नाम आवन्तिका तथा मागधी है। इन दोनों को वे दो प्रकार का शब्दालंकार स्वीकार करते हैं।

१ : , सरस्वतीकराजाभरण ऋध्याय २ । पृष्ठ १३५-१३६

#### रुद्रट

(१) रुद्रट के वृत्तिविषयक विचार अनेक अंशो मे नवीन हैं। इन्होंने वृत्ति की एक नवीन परिभाषा की है। उनकी सम्मति में समासयुक्त पदों की सघटना को वृत्ति कहते हैं। वृत्ति की इस नूतन कल्पना के लिये वे बाणमह के ऋणी हैं। बाणमह ने कादम्बरी में वृत्ति के इस नवीन अर्थ की श्रोर सकेत किया है:—श्रसमस्तपद्वृत्तिमिव श्रद्धन्द्वाम् । रुद्रट के श्रनुसार यह वृत्ति दो प्रकार की होती है:—(१) श्रसमस्ता—जिसमें समास से रहित पदों की सत्ता रहती है (२) समस्ता—जिसमें समासयुक्त पदों का प्रयोग रहता है। असमस्तवृत्ति एक ही प्रकार की होती है और इसीका प्रचलित नाम वैदभीं रीति है<sup>र</sup>। समस्तावृत्ति तीन प्रकार की होती हैं<sup>र</sup> (१) पाञ्चाली (२) लाटीया और (३) गौड़ीया। समासों की ऋधिकता या न्यूनता ही इस नामकरण का मूल आधार है। पाञ्चाली मे केवल दो, तीन समासयुक्त पद रहते हैं और लाटीया मे पाँच या सात। गौड़ीया वृक्ति में समासों की प्रचुरता रहती है। इसमे यथाशक्ति समासवाले पदों का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार रुद्रट ने वृत्ति को रीति का ही एक पर्यायमात्र माना है। प्राचीनों ने रीतियों के स्वरूप का विवेचन जिस प्रकार किया है, ष्ट्रट ने भी उसे स्वीकार किया है। केवल समास को आधार मानकर उन्होंने यह नवीन वर्गीकरण किया है।

र नाम्ना वृत्तिर्देधाभवति समासासमासमेदेन । वृत्तेः समासवत्यास्तत्र स्यू रीतयस्तिसः॥

काव्यालंकार २।३

२ वृत्तेरसमासाया वैदर्भी रीतिरेकैव ।

वही श६

श्रमध्यायितवरचनसमासभेदादिमास्तत्र ॥
द्वित्रिपदा पाञ्चाली लाटीया पञ्च सप्त वा यावत्
श्राब्दाः समासवन्तो मवति यथाशक्ति गौडीया ॥

(२) रुद्रट अनुप्रासजातियों से भी भलीभाँति परिचित हैं।। उन्होंने तीन अनुप्रासक्तियों के स्थान पर पाँच अनुप्रासजातियों की उद्भावना की है। उपनागरिका आदि प्राचीन नामों का सर्वथा तिरस्कार कर उन्होंने नवीन नामकरण किया है। उनकी पाँच वृत्तियों के नाम ये हैं —(१) मधुरा (२) प्रौढ़ा (३) परुषा (४) लिलता (५) भद्रा।

मधुरा श्रीढ़ा परुषा, ललिता भद्रेति वृत्तयः पञ्च। वर्णानां नानात्वात्, अस्येति यथार्थनामफलाः॥

काव्यालकार २।१६

इस श्लोक की टीका में टीकाकार निमसाधु ने हरि नामक किसी विद्वान् के द्वारा उल्लिखित आठ वृत्तियों का उल्लेख इस प्राकृत गाथा में किया है।

महुरं फरुसं कोमलमोजस्मि निठ्ठुरं च ललियं च।
गभीर सामराणं च श्रद्धभणिति उनायशा।।

वही २।१६ की टीका

ये आचार्य हिर कौन थे ? इसका पता नहीं चलता। ये आलकारक थे या किन ? इस निषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। परन्तु इस नगींकरण की महत्ता इसिलेंगे अत्यिधिक है कि भोजराज ने इन्ही आठ वृत्तियों को पल्लिनि कर इनके ऊपर निर्दिष्ट बारह मेद कर दिये हैं। ये आठ मेद तो नतींमन ही हैं। इनमें भोजराज ने अपना चार प्रकार का वृत्तियों का ननीन भेद और जोड़ दिया है। इस प्रकार हिर की यह गाथा रुद्रट और भोजराज के वृत्तिसंबंधी सिद्धान्तों को जोड़नेनाली श्रृद्धला के समान है।

(३) वृत्तियों के प्रयोग के विषय में भी रुद्रट एक विज्ञ श्रालोचक की तरह विवेचन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनका कहना है कि इन वृत्तियों का प्रयोग श्रर्थ के श्रोचित्य का पूरा विचार कर ही करना चाहिए। विषय तथा पात्र के श्रनुरूप कभी दीर्घ श्रव्हर एवं कभी श्राल्य श्रव्हर का

१ लच्चण त्रीर उदाहरण के लिए द्रष्टन्य क्द्रट-कान्यालंकार २।२०-३१

प्रयोग करना चाहिए। एक ही वृत्ति का प्रयोग किसी रचना में सदा ही नहीं करना चाहिए। स्थानविशेष पर उसे ग्रहण करना चाहिए तथा श्रन्य स्थान पर उसे छोड देना चाहिए। इससे वढ़कर विवेकपूर्ण श्रालोचना दूमरी नहीं हो सकती।

एताः प्रयत्नाद्धिगम्य सम्यगौचित्यमालोच्य तथार्थसंस्थम् । सिश्राः कवीन्द्रैरघनाल्पदीर्घाः कार्या मुहुरचैव गृहीतमुक्ताः ॥ —कान्यालकार २ । ३२

#### विद्यानाथ

विद्यानाथ ने अपने प्रनथ 'प्रतापक्द यशोभूषण' में नाट्यवृत्तियों का विशद विवरण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार कैशिकी और आरमटी ही दो परस्परविरुद्ध वृत्तियाँ हैं। कैशिकी में अर्थ की मृदुता रहती है और आरमटी में अर्थ की प्रौढि। भारती वृत्ति कैशिकी वृत्ति के साथ साम्य रखती है क्योंकि वह स्वभावतः ईषत् मृदु (कुछ मधुर) अर्थों का प्रतिपादन करती है। ईषत् प्रौढ़ अर्थ के प्रतिपादक होने से सात्वती वृत्ति का सुकाव आरमटी वृत्ति की ओर है। विद्यानाथ ने इन वृत्तियों का विश्लेषण रस की दृष्टि से इस प्रकार किया है।:—

कैशिकी = श्रङ्कार श्रौर करुण्यस श्रारभटी = रौद्र श्रौर बीभत्स भारती = हास्य, शान्त श्रौर श्रद्भुत सात्त्वती = वीर श्रौर भयानक

विद्यानाथ ने भोज की नवीन दोनों वृत्तियों—मध्यम कैशिकी श्रौर मध्यम श्रारमटी— को स्वीकार किया है श्रौर इन दोनों को वे सब रसों के श्रनुक्ल मानते हैं।

१ प्रतापरुद्रयशोभूपण पृ० ४३—४५ . (बालमनोरमा सस्करण)

#### , जगन्नाथ

मम्मट के अनन्तर वृत्तियों और रीतियों में मेद दूर हो गया और काव्य-जगत् में अलंकार-जाति के रूप में वृत्तियाँ सदा के लिये विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गई। यह विस्मृति का आवरण इतना घना हो गया कि पण्डितराज जगन्नाथ जैसे आलोचक वैदर्भी को रीति के साथ ही वृत्ति के नाम से भी पुकारने लगे। इन्होंने अपने रसगङ्गाधर के प्रथम आनन में वैदर्भी को वृत्ति नाम से अभिहित किया है

एभिर्विशेषावषयैः सामान्यैरिप च 'दूष्णै रहिता।
माधुर्यभारभङ्गरसुन्दरपदवर्णिवन्यासा ॥
च्युत्पत्तिमुद्गिरन्ती निर्मातुर्यो प्रसादयुता।
तां विबुधा वैदर्भी वदन्ति वृत्ति गृहीतपरिपाकाम्॥
अस्याश्च रीतेर्निर्माणे कविना नितरामवहितेन
भाव्यम्। अन्यथा तु परिपाक—भङ्गः स्यात।

जगन्नाथ जैसा आलोचक एक ही प्रसङ्ग मे वैदर्भी को वृत्ति वतलाता है स्त्रीर साथ ही साथ उसे रीति कहने से भी वह विरत नहीं होता। इसका निष्कर्ष यही है कि ध्वनिकार की आलोचना इतनी मार्मिक तथा व्यापक हुई कि वृत्ति की रीति से पृथक् सत्ता ही लुप्त हो गई। ये दोनों काव्यतत्त्व एक साथ युल मिल कर काव्य के समान रूपेण एकाकार सौन्दर्य साधन वन गये।

#### **उपसंहार**

वृत्तियों के इस ऐतिहासिक विवरण से अनेक महत्त्वपूर्ण वाते सिंह होती हैं। वृत्ति नाम के तीन काव्यसिद्धान्त मिन्न मिन्न समयों में आलोचकों के द्वारा अतिपादित किये गये हैं। कैशिकी, भारती, सात्त्वती तथा आरभटी—ये चार वृत्तियाँ नाटक के प्रसंग में प्रथम बार स्पष्टरूप से अतिपादित की गई हैं। उपयोगी समक्त कर आलकारिकां ने काव्य में भी इन वृत्तियों का प्रयोग किञ्चित् विशेषता के साथ स्वीकार किया। अनुप्रास के रसानुक्ल वर्ण सन्निवेश को भी वृत्ति नाम से अभिहित किया जाता था। भामह में केवल

इसका गूढ सकेतमात्र है। परन्तु उनके टीकाकार मह उद्घट ने इन श्रनुप्रास-जातियों का पहली बार समुचित विवरण प्रस्तुत किया है। उद्घट, श्रानन्दवर्धन, श्रामिनवगुप्त,—इन तीनो श्रालकारिको के श्रन्थों में रीति के साथ इस वृत्ति की भी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकृत की गई है। मम्मट ने दोनो का समीकरण नियत कर वृत्तियों को रीतियों के तद्रूप माना है। हेमचन्द्र के श्रनन्तर किसी भी श्रालकारिक ने इन वृत्तियों का उल्लेख नहीं किया है। पण्डित-राज जगन्नाथ ने तो वैदर्भी रीति को वैदर्भी वृत्ति के नाम से पुकारा है।

नाट्यवृत्ति श्रौर रीति—इन दोनो काव्यतत्त्वो को श्रालकारिकों ने काव्य में समानमाव से उपादेय तथा ग्राह्म माना है। कैशिकी श्रादि वृत्तियाँ काव्य में रसानुगुण अर्थ-सन्दर्भ रूप हैं, तो वैदर्भी श्रादि रीतियाँ रसानुगुण राव्द-सन्दर्भ रूप हैं। पहली में रस को उत्कर्ष पहुँचानेवाले श्राथों की द्योतना की जाती है, तो दूसरी में रस के श्रनुकृल शब्दों का विन्यास कि का प्रधान लद्द्य होता है। नाट्य में भारती वृत्ति शब्दप्रधान मानी गई है। परन्तु काव्य में श्रवतीर्ण होने पर यह मी श्रन्य तीनों वृत्तियों के समान ही अर्थवृत्तिरूप ही मानी गई है। इस प्रकार रीतियों तथा वृत्तियों का परस्पर साहश्य तथा सौहार्द है। कोमलता तथा माधुर्य से समन्वित होने के कारण कैशिको वृत्ति का वैदर्भी रीति की श्रोर स्वामाविक श्राकर्षण है। उद्धत होने के कारण श्रारमटी वृत्त गौड़ी रीति के साथ नैसर्गिक मैत्री रखती है। इस प्रकार काव्य में रीतियों तथा वृत्तियों के मञ्जल सामजस्य होने से वह चमत्कार तथा श्राकर्षण उत्पन्न होता है जिससे वह काव्य सहदयों के मनोजरन करने में सर्वयासमर्थ होता है।

(३) नाट्य में वृत्तियाँ

वृत्तियों का उदय नाटक के ही प्रसङ्ग मे प्रथमतः हुआ था । इसक सामान्य परिचय इस परिच्छेद के आरम्भ मे दिया गया है। अब विशिष्ट विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। वृत्तियों के स्वरूपनिर्देश से स्पष्ट है कि उनकी सख्या अनन्त होनी चाहिए। वृत्तियाँ नाटक के वस्तु, रस तथा पात्र से सम्बद्ध होने के कारण अवश्य ही संख्यातीत होती हैं और इसलिए उनका विभाजन असंभव ही है, तथापि व्यवहारहच्छा उनका विभाजन किया गया है श्रीर यह विभाजन उचित ही है। रीतियों श्रीर प्रवृत्तियों की भी तो यही दशा है। किव के स्वभाव पर श्राश्रित होने के कारण रीतियाँ श्रनन्त हैं श्रीर इसी प्रकार देश के वेश, भूषा तथा सज्जा के ऊपर श्रवलियत होनेवाली प्रवृत्तियाँ भी श्रनन्त हैं। इस बात को भरत तथा राजशेखर ने स्पष्टतः स्वीकार किया है, तथाप उनका भी विभाजन साध्य है श्रीर किया ही गया है। इसी प्रकार वृत्तियों की भी वस्तुतः संख्या नहीं है, तथापि नाट्याचार्य भरत ने उनकी संख्या चार ही नियत कर दी है। नाट्य-वृत्तियाँ चार हैं —(१) भारती, (२) केशिकी, (३) सात्त्वती, (४) श्रारमटी। इनके स्वभाव पर दृष्टिपात करने से नाट्य मे इस वृत्तिचतुष्टय की व्यापकता की सूचना भलीभाँति मिल सकती है।

विचार करने पर हम यही कह सकते हैं कि नाट्य में चार ही वृत्तियाँ हो सकती हैं। नाट्य है क्या ? वचन तथा चेष्टा का सम्मिलन। रगमंच के ऊपर उपस्थित होकर नट वचनों के द्वारा अपने मनोगत अभिप्राय का प्रकाशन करता है और नानाप्रकार की चेष्टाये दिखला कर अपने भाव-प्रकाशन को स्पष्ट तथा पृष्ट करता है। वचन से सम्बन्ध रखनेवाली वृत्ति को भारती कहते हैं। भारती का एक अर्थ होता है—सरस्वती। अतः वाग्-चेष्टा की आश्रित वृत्ति का नाम भारती उचित ही है। चेष्टा भी दो प्रकार की हुई—सात्त्विक अभिनय और आङ्किक अभिनय। एक चेष्टा होगी मन की तथा दूसरी होगी अंगों की। सात्त्विक अभिनय नट के हृदयगत भावों की पर्याप्तरूपेण अभिन्यिक करता ह। यह अभिनय सद्दम तथा गृह भावों

१ यथा पृथिव्या वहवो देशाः सन्तिःः नानादेशवेषभाषाचारो लोक इति कृत्वा लोकानुमतेऽनुवृत्ति-संश्रितस्य नाट्यस्य मया चतुर्विधत्वमभिहितम्। —ना॰ शा॰ पृ० १६५

२ चतुष्ट्यी गतिः प्रवृत्तीनां च । देशाना पुनरानन्त्यम् । तत् कथिमव कात्स्न्येन परिग्रह इत्याचार्याः ? त्रानन्तानिप देशान् चतुर्धेव त्राकल्प्य कल्पयन्ति । काव्यमीमासा

के प्रकाशन में समर्थ होता है। यह हुई सारवती वृत्ति। इसके श्रातिरिक्त नट श्रपने श्रंगों के संचालन तथा चेष्टा की श्रपना श्रमिप्राय प्रकाशन में सहायता लेता है— यह हुआ आगिक अभिनय। श्रवस्थाविशेप में यह अभिनय भी मुख्यतया दो प्रकार का होता है। जब क्रोध, भय आदि उप्रभावों का प्रदर्शन श्रमीष्ट होता है, तब चेष्टा भी तदनुरूप ही उप्र होती है। यह उप्र व्यापार या उप्र आगिक श्रमिनय श्रारमटी वृत्ति हुआ। इसके विपरीत सौम्य श्रागिक श्रमिनय के द्वारा नट सौम्य भावों—जैसे प्रेम, रित, हास्य आदि—को दिललाता है। मृदु सभाषण, संगीत तथा नृत्य के द्वारा नाटकीय पात्र नाटक में सौकुमार्य का प्रदर्शन करता है। यह मृदुल आगिकं श्रमिनय होता है कौशिकी वृत्ति। इस प्रकार चार वृत्तियाँ नाट्य तथा लोक के चेत्र को व्याप्त करती हैं। श्रमिनव ग्रप्त की शब्दावली में भारती वाक्-चेष्टा, वाचिकाभिनय या पाठ्य है, सास्वती मनश्चेष्टा या सात्त्विकाभिनय है। कायचेष्टा दो प्रकार की है—उप्र तथा सौम्य—आरमटी तथा कैशिकी। इस प्रकार वृत्तिचतुष्टय की कल्पना सर्वथा न्याय्य तथा प्रमाणिक है।

इन नाटकीय वृत्तियों में दो मेद स्वीकार किया गया है। भारती तो शब्दप्रधान मानी ही गई है श्रीर उससे मेद दिखलाने के लिए श्रन्य वृत्तियाँ अर्थ-प्रधान मानी गई हैं। इसमें भी परस्पर मेद है। श्रमिनवगुप्त की उक्ति है – भारती पाठ्यप्रधाना होती है, सास्त्रती श्रमिनयप्रधाना, श्रारमटी श्रनुभावादि श्रावेश समय में होनेवाले रस की प्रधानता रखती है, कैशिकी बाद्य के द्वारा रखक होती हैं—पाठ्यप्रधाना भारती, श्रमिनयप्रधाना सास्त्रती, श्रमुभावाद्यावेश-समयरसप्रधाना श्रारमटी, तत-वाद्योपरखकप्रधाना कैशिकीति। इससे श्रधिक विवेचन श्रमिनवगुप्त ने श्रमिनवभारती (प्रथम श्र०, पृ० २०—२१) में किया है— भारती वाग्वृत्ति है, क्योंकि उसमे वचन या पाठ्य की प्रधानता रहती। है, सास्त्रती मनोव्यापार-रूपा है। सास्त्रती को सास्त्रिकी मानना चाहिए। 'सत्त्र' कहते हैं मन को श्रीर मन के द्वारा निष्पन्न किये जाने के कारण ही

सास्वती मनोव्यापाररूप है । भारती का सम्बन्ध वाचिक अभिनय से है आर्थार सास्वती का सास्विक अभिनय से । आरमटी कायवृत्ति है अर्थात् इसका सम्बन्ध आगिक अभिनय से है । कैशिकी वृत्ति का क्षेत्र इनसे पृथक् है । नग्टक में जो कुछ भी लालित्य होता है वह सब कैशिकी का विजृम्भण है । कैशिकी इस प्रकार किसी विशिष्ट अभिनय से सम्बद्ध न होकर सब की उपकारिका होती है । किसी भी अभिनय में लालित्य का उदय कैशिकी के कारण होता है ।

भारती वाग्वृत्तिः । मनोव्यापारक्षपा सात्त्विकी सात्त्वती । सिद्ति प्रख्यारूपं संवेदनं, तद् यत्रास्ति तत् सत्त्वं मनः । तस्येयमिति । 'इयितं' इति छराः भटाः सोत्साहा छनलसाः; तेषाम् छारभटी कायवृत्तिः । यत् किछ्चित् लालित्यं तत् सर्वे कैशिकी-विज्निभतम् ॥

— श्रभिनवभारती पृ० २०-२१

श्रमिनवगुत की यह व्याख्या वड़ी मार्मिक है। नाटक में कैशिकी लालित्य तथा सौकुमार्य का प्रतीक है। इसलिए वाचिक श्रमिनय मे सौकुमार्य रहने पर उसे कैशिकी-भारती कहते है। मानसिक चेष्टा का प्रदर्शन भी दो प्रकार से हो सकता है—उग्र या सौम्य। इनमे सौम्य मानसिक श्रमिनय कैशिकी सात्त्वती के नाम से श्रमिहित होता है। सौम्य कायिक चेष्टा कैशिकी-श्रारमटी मानी जा सकती है। तथ्य बात यह है कि कैशिकी श्रमिनय के विकाश मे पीछे जोड़ी गई है। पहिले तो तीन ही वृत्तियाँ थी। श्रतः जहाँ कही श्रमिनय मे लालित्य तथा सौकुमार्य की लीला है वह कैशिकी के चेत्र मे श्राता है—श्रमिनव के इस कथन से वृत्तियों का रूप स्पष्ट हो जाता है।

| चेष्टा       | वृत्ति .               |
|--------------|------------------------|
| वाक्चेष्टा   | भारती वृत्ति           |
| मनश्चेष्टा ' | सात्त्वती वृत्ति       |
| कायचेष्टा    |                        |
| (क) उग्र     | ·      श्रारभटी वृत्ति |
| (ख) मृदु     | कैशिकी वृत्ति          |

इन चारो वृत्तियों मे भारती को नाट्यकर्ता शब्दवृत्ति मानते हैं क्योंकि नाटक के पाठ्य से ही इसका सम्बन्ध होता है! अन्य वृत्तियाँ अर्थवृत्ति के नाम से प्रख्यात हैं, क्योंकि इनमें नाटक के अर्थ-रस, भाव, वस्तु, आदि-से साज्ञात् सम्बन्ध रहता है।

#### भारती वृत्ति

इस वृत्ति के स्वरूप की परीन्ना इसके उदय तथा व्युत्पत्ति के द्वारा की जा सकती है। भरत का कहना है कि भारती का जन्म विष्णु श्रौर मधु-कैटम के वादिववाद से हुआ। श्रतः शब्दप्रयोग से सम्बन्ध होने के कारण इसे शब्दवृत्ति होना उचित ही है। इसोलिए श्रमिनवगुप्त भी भारती को 'पाठ्यप्रधाना भारती' तथा 'भारती वाग्वृत्तिः' कहते हैं। 'भारती' शब्द का ही श्रर्थ होता है वाक् या वचन या माषण्। श्रतः वचनरूप होने से इनका सम्बन्ध किसी भी विशिष्टास से नहीं होता। भरतमुनि ने भारती का न्त्रेत करण् तथा श्रद्धुत रस माना है, परन्तु विचार करने पर इसका न्त्रेत श्रौर भी व्यापक प्रतीत होता है। भरत की उक्ति है—

## भारती चापि विज्ञेया करुणाद्भुतसंश्रया

—ना० शा० २२।६६

इस इक्ति के लिए कारण खोजने की आवश्यकता नहीं। करण्रस में वाग्विलाप होना स्वामाविक है। किसी प्रिय की मृत्यु के अवसर पर रोना-धोना, मृत व्यक्ति के गुणों का कथन नैसर्गिक होता है। अद्भुतरस में भी यही वात है। आश्चर्यजनक घटना या वस्तु का निरीक्षण कर दर्शक आनन्द से चांकत हो उठता है और अपने भावों को प्रकट करने के लिए निर्गल वाक्यों का प्रयोग करता है। अतः भारती का इन रसों में सीमित होना महत्त्र रखता है। परन्तु इतना शब्दप्रयोग अन्य रसों की अभिव्यक्ति के लिए क्या नहीं किया जाता ? क्या श्रद्धार के अवसर पर नायिका या नायक अपने प्रेम की अभिव्यक्षना के लिए शब्दों का आश्चय नहीं लेते ? ऐसी दशा में भारती का सीमाबन्धन उचित नहीं। एक वात और है। करुण तथा अद्भुत में अधमप्रकृति ही शब्दों का बहुल प्रयोग करते हैं उत्तम प्रकृति इन दोनो अवरथाओं में मौनांवलम्बन ही श्रेयस्कर मानते हैं। ऐसी दशा में भी यह सीमा बॉधना ठीक नही जॅचता। इसीलिए शारदातनय भारती का चेत्र नाटक में सर्वत्र मानते हैं—

वृत्तिः सर्वत्र भारती (भावप्रकाशन ए० १२) — यह उनकी उक्ति मार्मिक तथा तथ्यप्रकाशिनी है।

भारती की एक व्युत्पत्ति 'भारयुक्त' होने से है, परन्तु यह केवल वर्ण्-साम्य पर श्राश्रित है । किसी तिद्वषयक वैशिष्ट्य की सूचना इससे नहीं मिलती।

भारती का सम्बन्ध भरत से माना गया है। 'भरत' से श्रिमप्राय नाट्य के प्रयोग करनेवाले वृत्तिग्राही व्यक्तियों से है-

स्वनामधेयैः भरतैः प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत् वृत्तिः

. भरत के इसी कथन का आश्रय लेकर शिङ्गभूपाल ने अपने 'रसार्णव-सुधाकर' में लिखा है—

## प्रयुक्तःवेन भरतैः भारतीति निगद्यते

-रसार्यांव १।१६१

श्रर्थात् 'भरतो' के द्वारा प्रयुज्यमान होने से यह शब्दप्रधान वृति 'भारती' नाम से श्रमिहित हुई है। यह ब्युत्पत्ति नाटक के ऐतिहासिक विकाश की एक विस्मृत लड़ी को जोड़ती है। इसका स्वारस्य बड़ा ही गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण है। यह तो मानी हुई बात है कि नृत्य नाट्य से पुराचीन है। तथा में ही एक विशिष्टसाधन के योग से नाट्य की उत्पत्ति हुई है। श्रंगवित्तेप नृत्य की भी एक स्थूल भूमिका है जो नृत्त के नाम से पुकारी जाती है।

'तृत्त' तथा 'तृत्य' तृत् (गात्रविद्धेष, नॉचना) घातु से निष्पन्न होते हैं, परन्तु दोनों के स्वरूप मे विशेष अन्तर होता है। 'तृत्त' उस नॉच को कहते हैं जो ताल तथा लय के ऊपर आश्रित रहता है। 'तृत्तं ताल-लयाश्रयम्'—(दशरूपक श्रष्ट)— धनञ्जय का यह लच्चण तृत्त के स्वरूप का सच्चा निदर्शक है। यह भी अञ्जविद्येप है, परन्तु, न तो इसमे किसी प्रकार का श्रमिनय होता है, न किसी प्रकार के भाव की श्रमिन्यञ्जना ही होती है। बस, ताल तथा लय का श्राश्रय ही इसकी विशिष्टता होती है—तन्मात्रापेचोऽ-भिनयशून्यो नृत्तम् (धनिक)। इससे विलच्चण होता है नृत्य जो 'भावाश्रय' कहा गया है—श्रन्यद् भावाश्रयं नृत्यम्। नृत्य मे श्रङ्गविच्चेप के साथ साथ किसी विशिष्ट भाव का प्रदर्शन भी श्रमीष्ट होता है ।

इन दोनों से विलक्षण होता है—नाट्य। 'नाट्य' शब्द नट् श्रवस्पन्दने धातु से निष्पन्न हुन्ना है। 'श्रवस्पन्दन' का अर्थ है किञ्चित् चलन श्रर्थात् थोड़ा चलना या हिलना। श्रतः इसमे श्राङ्गिक चेष्टा के ऊपर विशेष जोर न देकर सात्त्रिक चेष्टा के ऊपर ही विशेष श्राग्रह रहता है। नृत्य यदि भावाश्रय होता है, तो नाट्य रसाश्रय होता है। किसी विशिष्ट रस को सच्य कर श्रिमनय करना ही नाट्य कहलाता हैं। नृत्य पदार्थ का श्रिमनय करता है श्रीर नाट्य वाक्यार्थ का। इस प्रकार नृत्त से नृत्य श्रीर तदनन्तर नाट्य की उत्पत्ति हुई— यही मान्य सिद्धान्त है।

इसी सिद्धान्त की पुष्टि 'मरतैः प्रयुक्तत्वात् भारती' इस व्युत्पत्ति से भी होती हैं। नृत्य मे अङ्गविद्धेप विद्यमान था, परन्तु उसमे कभी थी वचन की, भाषण की। नृत्य के साथ 'वाक् संयोग' होते ही नाट्य फूट चलता है और नाट्य मे इस 'वाक्' के अभिनय कर्ता हैं भरत लोग नाटक के अभियोक्ता पात्र। 'नट' तथा 'भरत' शब्दों का अन्तर भी ध्यान देने योग्य है। मूक अभिनय के प्रयोक्ता लोग तो 'नट' कहलाते थे और वाचिक अभिनय के प्रयोक्ता लोग 'भरत' कहलाते थे—यह अन्तर सम्भवतः दोनो मे विद्यमान था।

१ तत्र मावाश्रयमिनि विषयमेदात्, नृत्यमिति नृतेर्गात्रविचेपार्थत्वेन श्राङ्गिकवाहुल्यात्, तत्कारिषु च नर्तकव्यपदेशात्, लोके चात्र प्रेच्ग्णीयकमिति व्यवहाराचाटकादेरन्यन् नृत्यम्।

<sup>—</sup>दशरूपक पृ॰ ३
२ नाट्यमिति 'नट अवस्पन्दने' इति नटे: किञ्चिचलनार्थत्वात् सात्त्विकबाहुल्यम् ।
—वहीं ।

भारती वृत्ति शब्दप्रधाना होती है, इसका वर्णन किया गया है। ग्रातः भारती वृत्ति के संयोग से नृत्य नाट्य के रूप में प्रवर्तित हुन्ना, यह हम संप्रमाण स्वीकार कर सकते हैं।

भरत मुनि ने भारती का लच्चण इस प्रकार किया है— या वाक्-प्रधाना पुरुषप्रयोज्या

स्त्रीवर्जिता संस्कृतवाक्ययुक्ता । स्वनामधेयैभरतैः प्रयुक्ता

सा भारती नाम भवेतु वृत्तिः।

ना० शा० २२।२५

इस लच्चण के उत्तरार्ध के महत्व का अध्ययन हमने अभी किया है। अब इसके पूर्वार्ध पर दृष्टिपात की जिये। भारती का वाक प्रधान होना निश्चित ही है, परन्तु उसे 'खीवर्जिता' सान्ने में क्या स्वारस्य है ? क्या खियो का प्राकृत-कथन भारती वृत्ति के अन्तर्गत नही आता ? इसके दो कारण कल्पित किये जा सकते हैं। नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय से पता चलता है कि नाट्य में केशिकी वृत्ति अन्य वृत्तियो की अपेदा पीछे जोड़ी गयी है। कैशिकी स्त्री-प्रधान वृत्ति है। अतः आरम्भकाल मे केवल पुरुषपात्र ही नाटक के अभिनेता थे और उनको संस्कृतमयी वाणी ही नाटक में प्रयुक्त होती थी। इसी युग की स्मृति भारती के इस लक्ष्ण में विद्यमान है। यह लक्षण उस समय का प्रति-निधित्व करता है जब नाटक के केवल पुरुषपात्रों का ही समावेश होता था जो श्रपनी संस्कृतमयी वाणी के द्वारा ही कथनोपकथन किया करते थे। एक श्रन्य कारण की भी कल्पना की जा सकती है। स्त्रियाँ स्वभावतः लजाशील होती हैं, ग्रतः श्रपने मावो की ग्राभिव्यक्ति के लिए वे शब्दों का ग्राश्रय न लेकर आद्भिक चेष्टा का ही सहारा लेती हैं। नायिका को देखकर नायक अपने प्रेमप्रदर्शन के लिए स्कियों की वर्षा करने लगता है, परन्तु नायिका मौन रहकर ही अपनी रतिव्यञ्जना करती है। स्त्रियों का अभिनय सात्विक-वहुल होता है, वाचिक नही। ऐसी दशा मे भारती को स्त्रीवर्जिता मानने में कोई दोष नहीं है । परन्तु नाट्य की पूर्ण उन्नति होने पर भारती के लक्ष से यह विशेपण हटा दिया गया। अव तो पाठ्यमात्र (चाहे वह संस्कृत में

नियद्ध हो या प्राकृत में ) भारती माना गया । इसकी पृष्टि वृत्तियों के वैदिक सम्बन्ध से होती है । भारती का उदय ऋग्वेद से हुआ आरे, इसी ऋग्वेद से पाठ्य की उत्पत्ति हुई (जग्राह पाठ्यमृग्वेदात् १११७)। अतः नाट्य में पाठ्य के मूल स्रोत ऋग्वेद से भारती की उत्पत्ति स्वीकार कर भरतमुनि ने ही स्पष्टतः मान लिया है कि भारती का सम्बन्ध नाटक के पाठ्यमात्र से ही है, उसके एकदेश संस्कृत पाठ्य से ही नहीं। इस प्रकार भारती के शब्द-प्रधान स्वरूप का परिचय मली भाँति मिलता है।

## कैशिको

'केशिकी' शब्द का स्पष्ट सम्बन्ध केश से है। इसीलिए वृत्तियों के उदय की चर्चा करते समय भरतमुनि ने कैशिकी के विषय में लिखा है कि भगवान् विष्णु ने विचित्र ऋड़विद्तेपों के द्वारा जो ऋपने त्रालों को बॉधा, उसी से कैशिकी का जन्म हुआ।

विचित्रैरङ्गहारैस्तु देवो लीलासमुद्भवैः वबन्ध यत् शिखापाश कैशिकी तत्र निर्मिता

--ना० शा० २२। १३

श्रमिनवगुप्त ने भी इसका तम्बन्व 'केश' से वतत्ताया है। केश का स्वभाव यह होता है कि वे किसी श्रथंक्रिया के सम्पादक न होकर भी देह की शोभा, शरीर का सौन्दर्य उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार जो व्यापार नाट्य में सौन्दर्य तथा लालित्य उत्पन्न करने में उपादेय होता है वह 'केशिकी' वृत्ति के नाम से पुकारा जाता है'। नाट्यदर्पण के रचियता रामचन्द्र की स्कूम तो वड़ी विलक्षण है। उनका कहना है—श्रत्यन्त केश रखनें के कारण 'केशिक' शब्द का अर्थ हुआ स्त्री। स्त्रियों के लक्षण में स्तन

ऋग्वे ाद् भारती वृत्तिः यजुर्वेदात्तु सात्वती ।
 कैशिकी सामवेदाच शेषा चाथवंगात्तथा ।।

<sup>---</sup>ना० शा० २२।२४

२ केशाः किञ्चिदपि अर्थिकिया जातम् अ दुर्वन्तो देहशोभोपयोगिनः। तद्वत् सौन्दर्योपयोगिन्यापारः कैशिकीवृत्तिरिति तावन्मुख्यः क्रमः।

के साथ केश की सत्ता प्रधानभूत मानी गई है। ग्रतः केशिक (स्त्री) प्रधान होने के कारण 'केशिकी' पद की उत्पत्ति सार्थक है'।

किल्लिनाथ का कहना है कि केश अत्यन्त विक्रन और सुन्दर होते हैं। फूलों से सिजत होने पर तो उनकी विचित्रता विशेषरूप से बढ जाती है। अतः मृदु तथा चित्र व्यापार से संवित्तत होनेवाली वृत्ति कैशिकी कही जाती हैं। इस प्रकार कैशिकी शब्द की व्युत्पित्त केश शब्द से ही स्वीकृत की गई है। डा॰ राघवन का कहना है कि रीतियों की देशव्यवस्था के अदुसार वृत्तियों का भी भारत के विशिष्ट प्रान्त तथा तिन्नवासियों के अनुसार नामकरण मानना अनुचित नहीं होगा। कैशिकी वृत्ति का प्राद्धभिव 'कथकेशिक' प्रान्त में हुआ। था। 'कथकेशिक' विदर्भ का ही प्राचीन अभिधान है। विदर्भ देश साहित्य-जगत् में अपने सौन्दर्य, लालित्य तथा रमणीयता के लिए सदा से प्रख्यात रहा है। भरत के समय में भी वह लित कलाओं का—नृत्य, वाद्य, सगीत का—लीलानिकेतन माना जाता था। अतः बहुत सम्भव है कि कैशिकी का उदय इस प्रान्त में हुआ हो। कैशिकी वृत्ति और वैदर्भी रीति का सामञ्जस्य भी इस कारण आचारों ने स्वीकार किया है। यह मत भी विचारणीय है।

नाटक के विकाशक्रम की चर्चा करते हुए भरत ने कैशिकी वृत्ति को पीछे जोड़ी गई माना है। त्रारम्भ में तीन ही वृत्तियाँ थी—भारती, सात्वती ग्रीर त्रारमटी, क्योंकि त्रभिनेता पुरुष ही होते थे। पुरुषों के द्वारा कैशिकी का प्रयोग नहीं हो सकता। इसकी आवश्यकता प्रतीत होने पर अप्सराओं की सृष्टि की गई। स्त्रियों की सहायता के बिना केवल पुरुष कैशिकी का प्रयोग नहीं कर

—संगीतरलाकर टीका

१ श्र्विशायिनः केशाः सन्ति ग्रासु, इति केशिकाः स्त्रियः । स्तनकेशः वतीति स्त्रीणा लच्चणम् । तत्प्रधानत्वात् तासामियं केशिकी'।
 —नाट्चदर्पण पृ० १५७

२ केशानां समूहः कैशिकम् । कैशिकवत् मृदुत्वात् सुमनोभिः विचित्रत्वाच्च कैशिकीयोगोऽपि द्रष्टव्यः ।

सकते। इसलिए अभिनय के लिए उचित रित्रयों की सृष्टि आवश्यक थी। अशक्या पुरुषे: साधु प्रयोक्तुं स्त्रीजनाहते। स्त्रियों की प्रत्येक चेष्टा—वाचिक तथा आहिक—सौन्दर्य तथा लालित्य से मिरिडत रहती हैं। अतः स्त्रीपात्र' केशिकों के लिए नितान्त आवश्यक होता है। इसीलिए कितपय व्याख्याकारों की हिंछ में केशिकों की उत्पत्ति पार्वती से हुई, शिव से नहीं। पार्वती के लिलत उत्य का नाम है लास्य और शिव के उद्धत उत्य की संज्ञा है तारहव। केशिकों की उत्पत्ति लास्य से हुई है, तारहव से नहीं। परन्तु अभिनवगुप्त का यह मत नहीं है। उनका कहना हैं कि केशिकों की उत्पत्ति भगवान् नटराज से ही हुई है। इसीलिए वृत्तिपरिच्छेद में भरत ने केशिकों का जन्म मगवान् विष्णु की चेष्टाओं से माना है । तथ्य बात यह है कि मारत के नाट्याचार्य उप चेष्टाओं के आभिनय करने में जिस प्रकार प्रवीण थे उसी प्रकार सीम्य तथा लिलत चेष्टाओं के प्रदर्शन में भी वे निपुण् थे। परन्तु केशिकों है स्त्रीप्रयोज्य वृत्ति, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं। इसीलिए भरत ने इस वृत्तिके लज्जण में स्त्रीसंयोग को आवश्यक माना है—

या श्लद्गानेपथ्यविशेषचित्रा स्त्रीसंयुता या बहुनृत्तगीता। कामोपभोगप्रभवोपचारा तां कैशिकी वृत्तिमुदाहरन्ति॥

—ना० शा० २२। ४७

१ भरत ने प्रथम श्रध्याय में कैशिकी का उल्लेख किया है—हष्टा मया भगवतो नीलकएठस्य नृत्यतः (१। ४५)। इस पर ताएडव के उपासक शिव से सुकुमार कैशिकी की उत्पांत श्रसम्भव मानकर कोई श्राचार्य 'दृष्टा मया' के स्थान पर 'दृष्टोमया' पाठ कर पार्वती का सान्निध्य मानते हैं। श्रमिनव को यह मत मान्य नहीं है—

ये त्वाहुः 'न भगवतः कैशिकीप्रयोगसामध्यें, तेन 'दृष्टोमया' इतिपाठः । 'उमया सह भगवतो नृत्यतो भगवन्तमप्यनादृत्य भगवत्या प्रयुज्यमाना मया दृष्टा' इति ते उक्तनीत्या परा कृताः । 'विचित्ररेष्ट्रहारैस्तु' (नाट्यशास्त्र २०।१३) इति भगवतो विष्णोः कैशिकीनिर्माणमनुचितं स्यात् । —श्रभिनवभारती पृ० २२

## सात्त्वती वृत्ति

'सास्वती' पद का सम्बन्ध 'सत्त्व' अर्थात् मन से है। अतः सास्वती वृत्ति में सात्त्विकामिनय का अन्तर्भाव हो जाता है। अभिनवगुप्त मनवाची सत्त्वशब्द के साथ सास्वती का सम्बन्ध स्पष्ट रूप से मानते हैं—मनो-व्यापाररूपा सात्त्विकी सात्त्वती। 'सत्त्व' के साथ सम्बन्ध करनेवाली वृत्ति 'सात्त्विकां' कही जानी चाहिए, 'सात्त्वती' नही। इसीलिए पीछे के आलंका-रिको (जैसे भोजराज) ने सुमीते से इसका नाम ही बदल कर सात्त्विकी ही बना दिया है। भरत के लच्चणानुसार इस वृत्ति के प्रधान रस हैं—वीर, अद्भुत और रीद्र। करुण और श्रृङ्काररस बहुत ही कम रहते हैं। उद्धत पुरुषो की बहुलता रहती है और परस्पर घर्षण या सघात से यह उत्पन्न होती है—

वीराद्भुतरौद्ररसा विज्ञेया द्यल्पकरुणशृङ्गारा। उद्धतपुरुषप्राया परस्पराधर्षण-कृता च॥ —ना० शा० २२ । ४०

इस वर्णन से स्पष्ट है कि सात्वती वृत्ति युद्ध तथा शौर्यसम्पन्न कार्यों की वृत्ति है। यह मी 'उद्धतपुरुषप्राया' है। तब इसकी आरमटी से विभिन्तिता किस प्रकार सिद्ध की जा सकती है ? इसका उत्तर मरत के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है—न्यायेन वृत्तेन समन्विता च। अर्थात् यह न्याय, उचित वृत्त के साथ सम्पन्न रहती है। आरमटी के वर्णन मे माया, छल, छद्म की ही बहुलता रहती है और इनका उपयोग अन्यायोचित स्थाम के ही लिए होता है। सात्वती मे भी संग्राम की बहुलता रहती है, परन्तु यह संग्राम न्याय्य तथा उचित होता है। उधर आरमटो के संग्राम मे न तो न्याय का ध्यान दिया जाता है और न चित्र का। किसी भी प्रकार से शत्रु का विनाश इस युद्ध का उद्देश्य रहता है। 'सात्वती' के इस वैशिष्ट्य का कारण यह है कि यह सत्वगुण से सम्बद्ध रखती है। सत्वगुण ज्ञान, न्याय तथा औचित्य का गुण है। फलतः सात्वती मे इसकी प्रधानता अनिन्याय तथा औचित्य का गुण है। फलतः सात्वती मे इसकी प्रधानता अनिन्याय तथा औचित्य का गुण है। फलतः सात्वती मे इसकी प्रधानता अनिन्याय है। इस वैशिष्ट्य का वर्णन भरतमुनि ने स्वयं किया है—हर्णोत्कटा

संहतशोकभावा। हर्ष तथा शोकामाव सत्वगुण से सम्बन्ध रखते ही हैं। इस प्रकार सात्वती वृत्ति धर्मवीर, सत्यपराक्रम धीरोदात्त नायक के व्यापार से सम्बन्ध रखती है:—

# विशोका सात्त्वती सत्त्वशौर्यद्यार्जवैः।

इससे ठोक विपरीत वृत्ति है—आरमटी। 'श्रारमटी' शब्द की न्युत्पत्ति श्रमिनवगुप्त ने बड़ी सुन्दर की है—

'इयर्ति' इति श्रराः भटाः सोत्साहा श्रनलसा । तेषामियं श्रारभटो ।

'श्रर' शब्द का श्रर्थ है उत्साही श्रालस्यविहीन। 'श्रर' (उत्साही) मट (योद्धा) से सम्बन्ध रखने के कारण इस वृत्ति का श्रारमटी नामकरण उचित ही है। इस व्याख्या से इसके स्वमाव का स्पष्टीकरण हो जाता है। माया, इन्द्रजाल, संग्राम, कोध से उद्भान्त चेष्टाश्रों का प्रदर्शन इस वृत्ति में बहुलतया होता है। भरत का वर्णन नितान्त स्पष्ट है—

श्रारभटशायगुणां तथैव बहुवचनकपटा च । दम्भानृतवचनवती त्वारभटोनाम विज्ञेया ॥ प्रस्तवापातप्तुतिलिङ्घतानि चान्यानि मायाक्रतिमन्द्रजालम् । चित्राणि युद्धानि च यत्र नित्यं तां तादृशीमारभटी वद्नित

—ना० शा० २२।५५, ५७

इससे प्रतीत होता है कि यह घीरोद्धत नायक की वृत्ति है। भरत ने इसे रौद्र, वीभत्स तथा भयानक रस की वृत्ति स्वीकार किया है—

# भयानके च बीभत्से रौद्रे चारभटी भवेत् ॥

यह राज्ञ्सों तथा श्रमुरों की वृत्ति है जो स्वभाव से ही उद्धत, मायिक तथा छल-कपट में दक्त होते हैं। वे छलयुद्ध में—माया में—सदा श्रासक्त रहते हैं। न्याय ढड़ा से युद्ध करना उनके स्वभाव से विभरीत पड़ता है।

8

इन्द्रजाल का प्रयोग त्रारमटी के श्रन्तर्गत श्राता है जैसे रत्नावली के श्रन्तिम श्रंक में इन्द्रजाल का प्रयोग ।

इस स्वरूपनिर्देश से स्पष्ट है कि आरमटी कैशिकी की विपरीत वृत्ति है। कैशिकी सौन्दर्य और लालित्य की प्रतिनिधि है, तो आरमटी औद्धर्य तथा इन्द्रजाल की प्रतीक है। आरमटी को केवल कायवृत्ति मानना उतना समुचित नहीं है। क्या केवल आगिक विद्तेषों में ही औद्धर्य की प्रधानता रहती है? वाचिक अभिनय में नहीं? सच तो यह है कि नाटक में जहाँ कहीं उद्धत- 'पना, अभिमान तथा अहङ्कार का राज्य है वहाँ आरमटी का दोत्र है। जहाँ सौम्य, सौकुमार्य का निवास है वहाँ कैशिकी का दोत्र है। इसीलिए कितपय आलंकारिक आरमटी का सम्बन्ध तायडव से मानते हैं और कैशिकी का लास्य से। शारदातनय ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है। आरमटी के स्वरूप का परिचय उसके उत्पत्तिस्थल से भी हो जाता है। आरमटी की उत्पत्ति हुई अथवंवेद से और यह तो प्रसिद्ध बात है कि अथवंवेद माया, अभिचार आदि का वर्णन करनेवाला मुख्य वेद है।

वृत्तियों की संख्या

भरतमुनि तथा उनके अनुयायी नाट्यकर्ताओं ने सर्वत्र चार वृत्तियों का ही नाट्यप्रयोग में उल्लेख किया है; इस प्रकार वृत्तियों की संख्या आजकल तो निश्चित ही चार मानी जाती है। परन्तु कभी वृत्तियों की सख्या के विषय में काफी मतमेद था। इसका परिचय हमें अभिनवभारती से मिलता है। अभिनवगुप्त ने एतद्विषयक प्राचीन मतों का उल्लेख किया है। षष्ठ अध्याय की टीका में एक सारगर्भित वाक्य है—

द्व, तिस्रः पञ्चेति निराकरणाय चतस्र इत्युक्तम् ( ए० २७१ )

उद्धतैः करगौरद्गहारैर्निर्वर्तित यदा । वृत्तिरारमटी गीतकाले तत् तागडवं त्रिधा । लितरेरद्गहारैश्च निर्वर्त्य लिलतैर्लयैः वृत्तिः स्यात् कैशिकी गीते यत्र तल्लास्यमुच्यते ॥ —भावप्रकाशन ए० ४५, ४६

श्रन्यत्र भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है—
तेन 'पख्च वृत्तयः द्वे वृत्तो' इत्यादयोऽसंविदितभरताभिप्रायपरिष्ठतसहृदयम्मन्यपरिकिल्पितसद्भावाः प्रवादा निरस्ता भवन्ति ।
वृत्तियों की संख्या के विपय में ये ही तीन मत हैं (क) दो वृत्तियाँ
(ख) तीन वृत्तियाँ ग्रौर (ग) पाँच वृत्तियाँ । कौन सी दो वृत्तियाँ किस
ग्राचार्य को मान्य थी १ इसका उत्तर ग्राभिनवमारती से नही मिलता ।
ग्राचार्य के नाम का पता नही, परन्तु वृत्तियों का अनुमान लगाया जा
सकता है । वहुत सम्भव है कि वृत्तिद्वय के उपासक ग्राचार्य की सम्मित में
या तो भारती तथा सात्त्वती दो वृत्तियाँ थी क्योंकि भारती वाक् पिणी है श्रौर
सात्त्वती चेष्टारूप । ग्रथवा दो वृत्तियाँ थी ग्रारमटी ग्रौर कैशिकी, एक
ग्रीद्वत्य की प्रतीक है ग्रौर दूसरी लालित्य की ।

वृत्तित्रयी के त्राचार्य को तीन ही वृत्तियाँ मान्य थी—वाक, काय त्रौर मन—इन तीनों के न्यापार की निदर्शिका तीन वृत्तियाँ हो सकती हैं त्रथवा यह त्राचार्य उद्घट के मत की त्रोर सकेत है।

### उद्भट-वृत्तित्रय

श्राचार्य उद्घट श्रलकारसम्प्रदाय के मान्य श्रनुयायी हैं। उन्होंने नाट्यसूत्र पर भी टीका लिखी थी। इसके केवल निर्देश ही यत्रतत्र उपलब्ध होते हैं, समग्र टीका या उसके किसी श्रंश का भी पता नहीं चलता। श्रभिनव-भारती में श्रमिनवगुप्त ने इनके वृत्तिविषयक मत का तथा मह लोल्लट के द्वारा किये गये इसके खरडन का उल्लेख किया है इसके श्रनुसार उद्घट तीन वृत्तियों के माननेवाले श्राचार्य हैं। प्रथमतः उन्होंने भरत के वृत्तिचतुष्ट्य का खरडन किया है—

(क) 'उत्सृष्टिकाङ्क' नामक रूपकमेद मरत के अनुसार करुण्रसप्रधान तथा सान्वती, आरमटी और कैशिकी से हीन होता है (करुण्रसप्रायकृत: — सान्वत्यारमटी-कैशिकीहीन:—ना० शा० २०१६८-१००)। अर्थात् उसमे केवल भारती वृत्ति ही रहती है। करुण्रस तथा भारती वृत्ति का संयोग कैसा १ करुण् है चेष्टारूप और भारती है केवल वाग्रूष्प। दोनों का एकत्र संयोग भरत के सिद्धान्त से विपरीत है। मरण्, मूर्च्छा आदि दशा में चेष्टा का सर्वथा विराम हो जाता है, तब वहाँ कौन सी वृत्ति, होगी ? ग्रतः उद्भट फलसंवित्ति नामक नवीन वृत्ति की कल्पना करते हैं। इस वृत्ति में चेष्टा के फल का उदय माना जाता है।

(ख) दूसरी आलोचना यह है—चेष्टारूप होने से कैशिकी का अन्तर्भाव सात्त्वती में होना चाहिए। यि यह कहा जाय कि कैशिकी श्रृङ्जारस (काम) की वृत्ति है और अत्यन्त रमणीय है, तो पुरुषार्थों में 'काम' को चृत्ति का स्वतन्त्र आधार क्यों माना जाय ? कामवृत्ति के समान अर्थ और धर्म की भी दो अन्य वृत्तियाँ अवश्य माननी चाहिए। इसलिए वृत्तिचतुष्ट्य का सिद्धान्त वैज्ञानिक नहीं है।

उद्भट का नवीन सिद्धान्त —यह है कि वृत्तियाँ तीन ही हैं और ये भरतसम्मत वृत्तियों से नितान्त भिन्न हैं। श्रवस्था के दो भेद होते हैं-चेष्टा श्रीर चेष्टाराहित्य । चेष्टा मे तो पात्रों के व्यापार स्वतः प्रस्तुत होते हैं, परन्तु दूसरे प्रकार मे चेष्टा का सर्वथा अभाव रहता है। यहाँ पात्र अपनी चेष्टाश्रो के फन्न का लाभ या उपयोग करता है। श्रतः इस वृत्ति का नाम है-फलसिबिक्त-(या फल की प्राप्ति )। चेष्टा दो प्रकार की होती है-(क) न्यायवृत्ति ऋौर (ख) अ्रन्यायवृत्ति । उचित व्यापार को न्याय-चेष्टा श्रौर श्रनुचित व्यापार को श्रन्यायचेष्टा कहना चाहिए । श्रतः चेष्टामूलक दो वृत्तियाँ हो गई । सीता के प्रति राम की रित है न्यायवृत्ति श्रीर सीता के प्रति रावण की प्रीति है अन्यायवृत्ति । उद्भट के श्रनुसार ये ही तीन मुख्य वृत्तियाँ है—(१) न्यायवृत्ति, (२) अन्यायवृति और (३) फलसंवित्ति। इनके अनेक अवान्तर प्रमेद होते हैं। प्रथम दोनों वृत्तियों मे वाक् श्रीर चेष्टा के द्वारा द्वैविध्य होता है श्रीर प्रत्येक मे परुपार्थों से सम्बन्ध होने के कारण चार-चार भेद हो जाते हैं। फलवृत्ति फल की उपलब्धिमयी वृत्ति होती है। इसमे व्यापार नहीं होता; व्यापार के फल की उपलब्धि होती है। वह भी नाना रसों से सम्बन्ध होने से नानात्मिका होती है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादक उद्घटीय पद्य यह है—

, श्राद्ये वाक्-चेष्टाभ्यां पुरुपार्थचतुष्टयेनाष्टविधे। षोडशधा तद्द्वयतः, फत्तवृत्तिर्नैकधा तु रसभेदात्॥

लोल्लट का खराडन-भट्ट लोल्लट ने इस सिद्धान्त की कड़ी ग्रालो-चना की है। वे फलवृत्ति मानने के लिए उद्यत नहीं हैं। 'फलवृत्ति' की कल्पना वृत्ति के मूलरूप से ही विरुद्ध है। वृत्ति वही है जो व्यापाररूप हो। व्यापारहीनता की कल्पना वृत्ति मे मानना सर्वथा अन्याय्य है। मरण श्रीर मुच्छों मे व्यापार का अभाव नहीं रहता। मृतावस्था तो स्वयं मरण व्यापाररूप है। मूच्छा मे व्यापारो का सर्वथा अवसान नही हो जाता। मृच्छित दशा मे श्वास की गति धीमी पड़ती है। तब वहाँ व्यापार का विराम कहाँ ! इसी प्रकार लोल्लट ने न्यायवृत्ति और अन्यायवृत्ति की कल्पना को भी स्त्रमान्य ठहराया है। यदि रूपक के किसी स्त्रश मे व्यापार विद्यमान न हो, तो भी उस रूपक को 'निवृ'त्तिक' वृत्तिविहीन नहीं मान सकते। नाटक वृत्तिमय होता है, यह सिङान्त समुदाय की कल्पना पर श्राश्रित है। यदि नाटक का कोई श्रंश श्रवृत्तिक भी हो, तो भी पूरे नाटक के वृत्तिमय होने में व्याद्वेप नहीं होता।

शकलोगर्भ - वृत्तिपञ्चक शकलोगर्भ -- नामक एक नवीन नाट्याचार्य का पता श्रिमनव-भारती से जलता है। वृत्ति की सख्या के विषय मे इनका स्वतन्त्र मत था। इन्होंने उद्भट के मत का खराडन कर अपने मत की प्रतिष्ठा की है तथा इनके भी मत का खरडन भट्ट लोल्लट ने किया है। त्रातः इनका समय उद्भट तथा लोल्लट के मध्य में कही होना चाहिए। ऋनुमानतः इनका समय नवम शताब्दी का मध्यभाग प्रतीत होता है।

शकलीगर्भ ने मरण तथा मूच्छा के विषय मे उद्भट के ब्राच्चेप को माना है, परन्तु उनका उत्तर उद्भट की व्याख्या से बिल्कुल मिन्न है। एक अन्तर श्रीर भी है। उद्भट भरत की वृत्तिचतुष्टयी नही मानते, परन्तु शकलीगर्भ उसे मानते हैं, परन्तु मरण, मूच्छा श्रादि श्रवस्थाश्रो को ध्यान मे रखकर एक नवीन वृत्ति उसमें जोडते हैं। इस प्रकार वे युत्तिपञ्चक के श्रन्यायी श्राचार्य हैं। इस नवीन वृत्ति का नाम है-शात्म-सेवित्ति । अभिनवगुप्त ने ऊपर वृत्तिपञ्चक का उल्लेख कर इन्हीं के मत को सूचना दी है।

उद्भट का कहना है कि मूच्छी या मृत अवस्था में अन्तिम कल्पनीय व्यापार है-प्राणपरिस्पन्द (=सॉस लेना), परन्तु मृत्युदशा में तो यह व्यापार भी नही रहता । तव वहाँ कौन सी वृत्ति रहती है ? शकलीगर्भ का कहना है कि उस समय भी ज्ञात्यात्मक व्यापार रहता ही है। इसी वृत्ति का नाम है-आत्मसंवित्ति अर्थात् ज्ञानरूप व्यापार । आत्मसंवित्ति है श्रात्मा के स्वरूप का स्वयं ज्ञान, श्रात्मा की स्वप्रतिष्ठा। बाह्य व्यापार के श्रमाव मे यही ज्ञानात्मक व्यापार शेष रहता है। मुच्छा की दशा मे यही वृत्ति विराजती है । शकलीगर्भ ऋदैत वेदान्ती प्रतीत होते हैं । वेदान्तियो का यह मान्य सिद्धान्त है कि सुषुप्ति के अनन्तर जागने पर सुख की भावना होती है-सुखमहम् अस्वाप्सम्, न किञ्चिदपि अवेदिषम् = में सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ भी नहीं जाना। जागरण का यह श्रनुभव स्पष्ट प्रमाण है कि सुषुप्ति मे ज्ञान की सत्ता विद्यमान रहती है—सुष्प्ति व्यापार-शून्य अवस्था नही है। शकलीगमं इसी अनुभव के आधार पर मूच्छी की भी न्याख्या करते हैं। उस दशा में बाह्य ज्ञान का श्रमाव रहता है, परन्तु श्रान्तर ज्ञान का श्रस्तित्व रहता ही है। इस समय श्रात्मज्ञान विद्यमान रहता है। इसलिए शकलीगर्भ ऐसे स्थलो के निमित्त आत्मसंवित्ति नामक पञ्चम वृत्ति की कल्पना मानते हैं :-

यत् शकलीगभे मतानुसारिगो मूच्छादौ आत्मसंवित्तिलच्गां पद्धमी
वृत्तिं सकलकार्यनिवृत्यनुमेयमूच्छादशा-कर्मगा अनुभवेन च फलेन अवि-चिछन्न-आत्मव्यापारक्षपां मन्यन्ते । न च परिसंपन्द एव एको व्यापारः ।

लोल्लट की समीद्धा-शकलीगर्म का यह सिद्धान्त न तो लोल्लट को मान्य है और न श्रमिनवगुप्त को। लोल्लट व्यापार को ज्ञानात्मक मानने के लिए उद्यत हैं, परन्तु श्रात्मसंवित्ति की कल्पना उन्हे मान्य नही। नाटक में रस की सामग्री से हमारा मुख्य प्रयोजन होता है, दार्शनिक सिद्धान्त के ऊहा-णेह से नही। नाटक का मुख्य उद्देश्य है दर्शकों के हृदय में रस का उन्मेष तथा बाह्य इन्द्रिय के द्वारा श्रनुभवगम्य ज़गत् के मूर्त पदार्थों का प्रदर्शन। श्रात्मसंवित्ति श्रन्तरिन्द्रियग्राह्य है जिसमें ज्ञाता, जेय तथा ज्ञान इन तीनों की श्रात्मा के रूप में एकाकार प्रतीति होती है। श्रतः ऐसी वृत्ति का सम्बन्ध दर्शन से हो सकता है, नाटक से नही। इस प्रकार लोल्लट न तो उद्घट की फल-वृत्ति ही मानते हैं श्रीर न शकलीगर्भ की श्रात्मसंवित्ति। लोल्लट के इस खरडन प्रकार की सूचना श्रिमनवगुप्त ने इन शब्दों में दी है—

शकलीगर्भमतं भावानां बाह्यप्रहण्यस्वभावसुपपादयद्भिः भट्ट-लोल्लट-प्रभृतिभिः पराकृतिमिति न फलवृत्तिवी नात्मसन्तिवी काचि-दिति चतस्र एव वृत्तयः।

### श्रभिनवगुप्त की समीचा

श्रिभंनवगुप्त ने इन मतो की श्रपनी समीचा में कई नवीन वातों का निर्देश किया है। उद्भट ने नाटक के समग्र वस्तुत्रों में कोई न कोई वृत्ति खों ज निकालने का उद्योग किया है। अभिनव इसे 'अस्थानसत्रास' मानते हैं—निडर स्थान में भी भय की कल्पना करना। नाट्य में जो कुछ भी होता है वह यदि वृत्तियों के भीतर ही आता, तो उद्घट की बात में आस्था की जाती, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नही है। नाट्य के अनेक अड़ ऐसे हैं, जैसे रंग, मृदग, पणव आदि वाद्यः जिनमे वृत्ति की कल्पना एक उपहास्यास्पद व्यापार है। पुरुषार्थं का साधक व्यापार ही तो वृत्ति के नाम से अभिहित होता है। मृदग श्रादि क्या वृत्ति के भीतर श्राते हैं ! मद, मूर्च्छा श्रादि के वर्णन मे मनोन्यापाररूप सास्वती वृत्ति ऋवश्यमेव विद्यमान है । 'उत्सृष्टिकाङ्क' नामक रूपक में करुण्यस तथा भारती वृत्ति का संयोग कथमपि अनुचित नहीं है (जैसी उद्भट की ऋारम्मिक समीचा है )। करु एरस मे मन तथा देह के व्यापार की सम्भावन। रहती है, परन्तु इसमे वाग्व्यापार की ही वहलता दीख पड़ती है, क्योंकि शोक के कारण विशेषरूप से विलाप का यहाँ प्रसङ्घ रहता है। श्रतः भारती वृत्ति का श्रस्तित्व स्फुटतर है। हम श्रन्य वृत्तियों का निषेध इसीलिए करते हैं कि उनके ब्राङ्ग यहाँ पूर्णिरूप से प्रकट नहीं होते।

१ मदमूर्ज्जिदिवर्णनायामपि मनोव्यापारस्य सात्वत्याख्यस्य संभवात् ।
 —श्रिमनवमारती

श्रतः विलाप की बहुलता के कारण करणप्रधान रूपक में भारती वृत्ति का सद्भाव सर्वथा उचित हैं।

मृत पदार्थ तो स्वयं पत्थर के समान ज्ञानशून्य होता है। ग्रंतः उसकी वृत्ति वतलाने से लाभ ही क्या ? तिस पर भी वह काव्य का अ़द्ध होता है। मृत प्राणी स्वयं कियाशून्य होने पर भी दूसरे प्राणियों में शोक की विभावना प्रकट करता है—ग्रंथात् 'प्रियजनों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है। इस प्रकार वह काव्य में उपादेय होने से काव्य का श्रद्ध ही है । एक बात श्रीर भी ध्यान देने योग्य है कि समय नाट्य में वृत्ति की कल्पना नहीं मानी जा सकती। मृच्छी ग्रादि में व्यापार के श्रमाव होने से वृत्ति का श्रमाव है ही, इसमें भी परम्परया वृत्ति खोज निकालना या तदर्थ नयी वृत्ति की कल्पना करना युक्तिहीन श्रीर प्रमाण्यहित है । श्रतः श्रमिनवगुप्त इन नवीन वृत्तियों की सत्ता नाट्य में नहीं मानते।

उद्धट प्रख्यात त्रालङ्कारिक थे। श्रतः उनकी वृत्तिकल्पना की श्रोर श्रालङ्कारिकों का ध्यान गया। ऊपर स्पष्ट है कि उन्होंने तीन वृत्तियाँ मानी थी—न्यायचेष्टावृत्ति, श्रान्यायचेष्टावृत्ति, तथा फलवृत्ति (या फलसंवित्ति)। कालान्तर मे प्रथम दोनों के नाम तो भूग गये, केवल फलवृत्ति नवीन वृत्ति के रूप में साहित्य-जगत् में जागती रही। इसे ही कई श्रालङ्कारिकों ने उद्घट

१ करुणादाविष मनोदेहन्यापारसंभवेऽिष बाहुल्येन वाग्न्यापारसभवात् भारती वृत्तिरुच्यते । ..... तस्मात् करुणप्राधान्ये भारती वृत्तिः परिदेवित बाहुल्यात् । —वही

२ मृतस्तु ताम्रपाषाण्यव्यः । न तस्य वृत्तिकथनेन किञ्चित् । स पर-मन्यस्य शोकादिविभावनां प्रतिपद्यमानः काव्याङ्गतामेति ।

३ मूच्छाँदौ तु व्यापाराभावे वृत्त्याभाव एव । न हि सर्व नाट्यं वृत्ति जहातया समर्थनीयमिति त्रालम् । —वही

की पद्धमवृत्ति माना है जो वस्तुतः ठीक नहीं हैं। उद्घट भरत के वृत्ति-चतुष्टय को नहीं मानते, यह हम कह आये हैं। अतः उनकी वृत्तियाँ एकदम नवीन हैं, भरत की वृत्तियों से उनकी मैत्री नहीं। शारदातनय ने भी उद्घट के मत का उपन्यास ठीक ढंग से नहीं किया है। वे भी धनज्जय के आधार पर उद्घट को पञ्चमी वृत्ति का नियोजक मानते हैं:—

> ग्रौद्भटाः पञ्चमीम् अर्थवृत्ति च प्रतिजानते । श्रर्थवृत्ते रभावात्तु विश्रान्ति पञ्चमीं परे ॥

—मावप्रकाशन पृ० १२

यहाँ उद्धट के मत का निर्देश तो ठीक नहीं। विश्रान्ति नामक पञ्चम वृत्ति से अभिप्राय शकलीगर्भ की 'श्रात्मस्वित्ति' से ही प्रतीत होता है। श्रतः यह निर्देश यथार्थ है। 'परे' से अभिप्राय शकलीगर्भ के ही अनुयायियों से हैं।

इस प्रकार वृत्ति के स्वरूप तथा सख्या की विशेष समीला हमारे मान्य स्त्राचार्यों ने की है। सचमुच दृत्ति नाट्य का तो प्रधान ऋड़ है ही। काव्य में भी वृत्ति का प्रयोग रमणीयता का सम्पादक होता है।

२ वृत्तियों की संख्या के विषय मे उल्लिखित नतो का आधार है आमि-नवभारती का विशिष्ट (अ० २२) अश, परन्तु दुर्भाग्यवश यह अंश अब तक अप्रकाशित ही हैं। डा॰ राघवन् ने इसका विशेष अनुशीलन अपने विद्यत्तापूर्ण प्रौढ लेख में किया है। इन उद्धरणों तथा विचारों के लिए हम उनका विशेष आभार मानते हैं।

द्रष्टव्य Journal of Oriental Research माग ६ श्रीर ७ मे डा॰ राघवन् के वृत्तिविषयक निवन्ध।

१ पठन्तः पञ्चर्मी वृत्तिमौद्भटाः प्रतिजानते ।

<sup>—</sup>दशरूपक

# वक्रोाक्त-विचार

# "वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्" "वक्रोक्तिरेव वैदम्ध्यमङ्गामणितिरुच्यते"

-कुन्तक

काव्य श्रीर शास्त्र दोनों का ताँत्पर्य स्वामिलिषत श्रर्थ के प्रतिपादन में है। शब्द के ही प्रसाद से लोकयात्रा प्रवर्तित होती है। जगत् के समप्र व्यवहार शब्द के मौलिक श्राधार पर ही श्रवलम्बित होते हैं। शब्द सचमुच ज्योति:स्वरूप है। शब्दनामक ज्योति यदि ससारमर में दीप्त न होती, तो ये तीनों भुवन न जाने कब के गाढान्धकार बन गये रहते। संसार के प्राणी शब्द के ही सहारे श्रपना मनोगत भाव प्रकट करते हैं तथा दूसरों का तात्पर्य शब्द के ही द्वारा श्रहण करते हैं। लोकव्यवहार का श्राधार शब्द है। मावप्रकाशन का माध्यम शब्द है। श्रज्ञान के श्रन्धकार में प्रकाश की रिश्मयाँ छिटकानेवाला दिवाकर शब्द है। इसीलिए शब्द की गरिमा की गीत सकल शास्त्र गांते हैं। श्रालंकारिकशिरोमणि दर्गडी का यह कथन सर्वया सत्य है:—

इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्। यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारान्न दीप्यते।

--काव्यादर्श १।४

त्रमुग्वेदं के दशममण्डल का एक सुविख्यात स्क (१२५ स्क) इसी वाग् की प्रशस्त स्तुति का उन्मीलन करता है। 'वाग्' ही इस स्क का देवता है। वह कहती है कि जगत् मेरी ही विभूतियों का प्रकाश है, मेरी लीला का लिलत निकेतन है। जगत् मे शिक्तसम्पन्न देवतान्नों की मैं ही शिक्त हूँ। मैं कहो के साथ, वस्तुत्रों, ब्रादित्यों ब्रीर विश्वदेवों के साथ विचरण करती हूँ। मैं मित्रावरुण, इन्द्रामी तथा दोनों ब्राश्वनों का पालन करती हूँ। जिसके ऊपर मैं अनुमह करती हूँ उसे मैं शक्तियों से उम्र बना देती हूँ; उसे मैं तत्वों का साचात्कर्ता ऋषि बना देती हूँ; उसे नितान्त मेथावी बना देती हूँ:—

श्रहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभि:। यं कामये तं तमुगं कृगोमि तं ब्रह्मांगं तमृषिं तं सुमेधाम्॥

ऋग् १०। १२५। ५

वाग् की यह सारगर्भित उक्ति नितान्त तथ्यपूर्ण है। वाग् ही ब्रह्म है जो जगत् का परम अधिष्ठानरूप है। वाग् वै ब्रह्म। उपनिषद् भी इसी की प्रशस्त स्तुति गाते हैं—वाचारम्भणं विकारः। जगत् की उत्पित्त में हम उस परा वाक् के ऐश्वर्य तथा च्रमता का दार्शनिक विवेचन करने इस समय नहीं बैठे हैं। यहाँ हम केवल उसके वैखरीरूप की व्यापकता, विशालता तथा प्रभविष्णुता का संकेतमात्र कर रहे हैं।

श्रालोचको ने वाड्मय में प्रयुक्त शब्दों को तीन भागों मे विभक्त किया है-वेदशब्द, शास्त्रशब्द तथा काव्यशब्द। अति की महिमा है शब्दों की प्रधानता । मन्त्रों में प्रयुक्त शब्दों का न तो हम स्थान-विपर्यय कर सकते हैं श्रौर न पर्याय शब्दों के द्वारा उनका रूपपरिवर्तन कर सकते हैं। जो शब्द जिस रूप में, जिस स्थान पर, जिस प्रकार से प्रयुक्त उपलब्ध होता है उनका वैसा ही ब्रह्ण अभीष्ट होता है। यही है मन्त्र का मन्त्रत्व । जैसे 'त्राग्निमीडे पुरोहित' (त्रपृग्वेद १ । १ । १) में त्राग्नि के स्थान पर न तो समानार्थंक 'विह्न' का प्रयोग किया जा सकता है श्रीर न 'ईडे' के स्थान पर 'वन्दे' का। क्रम भी यही रहेगा, इसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। श्रीर इस शब्दप्रधानता के कारण वेद लोक में प्रभु, स्वामी के समकत्त्व माना गया है। इतिहास, पुराण तथा अन्य शास्त्रों की विलत्त्रणता दूसरे प्रकार की होती है। इनके शब्दों की विशिष्टता उनके द्वारा श्रिमिधीयमान तात्पर्य का माहातम्य है। शास्त्र श्रपने वचनों के द्वारा स्वाभाविक रूप से किसी उपदेश का उपन्यास पाठकों के सामने करता है । वह किसी प्रकार का आग्रह नही दिखलाता-येनेष्टं तेन गम्यताम् । यहाँ शब्दों का प्रयोग अभिषेय अर्थ में ही होता है। इन दोनों से विलक्षण है काव्य जिसमे

शब्द तथा : अर्थं दोनो की अप्रधानता स्वीकृत कर रस के अगभूत व्यापार की ही प्रधानता रहती हैं।

यदि वेद की समता प्रभु से है तथा शास्त्र की सुहृत् से, तो काव्य की समता कोिकलवैनी कान्ता से है। इन तीनों का पार्थक्य सुगमता से इस प्रकार दिखलाया जा सकता है—

| बेद     | = | प्रभु,  | शब्दप्रधान,    | रूपक,       |
|---------|---|---------|----------------|-------------|
| शास्त्र | = | सुहत्,  | ऋर्थप्रधान,    | स्वभावोक्ति |
| काठ्य   | = | कान्ता, | च्यापारप्रधान, | वक्रोक्ति   |

वेद अपने गूढ परोक् अर्थ का संकेत क्ष्यकालक्कार के द्वारा प्रतिपादित करता है। वेद में बहुशः उल्लिखित इन्द्रवृत्रयुद्ध साधारण धरातल पर सपन्न लौकिक युद्ध का निर्देशक नहीं है, प्रत्युत वह रूपक द्वारा इस प्रकृति में प्रतिवर्णकाल में सम्पद्यमान भौतिक युद्ध का संकेत है। वृत्र सर्वत्र वृष्टि के आवरणकारी, मनुष्यों के शत्रुभूत, दैत्य का प्रतीक है और इन्द्र सर्वत्र वृष्टि दानकर जगत् को आप्यायित करनेवाली ऐश्वर्यशालिनी (इदि ऐश्वर्ये इन्द्रतीति इन्द्रः) दैवी शक्ति का प्रतिनिधि है। इस प्रकार 'रूपक' का प्राधान्य विराजता है वैदिक साहित्य मे। शास्त्र का तात्पर्य सरलतया उपदेशदान है और इसके लिए शब्दो का लोकव्यवहार में प्रयुक्त अर्थ ही यहाँ शाह्य होता है। इसलिए स्वामावोक्ति या स्वमावकथन की शास्त्र में प्रधानता है। शास्त्रेष्वस्यैव साम्राज्यम्—दण्डी। परन्तु काव्य का साम्राज्य इन दोनों से विलक्ष्ण है। काव्य का तात्पर्य शिकाप्रदान नहीं है, प्रत्युत चमत्कार उत्पन्न कर श्रोतास्त्रों या पाठकों के हृदय में स्नानन्द का उन्मीलन करना है। इसीलिए वह वक्रोक्ति का स्नाश्रय लेकर कृतकार्य

<sup>\*</sup> १ शब्दपाधान्यमाश्रित्य तत्र शास्त्रं पृथग् विदुः ऋर्थे तत्वेन युक्ते तु वदन्त्याख्यानमेतयोः। द्वयोगु गत्वे व्यापारप्राधान्ये काव्यगीमेवेत्॥

<sup>—</sup>भट्ट नायकः हृदयदर्पश्

वनता है । वक्र का अर्थ है टेढ़ा । वक्रोक्ति का अर्थ हुआ टेढ़ी उक्ति, लोक की सामान्य उक्ति से विलद्धण कथन । वक्रता—बॉकपन—का मूल्य कला मे अत्यधिक है । विहारी ने वक्रतासम्पन्न वस्तुओं मे चितवन तथा तान की गुणना कर 'कला' मे वक्रता की ओर ही संकेत किया है:—

चितविन भौंह कमान, गढ़रचना बरुनी अलक। तरुनि तुरङ्गम तान, आघु बँकाई ही बढ़ै।

-- विहारी बोधिनी ४७

# (8)

# वक्रोक्ति का स्वरूप

वकोक्ति भारतीय श्रालोचनाशास्त्र का नितान्त मौलिक सिद्धान्त है। वकोक्ति काव्य का प्रांग् है—सारतम श्रंश है। विना वकोक्तिके काव्य में काव्यत्व ही विद्यमान नही रहता। उक्ति की वक्रता क्या है ? श्रमिनवगुप्त के श्रनुसार शब्द की तथा श्रर्थ की वक्रता से श्रमिप्राय है इनका लोकोत्तरहरू से श्रवस्थित होना!

शब्दस्य हि वक्रता श्रमिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्णेन रूपेणा वस्थानमिति श्रयमेवासौ श्रलंकारस्यालंकारान्तरभावः।

--लोचन पृ०२०८

साधारण व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करने के लिए सीधे-सादे साधारण शाव्दों का ही प्रयोग करता है, वरन्तु प्रतिभाशाली किव इनसे विलच्चण शाब्दों का प्रयोग करता है तथा विलच्चण अथों की कल्पना करता है। सन्ध्याकाल आने पर रथ्यापुरुष कहता है—सूर्य अस्त हो रहा है, परन्तु प्रतिभासम्पन्न पुरुष कहता है—दिनभर आकाश में चलने से थककर सूर्य प्रतीची दिशा के प्रासाद में विश्राम करने के लिए जा रहा है। साधारण व्यक्ति की उक्ति है—आप कहाँ से आ रहे हैं? परन्तु शकुन्तला की अनन्य सखी अनुस्या राजा दुष्यन्त से पूछती है—किस देश की प्रजा को आपने अपने विरह से उत्सुक बनाया है? यहाँ साधारण जनो के वाक्यों से विलच्चण होने के कारण दूसरे वाक्यों में चमत्कार है। यही है उनकी लोकोत्तररूप से रियति, उनकी वक्रता। स्पष्टतः वक्रोक्ति अलंकारशास्त्र का मौलिक सिद्धान्त है।

### ं वक्रोक्ति श्रलंकार

श्राजकल 'वक्रोक्ति' शब्दालङ्कारं के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसकी उद्भावना खद्र में की। श्रपने काव्यालकार के दूसरे प्रकरण (१-१७ श्लो०) में उन्होंने इसका बड़ा स्पष्ट वर्णन कियां है। उनके श्रनुसार 'वक्रोक्ति' श्राद्य शब्दालकार है। इसके दो प्रकार होते हैं—(१) श्लोष वक्रोक्ति तथा (२) काकु वक्रोक्ति। श्लोष वक्रोक्ति में उत्तरदाता व्यक्ति वक्ता के श्रन्यथा कथित शब्दों का पदमङ्ग कर अन्यथा अर्थ लगाता है और इसी अर्थ को लिंदित कर स्वयं उत्तर देता है। काकु वक्रोक्ति में स्वरिवशेष के कारण दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है। इस प्रकार इस अलकार में विचित्र उत्तर देने के अभिप्राय से वक्ता के वचनों का अन्यथा अर्थ करना समम बुक्तकर किया जाता है। विद्याधर के अनुसार यह अपन्हव के ऊपर अवलिम्बत रहता है अथवा रुप्यक की व्याख्या से यह एक छिपे हुए अर्थ के ज्ञान (गूढार्थप्रतीति) पर आश्रित रहता है। नवम शतक के पूर्वार्ध में महाकवि रत्नाकर ने इसी वक्रोक्ति के दृष्टान्त प्रस्तुत करने के लिए 'वक्रोक्तिप्रज्ञाशिका' नामक काव्य की रचना की है। इस वक्रोक्ति (अभंग श्लोष) का यह सुन्दर उदाहरण इसके स्वरूप को बतलाने के लिए पर्याप्त होगाः—

खोलो जू किवार, ' तुम को हो एतीबार,
'हरि' नाम है हमारो, बसो कानन पहार मे।
हो तो प्यारी 'माघव', तो कोकिला के माथे भाग,
'मोहन' हों प्यारी, परो मन्त्र श्रमिचार मे।
'रागी' हों रँगीली तो जु जाहु काहु दाता पास,
'भोगी' हों छबीली, जाय बसौ जू पतार मे।
'नायक' हों नागरी तो हाँको कहूँ टाँड़ो जाय,
हो तो 'घनश्याम' बरसौ जू काहू खार में॥

इस पद्य में कृष्ण्राधा के परिहास का वर्णन है। कृष्णजी अपना जो नाम बताते हैं, उसी का दूसरा अर्थ करके राधिकाजी उत्तर देती हैं। राधिका का कृष्ण के नामों का अन्यथा अर्थ ये हैं—हरि = बन्दर, माधव=वैशाख मास,

१

मोहन-मोहन प्रयोगं ( मारण, मोहन आदि अभिचार का ); रागी-गवैया। भोगी-सर्प, नायक-चंजारा; घनश्याम = काला बादल।

महाकवि रत्नाकर ने वक्रोक्ति का प्रयोग इसी प्रकार परिहास तथा वाक्छल के लिए अपने काव्यग्रन्थ मे किया है।

रद्रट के अनन्तर प्रायः समय आलङ्कारिको ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार के रूप में ग्रहीत किया है। मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ आदि आलंकारिको के अन्थो में इसी वक्रोक्ति की चर्चा हमें मिलती है। प्रतीत होता है कि वक्रोक्ति की प्राचीन कल्पना अलंकार जगत् से घीरे घीरे उठ गई थी। तमी तो 'वक्रोक्तिजीवितकार' के मत का खण्डन विश्वनाथ ने १४ शतक के मध्य में 'वक्रोक्तेरलङ्कार रूपत्वात्' कहकर एक कटके में कर दिया। परन्तु जानकारों से यह बात छिपी नहीं है कि कुन्तक इस अलंकार वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने के कथमपि प्रस्तुत नहीं है।

### कुन्तक-काञ्यलच्य

श्राचार्य कुन्तक ने श्रन्य श्रलंकारप्रन्यों के रहने पर भी श्रपने नवीन ग्रन्य की रचना का एक विशिष्ट उद्देश्य लिखा है। वह उद्देश्य हैं—लोकोन्तर-चमत्कारकारि वैचिन्यसिद्ध श्रर्थात् श्रलौकिक या श्रसामान्य श्राह्वाद को उत्पन्न करनेवाले वैचिन्य का वर्णन। यही शब्द 'वक्रोक्ति' के तात्पर्य का द्योतक हैं। कुन्तक वक्रोक्ति का पर्याय 'विचित्रा श्रिभधा, (विचित्र कथन) दिया है जिससे स्पष्ट है कि वक्रत्व या वक्रमाव 'वैचिन्न्य' भाव का द्योतक है। कुन्तक ने सचमुच 'वक्रत्व' श्रीर 'वैचिन्न्य' को समानमाव का सूचक शब्द माना है श्रीर इसीलिए वे इन दोनो का श्रलग प्रयोग श्रवन तात्पर्य की सूचना के लिए करते हैं (उदाहरणार्थ व० जी १। १८ पृ० २६; १। २० पृ० ४०)। वक्रोक्ति की व्याख्या कुन्तक ने श्रनेक स्थलो पर की है—(क) शास्त्रादिश्रसिद्धशब्दार्थोपनिवन्धव्यतिरेकि

लोकोत्तरचमत्कारकारि — वैचित्र्यसिद्धये । काव्यस्यायमलंकारः कोऽप्यपूर्वो विधीयते ॥

(पृष्ठ १४), (ख) प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकि (पृष्ठ रेह ), (ग) क्रितिक्रान्तप्रसिद्धव्यवहारसरिए। (पृ० १६५)। इन तीनों व्याख्यात्रों का
स्वारस्य यही है कि शास्त्र या व्यवहार में प्रसिद्ध शब्दीर्थ की रचना से
विलक्षण वस्तु वक्रोक्ति है। हमने पहिले दिखलाया है कि शास्त्र अपने
अभिप्राय की अभिव्यक्ति के लिए या लोक अपने व्यवहार की सिद्धि के
निमित्त शब्द के सामान्य अर्थ को लित्ति कर उसका प्रयोग करता है।
उनका अभिप्राय केवल सामान्य सूचनामात्र होता है और इस सूचना की
सिद्धि सामान्य कथन से ही हो जाती है, परन्तु काव्य का यह उद्देश्य नहीं है।

काव्य का उद्देश्य श्रोताश्रो के हृदय मे श्रलौकिक श्राह्वाद का उन्मीलन है श्रौर यह उन्मीलन तभी सिद्ध हो सकता है जब शब्द का प्रयोग शास्त्रादिकों में मान्य प्रयोगों से दूर हटकर विचित्रता-सम्पन्न हो। श्रथवा लोक व्यवहार में शब्दों का प्रयोग किसी न किसी श्रथ में रूढ़ हो गया है। इन रूढ श्रथों से हमारा परिचय इतना श्रिधिक है कि हमारे लिए उनमें किसी प्रकार का श्राह्वाद रह नहीं जाता है। श्रतः उन प्रचलित प्रकार से स्वतन्त्र प्रयोग में ही वैचित्र्य उत्पादन की स्वमता शब्दों में हो सकती है। यही कुन्तक को स्वीकार है। महिमभट्ट ने भी इसी तात्पर्य को श्रपने ग्रन्थ में समानार्थंक शब्दों में ही श्रिमिव्यक्त किया है—वैचित्र्य की सिद्धि के लिए जहाँ प्रसिद्धमार्ग का परित्याग कर वही श्रर्थ दूसरे ही प्रकार से प्रतिपादित किया जाता हो, वही 'वक्रोक्ति' है—

प्रसिद्धं मार्गमुत्सृज्य यत्र वैचिन्यसिद्धये । श्रन्यथैवोच्यते सोऽर्थः सा वक्रोक्तिरुदाहृता ॥

काव्य का लच्या आलकारिकों ने अपने मत से मिन्न ही प्रकार से किया है। कुन्तक ने 'काव्य' शब्द का प्रयोग शब्द तथा अर्थ—इन दोनों 'के समन्वय के ही लिए किया है। शब्द तथा अर्थ के मञ्जुल समन्वय को लच्चित कर ही 'साहित्य' शब्द प्रयुक्त होता है। कुन्तक दण्डी के समान उन आलकारिक में नहीं हैं जो काव्य में शब्द की ही मुख्यता मानते हैं। महाकवि दण्डी ने 'इष्टार्थव्यविच्छन्ना पदावली' रूप काव्य की सत्ता मानकर काव्य का मौलिक आधार 'शब्द' ही माना है, परन्तु कुन्तक न तो

ď

शब्द की प्रधानता मानते हैं श्रीर न केवल श्रर्थ के सौन्दर्य पर श्रास्था जमाते हैं। उनके लिए तो काठ्य शब्द तथा अर्थ दोनों के मञ्जुल तथा सरस समुच्चय का ही द्योतक होता है । वे स्पष्टतः कहते किन्हीं त्र्रालकारिकों की सम्मति मे कविकौशल से कल्पित कमनीयता से सम्पन्न शब्द ही केवल काव्य होता है तथा अन्य विद्वानों के मत मे रचनावैचित्र्य से चमत्कारकारी वाच्य ही काव्य होता है, परन्तु ये मतं नितान्त चिन्त्य हैं। जिस प्रकार प्रतितिल में तैल रहता है उसी ५कार शब्द तथा अर्थ दोनों में ही काव्यत्व का निवास रहता है, केवल एक में नहीं। काव्य कविप्रतिभा का चमत्कार ठहरा श्रौर प्रतिमा एकमुखी न होकर उभयमुखी होनी चाहिए । शब्दों की माधुरी उत्पन्न कर श्रोतात्रों के कानो को प्रसन्न करनेवाला किव अपनी प्रतिभा का दारिद्रच प्रकट करता है, तो शब्दचमत्कार से हीन, ऋलंकार से विरहित केवल वस्तुमात्र का उपन्यासे करनेवाला कवि उसी प्रकार अपराधी माना जाता है। अतः कविता के श्रासन की स्थिति जमाने के लिए दो स्तम्भ हैं-शब्द श्रीर श्रर्थ । इनके बिना सामरस्य हुए कविता का काव्यवेत्तात्रों के हृदय में श्रानन्द उन्मीलित नहीं हो सकता । इसीलिए कुन्तक का स्पष्ट मत है-

> शब्दार्थी सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि । बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तदिवदाह्वादकारिणि ॥

> > —ব**০** জী০ **१**।७

अर्थात् किन के नकन्यापार से सुशोमित तथा कान्य के नेताओं —सहृदयो— को आह्वादं करनेनाले बन्ध मे रखे गये सहित शब्द और अर्थ ही 'कान्य' कहे जाते हैं।

--व॰ जी॰ पृ॰ ७

१ तेन यत् केषाञ्चिन्मत कविकौशल-कित्पतकमनीयताशियः शब्द एव केवल काव्यमिति । केषाञ्चिद् वाच्यमेव रचनावैचित्र्यचमत्कारकारि काव्यमिति पत्तद्वयमिप निरस्तं भवति । तस्माद् द्वयोरिप प्रतितिलिमिव तैल तद्विदाह्वादकारित्व वर्तते, स पुनरेकस्मिन् ।

इस प्रकार कुन्तक शब्द और अर्थ को काव्यशरीर होने के कारण 'श्रालकार्य' मानते हैं। श्रालकार्य श्रार्थात् मूचित करने योग्य शरीर। ऐसे श्रालकार्य का एक ही श्रालकार मान्य किया गया है श्रीर वह श्रालंकार है—वक्रोक्ति

> डभावेतावलकार्यौ तयोः पुनरलंकृतिः। वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभङ्गी-भणितिरुच्यते॥

व० जी० श१०

वक्रोक्ति—कुन्तक ने वक्रोक्ति को ही केवल सर्वमान्य अर्लंकार कहकर उसका विशिष्ट लक्ष्ण दिया है। वक्रोक्ति = वैदग्ध्यभङ्गीभिणिति। कवि-कर्म की कुशलता का नाम है वैदग्ध्य या विदग्धता। मङ्गी का अर्थ है — विच्छिति, चमत्कार, चारता। मिणिति से तात्पर्य है — कथनप्रकार। इस प्रकार इन तीनो शब्दो का सम्बन्ध एकत्र कर हम कह सकते हैं कि वक्रोक्ति कविकर्म की कुशलता से उत्पन्न होनेवाले चमत्कार के कपर आश्रित होनेवाला कथनप्रकार है। इस लक्ष्ण पर दृष्टिपात करने से कुन्तक के काव्यविषयक सिद्धान्त का पूर्ण परिचय हमें प्राप्त हो सकता है। कुन्तक का सर्वाधिक आग्रह है किवकोशत्त पर. जिसे वे अन्यत्र किवव्यापार के नाम से पुकारते हैं अर्थात् काव्य किव के प्रतिमाव्यापार का सद्धः प्रसूत फल है।

कुन्तक तथा भट्टनायकका मतभेद-

कान्य में न्यापारमुखेन चमत्कार या वैशिष्ट्य की सत्ता माननेवाले दो आलंकारिक हैं—कुन्तक श्रोर मट्टनायक । परन्तु न्यापारप्राधान्यवादी होने पर मी दोनों के मत में स्पष्ट श्रन्तर है। कुन्तक के सम्प्रदाय में कान्य में विशिष्ट श्रमिधान्यापार की प्रधानता रहती है, परन्तु मट्टनायक के मत में रसविषयक चर्वणन्य।पार का प्राधान्य विराजता हैं। कुन्तक ने श्रपनी वक्रोक्ति के लिए 'विशिष्टा श्रमिधा' शब्द का प्रयोग स्वय किया है। कुन्तक की यह

१ वक्रोक्तिजीवितकार-महनायकयोद्धैयोरिप व्यापारप्राधान्येऽविशिष्टेऽपि पूर्वत्र विशिष्टाया ग्रिमिधायाः प्राधान्यम्, उत्तरत्र रसविषयस्य भोगकृत्वापर-पर्यायस्य व्यञ्जनस्य ।

<sup>—</sup>समुद्रबन्ध ऋलं० सर्वस्व टीका ५० ६

श्रमिधा काव्य में गृहीत सामान्य श्रमिधा नही है, प्रत्युत उससे विलन्त्या एक विशिष्ट शक्ति है जिसके भीतर द्योतना तथा व्यञ्जना का भी विशद अन्तर्भाव होता है। कुन्तक ने स्पष्ट ही कहा है कि हमारे सम्प्रदाय में 'वाचक' शब्द से अभिप्राय लोक में सुप्रसिद्ध वाचक से नहीं है। वाचक वही है जो अर्थ की प्रतीति कराता हो श्रीर इस विशिष्ट श्रर्थ मे 'वाचक' द्योतक तथा व्यञ्जक दोनो प्रकार के शब्दों का भी बोध कराता है। इसी प्रकार ज्ञेयरूप धर्म से सम्पन्न होने के कारण 'वाच्य' द्योत्य श्रीर व्यंग्य श्रर्थों का भी प्रतिपादक है । कुन्तक के मत में यही विशिष्टा श्रमिधा नामक व्यापार का प्राधान्य काव्य मे विद्यमान रहता है । परन्तु यह भट्ट नायक की कल्पना इससे नितान्त भिन्न है। वे काव्य में रस की सत्ता मुख्य मानते हैं, परन्तु प्रश्न है कि इस रस निष्पत्ति या रससुक्ति की मीमासा कैसे की जाय १ इसके लिए उन्होंने शब्दों मे 'भोजकत्व' नामक एक विलक्षण व्यापार माना हैं जो अभिधा तथा भावकत्व इन दोनों व्यापारों से भिन्न अथ च स्वतन्त्र होता है। काव्य में इसी, भोजक व्यापार की प्रधानता होती है। यह भोजकत्व है क्या ? इसका चर्वगारूप व्यापार। इस प्रकार काव्य में व्यापारवादी दो प्रख्यात श्रालोचकों का यह मतमेद सूदम बुद्धि से समीक्णीय है।

## कविव्यापार

किव श्रीर सहृदय नामक दोनों कमनीय छोरो को एक मगलमय सूत्र में बॉधनेवाली मधुमय वस्तु का नाम 'किवता' है। इसकी एक छोर पर रहता है किव श्रीर दूसरी छोर पर विराजता है सहृदय। किव काव्य का विधाता है। इसीलिए कुन्तक काव्य में किव के व्यापार की प्रधानता मानते हैं। इससे वे श्रन्यत्र 'वक्र किवव्यापार' (ए० १४) तथा किवव्यापार वक्रता (१।१८) के नाम से पुकारते हैं। 'काव्य' शब्द की व्युत्पत्ति ही

र अर्थप्रतीति • कारित्व - सामान्यादुपचारात् ( द्योतकव्यञ्जकावि ) ताविष वाचकावेव । एवं द्योत्यव्यङ्ग्ययोरर्थयोः प्रत्येयत्वसामान्यादुपचारात् वाच्यत्वमेव । —व० जी० १।८ ए० १५

उसे कविन्यापारप्रधान उद्घोषित कर रही है। कवे: कम काव्यम् = काव्य किं का कर्म या कृति है। ग्रातः कुन्तक की दृष्टि में काव्य को किंवव्यापार के ऊपर अवलुम्बित होने की बात स्वतः सिद्ध्याय सी है। मम्मट ने भी काव्य को । 'लोकोत्तरवर्णनानिपुण-कविकर्भ' शब्द से अभिहित किया है। मम्मट का तात्पर्य है-लोक से उत्तर, श्रलौकिक श्रथवा रस के उद्बोध में समर्थ वर्णना में निपुण कवि का कर्म काव्य है। परन्तु काव्य में व्यापार-मुखेन चमत्कारविधान का निर्देश कुन्तक ने ही किया है। इसीलिए वक्रोक्ति जीवितकार के मत का उपन्यास करते समय रुय्यक ने इसे स्पष्ट स्वीकार किया-व्यापारस्य प्राधान्य च प्रतिपेदे ( त्रालंकार सर्वस्व पृ० ८ )। त्रातः हमारा यह कथन सुसगत है कि कुन्तक काव्य में कविव्यापार की मुख्यता स्वीकार करते हैं। अब विचारणीय प्रश्न है कि यह कविन्यापार किस साधन पर त्राश्रित रहता है ? उत्तर है-प्रतिमा के ऊपर। प्रतिमा का श्राधार ग्रह्ण कर ही कवि काव्यरचना के व्यापार मे व्याप्त होता है। 'ग्रलंकार सर्वस्व' के टीकाकार जयरथ ने पूर्ववाक्य की टीका में कविकर्म को कविप्रतिमा के द्वारा विकसित होने की बात कही है। इस व्यापार के साथ वक्रोक्ति का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि कविप्रतिमा के द्वारा निर्वर्तित वस्तु के विना वक्रोक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती। इस विषय को कुन्तक ने भी विशदरूप से अगीकार किया है। उनकी दृष्टि में काव्य को 'अम्लान-प्रतिमोदि्मन्न-नवशब्दार्थवन्धुर' होना चाहिए। त्र्यकुरिठत प्रतिमा से उन्मीलित नवीन शब्द तथा नूतन ग्रर्थ के साहचर्य से काव्य रमणीय होता है। किसी पूर्व किव के द्वारा व्यवहृत शब्द तथा उन्मीलित ग्रर्थ का पल्ला पकड़ कर यदि कोई व्यक्ति किव के महनीय पद की लालसा से लालायित है तो उसकी यह आशा दुराशामात्र है। कान्य के लिए आवश्यक होता है नवीन शन्द तथा नूतन अपूर्व अर्थ । और इन दोनों की अभिन्यक्ति अम्लान

ŧ

१ व्यापारस्य कविप्रतिभोल्लिखितस्य कर्मणः । कविप्रतिभा-निर्वेतितत्त्वम-न्तरेण वक्रोक्तिरेव न स्यात् ।

<sup>—</sup>जयरथः ग्रल० सर्व० पृ० ८

प्रतिमा के द्वारा ही सम्पन्न हो सकती है। 'प्रतिमा' क्या है १ श्रिमनवगुत के साहित्यगुरु श्रीमह तौत की सम्मति में 'प्रज्ञा' तथा 'प्रतिभा' पर्यायवाची नाम हैं श्रीर इनका तात्पर्य उस काव्यशक्ति से है जो नये नये अर्थ की उद्भावना किया करती है—

# "प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता"।

" कुन्तक की दृष्टि में भी प्रतिभा एक विशिष्ट किवशक्ति है जो पूर्वजन्म के तथा इस जन्म के संस्कारों के पिरपक्व होने से प्रौढ होती है। अनुद्बुद्ध प्रतिभा से किव का कार्य सिद्ध नहीं होता। उसे चाहिए प्रौढा प्रतिभा श्रौर यह इस जन्म के ही नहीं बल्कि पूर्वजन्म के संस्कारों के सुखद परिशाम या परिपाक से ही सिद्ध हो सकती है—

प्राक्तनाद्यतनसंस्कारपरिपाकप्रौढा प्रतिभा काचिदेव कविशक्तिः।
—( व॰ जी॰ पृ॰ ४९ )

इसका निष्कर्ष यही हुआ कि कुन्तक काव्य को प्रतिमा के बलपर अव-लिम्बत किवव्यापार का मधुमय परिणाम मानते हैं। वे किव के लिए व्युत्पत्ति तथा अम्यास को भी आवश्यकता समक्ते हैं, परन्तु प्रतिभा को मुख्य काव्यसाधन मानने के पत्तपाती हैं। यह तो हुई एक छोर की बात—किव के व्यापार की चर्चा। अब दूसरी छोर को भी ओर दृष्टि फेरिए।

### सहद्य

काव्य को दूसरी छोर पर विराजनेवाला भाग्यशाली पुरुप है—सहृद्य। कुन्तक की काव्यभावना में सहृदय के हृदयानुरज्जन का भी विशेष महत्व है। आलोचनाशास्त्र के उदयकाल से ही आलोचकगण काव्य में 'अतिशय कथन' पर आग्रह करते आये हैं। भामह के शब्दों में यह 'अतिशय कथन' 'अतिशय उक्ति' हैं —िकसी निमित्त से लोक को। अतिक्रमण करनेवाला वचन। और इसे ही वे समग्र अलकारों का मूल मानते हैं। वे अतिशयोक्ति को ही

निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिकान्तगोचरम्।
मन्यन्तेऽतिशयोक्ति तामलङ्कारतया यथा॥
—भामह २ । ८५

वक्रोक्ति के श्रमिधान से पुकारते हैं श्रौर इसी के द्वारा श्रर्थ की विशेष रूपेण भावना स्वीकार करते हैं। श्रलकार का सार चमत्कारी श्रंश होने से उनका श्रतिशयोक्ति पर विशेष श्राग्रह है—

> सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते। यत्नोऽस्यां कविता कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना॥

> > --काव्या०२ ( **८**५ -

कुन्तक इस विषय में भामह के ही अनुयायी है। काव्य में वे भी 'अति-शय' मानते हैं। उनकी सम्मति में यह अतिशय हैं—

प्रकर्ष-काष्टाधिरोहः कोऽप्यतिक्रान्त-प्रसिद्ध-च्यवहार-सरिगः

( यह १६५ )

किसी धर्म की अत्यन्त उत्कर्ष की प्राप्त, प्रसिद्ध व्यवहार को अतिकर्मण करनेवाला मार्ग । इसी अतिशय का अस्तित्व काव्य के काव्यत्व का सम्पादक हैं। परन्तु एक विचारणीय प्रश्न यह है कि काव्य में यह अतिशय उद्देश्ड कथन या उट्यटाग उक्ति से भी तो उत्पन्न किया जा सकता है। लोक सौम्यभाव को ग्रहण कर प्रवृत्त होता है। अतः लोकातिका तगोचरता, उससे विल्ल्चणता, तो वे-सिरपैर की वातों के कहने से भी हो सकती है। अतः काव्य को इस विषम मयकर गड्डे में गिरने से वचाने के ही लिए कुन्तक ने 'सहदय' का पल्ला पकड़ा है। काव्य का बन्ध 'तिहदा-हाददायी' अवश्य है। काव्य के मर्म जाननेवाले व्यक्तियों के हृदय में आहाद उत्पन्न करना उसका एक नितान्त आवश्यक गुण होता है। कुन्तक की सम्मति में काव्य में वाच्य, वाचक तथा वकोक्ति का अतिशय तो होना ही चाहिए, परन्तु इनसे भी स्वतन्त्र एक पृथक् वस्तु होती हैं—

१ यस्यामतिशयः कोऽपि विन्छित्त्या प्रतिपाद्यते । वर्णानीयस्य धर्मस्य तद्विदाह्वाद दायिनाम् । —व॰ जी० पृ० १९५

तिह्नत् ह्वांद्कारिता जिसका अन्तर्भाव पूर्वोक्त तीनो वस्तुओं के अतिशय में नहीं किया जा सकता । जिस काव्य ने सहृदयों का अनुरक्षन नहीं किया वह काव्य वक्रोक्ति से मिराइत होने पर भी काव्य की स्पृह्णीय पदवी से सदा विश्वत ही गहता है । इसीलिए काव्य की स्वरूपनिष्पत्ति के लिए ' सहृदय' की भी अधिकारिता है । ध्वन्यालोक ( पृष्ठ १६० ) में आनन्दवर्धन ने भी 'सहृदय' की गरिमा स्वीकार की है । 'सहृदय' की अनेक परिमाषाये ध्वनिकार ने ही दी हैं, परन्तु अभिनवगुत ने जो लक्षण दिया है वह स्पष्ट, विशद तथा आवर्षक है—

'येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद् विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यता ते हृदयसंवादभाजः सहृदयाः'

---लोचन पृ० ११

काव्य के अनुशीलन के अभ्यास से अर्थात् निरन्तर काव्य के अध्ययन तथा चिन्तन से जिनका मनोमुकुर नितान्त, विशद हो जाता है और जो वर्णनीय वस्तु के साथ तन्मय होने की योग्यता रखते हैं वे ही 'सहृदय' हैं। इस शब्द का वृत्तिलम्य अर्थ है—किव के हृदय के साथ सवाद अर्थात् साम्य, एकरूपता धारण करनेवाले व्यक्ति।

संस्कृत की एक प्रौढा स्त्रीकिव विज्जका ने भी एक चमत्कारी ढंग से रिसक की व्यवस्था की है—

कवेरभिप्रायमशब्द गोचरं स्फुरन्तमार्द्रेषु पदेषु केवलम्। वदद्भिरङ्गेः स्फुटरोमविक्रियैजनस्य तूप्णीं भवतोऽयमञ्ज्ञलिः॥

कि के व्यञ्जनाद्योतित गूढ़ श्रिभप्राय को समभकर जो रिसक शब्दों के द्वारा श्रपने हृदयोल्लास की सूचना नहीं देता, प्रत्युत जिसके रोमाञ्चित श्रद्ध की श्रानन्दलहर। का पता चुपके ही बतला देते हैं वही सचा रिसक है--सहृदय है।

--व जी शर्र

१ वाच्यवाचकवक्रोक्तित्रितयातिशयोत्तरम् । · तद्विदाह्वादकारित्वं किमप्यामोदसुन्दरम् ॥ ` ،

कालिदास का यह सुभग पद्य वक्तोंक्त का व्यावहारिक रूप प्रकट करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है:—

भर्तुर्भित्रं त्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाह तत्सन्देशाद् हृद्यनिहितादागतं त्वत्समीपम् । यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां मन्द्रित्नग्धैर्ध्वनिभिरवता-वेशिमोत्तोत्सुकानि ॥

— मेघदूत, पद्य ६६

सखा तेरे पी को जलद प्रिय मैं हूँ, पितवती सँदेसो लै वाको तव निकट आयो सुनि सखी। चले मेरी मन्दी धुनि सुनि विदेसी तुरत ही करें बाञ्झा खोलें पहुँ चि घर बेनी तियन की।।

—लंदमण सिंह

इस पद्य में प्रयुक्त 'स्रविधवे' सम्बोधन पद नितान्त होने से चमत्कारी है। 'अविधवे' पद के अवरामात्र से यद्मपत्नी उन्तुष्ट हो जाती है कि उसका प्रियतम अभीतक जीवित है। 'मैं तुम्हारे पति का मित्र हूँ -- यह वाक्य मेघ के उपादेयत्व का सूचक है। मैं साधारण मित्र नहीं हूँ, प्रत्युत 'प्रिय' मित्र हूँ — इससे रपष्ट है कि पति ने श्रपनी विश्रम्म-कथात्रों को उसे कह रखा है। इस विश्रम्मकथापात्रता के कारण वह उसका सन्देश लेकर श्राया है जिसे उसने श्रपने हृदय मे रखा है। 'हृदयनिहित' पद सावधानता सूचित करता है। शका की जा सकती है कि मेघ में ही ऐसी कौन सी योग्यता विराज़ती है कि इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए वह दूत चुना गया है। इस शका का निरसन कर रहा है 'ग्रम्बुनाह' पद। वह ग्रम्बु-जल का वाहक है। वह स्वभाव से ही वाहक है। अतः यदि वह सन्देश का वाहक वनाकर भेजा गया है, तो उचित ही है। पद्य का उत्तरार्ध मेघ की सहदयता तथा परोपकारिता की सूचना दे रहा है। मन्द्र और स्निग्ध ध्वनि से रास्ते में विश्राम करनेवाले परदेशियों के मुखडी को त्वरासम्पन्न कर देता है। 'श्राम्यता' पद सूचित कर रहा है कि पथिक त्वरा करने में असमर्थ हैं क्योंकि वे थक कर विश्राम कर रहे हैं। 'वृन्दानि' का बहुवचन दिखलाता है कि ऐसा करने का उसे अम्यास है। 'वृन्द' तो स्वय बहुत्व का सूचक है। उसका भी बहुवचन में प्रयोग कर किय मेर्घ के अभ्यास का प्रदर्शन कर रहा है। ध्विन मन्द्र और स्निग्ध है। यह दूत के प्ररोचनायुक्त वाक्यों का द्योतक है। 'पिथ' पद की अभिन्यञ्जना कितनी मार्मिक है। राह चलते हुए परदेशियों के साथ मेरी ऐसी सहानुमूति है, इतना सदय व्यवहार है, तो फिर अपने मित्र के प्रेम से प्रयत्नपूर्विक मैं कितना कार्य कर सकता हूँ, यह स्पष्ट है। परदेसी लोग अवला (प्रयतमा) के विरह में वंधी हुई वेगी को खोलने के लिए उतावले हो रहे हैं। 'अवला' शब्द द्योतित करता है कि उनकी बलहीन प्रियतमाये विरह के दुःख को सहने में नितान्त असमर्थ हैं। वेशिमोल्च के लिए उत्सवले होना परदेसियां के अनुरक्त चित्त का निदर्शक है। पद्य का उत्तरार्ध मेव के स्वभाव का परिचायक है। विरहविधुर परस्परानुरक्त हृदयवाले जित्र किसी कामिजन के समागमधीख्य के सम्पादनार्थ में सहा गृहीतव्रत हू, तव अपने प्रियमित्र के इस स्नेहमय कार्य के लिए क्या मे उपयुक्त न हूँगा ? इस पद्य मे कविवर कालिदास ने जो पदार्थपरिस्पन्द निबद्ध किया है वह समग्र मेधदूत का प्राग्ध है।

इसी प्रकार कालिदास ने सीता वनवास के प्रसङ्ग में यह सुप्रसिद्ध श्लोक निबद्ध किया है।

तामभ्यगद् रुदितानुसारी
मुनिः कुशेष्माहरणाय यातः।
निषाद्विद्धाण्डजदर्शनोत्थः
श्लोकत्वमापद्यतं यस्य शोकः॥
—रघु० १४। ७०

इस श्लोक का अर्थ यह है कि कुश और इन्धन के लिए जगल में जानेवाले मुनि सीता के रोने की आवाज के सहारे उनके पास पहुँच गये। कौन मुनि ? यह वही मुनि थे जिनका निषाद के द्वारा वेधे गये पत्ती (क्रौब्र ) के दर्शनमात्र से उत्पन्न शोक श्लोक के रूप में परिण्त हो गया। स्पष्टतः पद्म के उत्तरार्ध में वाल्मीकि मुनि का सकेत है। फिर उनका प्रसिद्ध अभिधान न

देकर इस प्रकार उनके जीवन की एक महत्त्वपूर्ण घटना की सूचना देकर द्रिवडप्राणायाम करने का कालिदास ने क्यो प्रयास किया ? कुन्तक का समीच्या बड़ा ही मार्मिक है । उनका कहना है । कि पर्यायमात्र के स्थान पर इस प्रकार का गुणवर्णन करुण्रस का नितान्त पोषक है । यह वाल्मीकि की परम कार्कणिकता का अभिन्यञ्चक है । निषाद के द्वारा मारे गये सामान्य पची के दर्शनमात्र से उत्पन्न जिसका शोक रुलोक का रूप धारण कर लेता है, उसका हृदय प्रियतम के द्वारा निकाली गई, गर्ममार से अलस, राजा जनक की पुत्री जानकी के दर्शन से कितना विह्नल तथा व्याकुल हो गया होगा; यह सहृदय पाठक ही संमक्त सकते हैं। अतः करुण्रस के परिपोष के निमित्त व्यक्ति का नाम न देकर गुणों के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति की गई है। कुन्तक के अनुसार यह पद्य 'पर्याय वक्रोक्ति' का सुन्दर उदाहरण है।

(२)

### ऐतिहासिक विकास

कुन्तक ने वक्रोक्ति की कल्पना मामह से ग्रहण की है, क्योंकि भामह ही प्रथम श्रालंकारिक हैं जिन्होंने श्रितिशयोक्ति के रूप में 'वक्रोक्ति' को स्वीकार किया है। वक्रोक्ति के स्वरूप को समम्मने के लिए उसका स्वभावोक्ति से पार्थक्य समम्मना नितान्त श्रावश्यक है। इतना तो निश्चित है कि मामह श्रितिशयोक्ति (= वक्रोक्ति) को काव्य का श्रलंकारसामान्य मानते हैं। श्रितिशय से रहित श्रलंकार श्रलंकारत्व से च्युत हो जाता है। जवतक लोक के सामान्य प्रयोग, वचन, व्यवहार तथा कथन से काव्य मे पार्थक्य न होगा, तब क्या काव्य कभी कथमपि सरस तथा सुन्दर हो सकता है। पामर जनों के न तो शब्द मे ही चमत्कार रहता है श्रीर न उनके वाक्य में ही श्रानन्दोत्पादन की शक्ति रहती है। वे तो केवल व्यवहारमात्र के निर्वाह के लिए, श्रपने सीचे सादे मानों को प्रकट करने के लिए, शब्दों का प्रयोग करते हैं। श्रतः सुद्धदयानुरज्जक काव्य लोकव्यवहार की सामान्य पदावली से सन्तुष्ट नही रह सकता। इसीलिए काव्य में 'वक्रोक्ति' की परमावश्यकता है।

#### भामह

वकोक्ति भामह से भी प्राचीन है, क्योंकि उन्होंने इसके लज्ञण करने की स्नावश्यकता नहीं समस्ती। एक विशिष्ट स्नर्थ में इसका प्रहण स्वीकार कर लिया। निःसन्देह इस स्नालङ्कारिक तथ्य की उद्मावना भामह से पूर्वयुग से सम्बन्ध रखती है। भामह स्नौर दण्डी—दोनो ने इसे परम्पराभुक्त विशिष्ट स्नर्थ में ही श्रहण किया है। भामह के स्नत्सार वक्रोक्ति वचनों की स्नलङ्कृति है। बिना वक्रोक्ति के काव्य में सौन्दर्य की प्रतीति हो नहीं सक्ती। भामह की महत्त्वपूर्ण उक्ति है—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थी विभाव्यते। यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना॥ —२।=५

श्रितशयोक्ति ही वक्रोक्ति है। इसीके द्वारा श्रर्थ की विशिष्ट रूप से भावना की जाती है। किव को इस वक्रोक्ति के सम्पादन का यत करना चाहिए। भला इसके बिना कोई श्रलङ्कार हो सकता है १ भामह की स्पष्ट सम्मित है कि श्रलङ्कार का श्रस्तित्व ही वक्रोक्ति के श्रभाव मे नही रह सकता। हेतु, सूच्म श्रीर लेश को ये इसीलिए श्रलङ्कार मानने के लिए प्रस्तुत नहीं है क्योंकि समुदायरूप से वहाँ वक्रोक्ति का श्रिमधान नहीं होता। वक्रोक्ति से रहित वाक्य 'वार्ता' कहलाता है जैसे—'सूर्य द्वव गया', : 'चन्द्रमा चमकता है', 'चिड़िया 'श्रपने बसेरों मे जाती हैं' इन चमत्कारहीन वाक्यों मे हमें सामान्यरूप से किसी घटना की सूचनामात्र मिलती है। इन सौन्दर्य विरहित सामान्य वाक्यों को मामह 'वार्ता' कहते 'हैं—साधारण 'वात'।

गतोऽस्तमको भातीन्दुर्यान्ति वासाय पित्तगः। इत्येवमादि कि काव्यं १ वार्तामेनां प्रचत्तते॥

--- २|८७

१ हेतुरच सूच्मो लेशोऽ थ नालङ्गारतया मतः। समुदायामिधानस्य वक्रोक्तय निमधानतः॥

इस प्रकार भामह की दृष्टि में 'वक्रोक्ति' से विरुद्ध उक्ति 'वार्ता' है। वक्रोक्ति तथा वार्ता (नीरस चमत्काररहित साधारण वाक्य) में परस्पर विरोध है। वक्रोक्ति का लक्षण स्पष्टरूप से भामह ने अपने ग्रन्थ में कही नहीं दिया है, फिर भी हम उनकी कल्पना को भलीभाँति जान सकते हैं। वक्रोंक्ति का समीकरण अतिशयोक्ति के साथ किया गया है। अतिशयोक्ति का लच्च है—निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिकान्तगोचरम्। बस भामह की वक्रोक्ति यही है—लोकातिकान्तगोचरं वचनम् अर्थात् वह उक्ति जिसमे लोक के, साधारण जन के, कथन का त्रातिक्रमण ( उल्लाइन ) किया गया हो। इस प्रकार लोकोतीर्णता अथवा लोकोत्तरता ही वक्रोक्ति का मुख्य रूप है। परिडतराज जगन्नाथ के अनुसार 'रमणीयता' भी इसी तत्त्व का प्रतिवादन करती है। अपने काव्य के लक्त्य मे उन्होंने इस सिद्धान्त का स्पष्ट वर्यान किया है। वे कहते हैं:--रमणीयता लोकोत्तर-श्राह्लादजनक-ज्ञानगोचरता है। 'लोकोत्तर' से अभिप्राय यह है कि आहाद मे विशेष चमत्कार का उत्पन होना । श्रीर यह होगा श्रर्थ के बारम्बार श्रनुसन्धान करने से । 'तुम्हे पुत्र उत्पन्न हुआ' इस वाक्य के अवरा से आनन्द अवश्य उत्पन्न होता है. परन्त वह लोकोत्तर या ऋलीकिक नहीं होता।

मामह वक्रोक्ति को स्वमावोक्ति का विरोधी नहीं मानते। 'स्वभावोक्ति' में जिस प्रकार की वस्तु रहती है उसी प्रकार उसका वर्णन किया जाता है। परन्तु कोई वस्तु भी अनेक भले और बुरे धर्मों को धारण करती है। ऐसी दशा में चमत्कारजनक धर्मों के वर्णन करने पर ही स्वभावोक्ति उत्पन्न होती है। स्वभावोक्ति में भी किव की कल्पना के लिए स्थान रहता है। किव जिस किसी धर्म का वर्णन कर स्वमावोक्ति का निष्पादन नहीं कर सकता। उसे अपनी बुद्धि के द्वारा आवश्यक तथा अनावश्यक, सुन्दर तथा अमुन्दर धर्मों में विवेचन करना ही पड़ता है। इसलिए स्वभावोक्ति में भी वक्रोक्ति की गुंजायश है। इस प्रकार भामह की सम्मति में काव्य में वक्रोक्ति का ही एकमात्र राज्य है। यह तीन प्रकारों में अभिव्यक्त होता

१ इसीलिए मामह गद्य, पद्य, महाकान्यं, नाटक स्नादि सब कान्य-

है—(१) स्वभावोक्ति—वस्तु जिस प्रकार की है उसी अवस्था का याथातथ्य वर्णन से (अर्थस्य तद्वस्थत्वं स्वभावोऽभिहितो यथा—२।६३); (२) डपमा रूपक आदि अलकारो के द्वारा जिनमे चमत्कारपूर्ण अर्थं की सत्ता विशेषतः लित्ति होती है; (३) रसवद् अलंकार, जिसमे रसभाव आदि का समावेश रहता है।

द्राडी

वक्रोक्ति की कल्पना का विकाश हम दर्गडों के 'काव्यादर्श' में पाते हैं। मामह की अपेद्धा दर्गडी की वक्रोक्तिविषयक मावना स्पष्टतर है। 'स्वभावोक्ति' में चारुत्व का निवास है, परन्तु बहुत ही अल्प मात्रा में। ऐसी दशा में उसे दर्गडी उपमादि अलङ्कारों के समकच्च रखने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। अलङ्कार की कल्पना स्वभावोक्ति से मानो उद्बुद्ध होती है। अतःउसे प्रथम अलंकार (आद्या अलंकृतिः) मानना ही न्यायसगत प्रतीत होता है। इसीलिए दर्गडी ने समअ वाङ्मय को दो प्रकारों में विभक्त कर दिया है:—(१) स्वभावोक्ति तथा (२) वक्रोक्ति। वक्रोक्ति कोई विशिष्ट अलकार नहीं है, प्रत्युत स्वभावोक्ति से पृथक् उपमादि समअ अर्थालंकारों का सामृहिक अभिधान है। और वक्रोक्ति में श्लेष के कारण सौन्दर्यवृद्धि होती है।:—

रलेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम् द्विधा भिन्नं स्वभावोक्ति वक्रोक्तिश्चेति वाड्मयम्॥ —२।३६२

भामह के अनुसार दण्डी 'रसवद्' अलकार को भी वक्रोक्ति के ही अन्तर्गत मानते हैं। इस प्रकार दण्डी ने वक्रोक्ति के तथ्य को विकसित करने का श्लाधनीय प्रयत्न किया है।

भेदों को वक्रोक्ति से युक्त मानते हैं—युक्तं वक्रस्वभावोक्त्या सर्वभेवैतिदिष्यते (१।३०) कवि को 'वक्रवाक्' होना ही चाहिए—

वक्रवाचां कवीना ये प्रयोगं प्रति साधवः ॥ ६।२३

१ हृद्यंगमा टीका का स्पष्ट कथन है—स्वभावोक्तिराद्यालंकारः। वक्रोक्तिशब्देन उपमादयः संकीर्णपर्यन्ता अलंकारा उच्यन्ते। 'तक्षा वाचस्पति' भी इसीका समर्थन करते हैं।

#### वामन

वामन के ग्रलकारग्रन्थ के ग्रनुशीलन से भलीमाँति जान पडता है कि उन्हों ने वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग नितान्त भिन्न ग्रर्थ में किया है। वे पहले ग्रालकारिक हैं जिन्होंने एक विशिष्ट ग्रलकार के ग्रर्थ में वक्रोक्ति का प्रयोग किया है। उद्रट वक्रोक्ति को शब्दालकार मानते थे परन्तु वामन ने इसे ग्रर्थालंकार स्वीकार किया है। ग्रव तक मामह तथा दण्डी के साथ वक्रोक्ति ग्रलकार-सामान्य का स्वक था, परन्तु वामन के साथ वक्रोक्ति एक विशिष्ट ग्रलकार के रूप में ग्रवतीर्ण होती है। वामन का लक्षण है——

साहर्यात् लक्षणा वक्रोक्तिः

का० अ० सू० ४।३।८

साहश्य के ऊपर आश्रित होनेवाली लक्षणा वक्रोक्ति कहलाती है। वामन ने स्तप्टतः कहा है कि लक्षणा होने मे अनेक कारण हुआ करते हैं। उनमे केवल साहश्य के ऊपर आश्रित होनेवाली लक्षणा तो वक्रोक्ति की सज्ञा प्राप्त करती है। परन्तु साहश्य से इतर सम्बन्ध—जैसे सामीप्यादि के ऊपर अवलम्बित लक्षणा वक्रोक्ति नहीं कहलाती। परन्तु आगे चलकर आलकारिको ने वामन के इस संकीर्ण अर्थ को अत्यन्त विस्तृत कर साहश्य से भिन्न सम्बन्ध पर टिकनेवाली लक्षणा को भी वक्रोक्ति के अन्तर्गत माना है। वामन की यह वक्रोक्ति विषयक कल्पना प्राचीन परम्परा से नितान्त विह्मूत है। यह तो दण्डी के अनुसार 'समाधि' नामक गुण है। वामन का उदाहरण है:—

# उन्मिमील कमलं सरसीनां। कैरवं च निमिमील पुरस्तात्॥

श्रर्थात् प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने पर तालाब के कमल तुरन्त खिल-गए श्रीरं कोई तुरन्त बन्द हो गई । यहाँ उन्मीलन तथा निमीलन नेत्र

१ बहूनि हि निबन्धनानि लच्चणायाम् । तत्र सादृश्याल्लच्चणा वक्षोक्तिरिति ।× × × असादृश्यनिबन्धना तु लच्चणा न वक्षोक्तिः । वामन ४ । ३ । ⊏ की वृत्ति

के 'धर्म' हैं। परन्तु साहश्यसम्बन्ध से वे विकास और संकोच क्रमश: स्चित करते हैं। दर्खी ने समाधि गुण के उदाहरण में एतत्समान ही हैउदाहरण दिया है।

श्रानन्दवर्धन

श्रानन्दवर्धन भी भामह के द्वारा निर्दिष्ट तथा उद्धावित वक्रोक्ति से पूर्णरूपेण परिचित हैं। वे भी काव्य में किसी प्रकार के त्रातिशय रखने के पद्मपाती हैं। उनकी स्पष्ट सम्मित है कि सब अलंकारों में अतिशयोक्ति मूल रूप से रक्खी जा सकती है। महाकवियों ने अपने काव्य की शोभा वढाने के लिये अतिशयोक्ति का बहुल प्रयोग किया भी है। ऐसी दशा में अपने विषय में श्रौचित्यपूर्वक श्रतिशयोक्ति को प्रयोग किया जाय तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि काव्य में उत्कर्ष उत्पन्न न हो। अपने मत की पृष्टि में उन्होंने भामह के प्रसिद्ध श्लोक 'सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिः' को उद्भुत भी किया है। वे अतिशयोक्ति के कारण अलंकारों मे चारुता का अतिशय मानते हैं। श्रीर श्रतिशयोक्ति से हीन श्रलंकार को श्रलकारमात्र स्वीकार करते हैं। इस प्रकार सब ऋलंकारों के शरीर स्वीकार करने के कारण निःसन्देह त्र्यतिशयोक्ति सर्वालंकाररूपा है । श्रानन्द का कहना है कि यह श्रतिशयोक्ति दूसरे ऋलंकार के साथ दो प्रकार से संयुक्त हो सकती है-वाच्यरूप तथा व्यङ्ग्यरूप से। व्यङ्ग्य होने पर भी कभी प्राधान्यरूप से श्रीर कभी गौग्रारूप से । इस प्रकार वाच्यरूप से त्रातिशयोक्ति से संकीर्ण होने पर समग्र त्र्यालंकार की व्युत्पत्ति होती है। प्रधानरूप से सकीर्ण होने पर होती है—ध्वनि श्रीर गुण्माव से युक्त होने पर होता है गुणीभूतव्यड्य। इस प्रकार त्रानन्दवर्धन की सम्मति मे अतिशयोक्ति त्रर्थात् वक्रोक्ति काव्य-सौन्दर्य का विशद श्रमिन्यञ्जक है।

१ त्र्रतिशयोक्तिगर्भता सर्वालंकारेषु शक्यक्रिया । ××× तत्रातिशयोक्ति = वर्मलंकारमधितिष्ठति कविप्रतिभावशात्तस्य चारत्वातिशययोगोऽन्यस्य त्व-लंकारमात्रतैवेति सर्वालंकारशरीरस्वीकरणयोग्यत्वेनामेदोपचारात्यैव सर्वालंकार-रूपेत्ययमेवार्थोऽवगन्तव्यः ।
—ध्वन्या • पृ० २०८

# श्रभिनवगुप्त

श्रमिनवगुप्त ने इसी स्थेल की व्याख्या मे वक्रोक्ति के स्वरूप के विषय में वड़ी उपादेय बाते बतलाई हैं। उनका कथन है कि भामह श्रातिशयोक्ति को ही श्रलंकारप्रकाररूप वक्रोक्ति मानते हैं। हस विषय मे भामह की उक्ति नितान्त सन्देहहीन है

# — त्रक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचां त्वलङ्कृतिः — का० त्र १।३६

"वक्रता दो प्रकार की होती है — शब्दवक्रता तथा अभिष्यवक्रता। 'वक्रता' शब्द का तात्रर्थ है — लोकोत्तर रूप से स्थित। लोकोत्तर रूप से अवस्थान होने पर ही अतिशयोक्ति होती है। इसीलिए अतिशयोक्ति अलकार-सामान्य रूप से अंगीकृत की जाती है। अतिशयोक्ति का प्रयोजन भी गम्भीर तथा उपादेय होता है। इस कविर अलकार के योग होने से समस्त मनुष्यों के द्वारा उपमोग किये जाने से पुराना भी अर्थ विचित्रता से उद्घासित होने लगता है तथा प्रमदा, उद्यान आदि वस्तुऍ विशेषरूप से भावित की जाती हैं अर्थात् वे रसमय की जाती हैं।"

अभिनवगुप्त के मत का सत्तेप ऊपर दिया गया है। इससे स्पष्टतः प्रतीत होता कि वे वकोक्ति के व्यापाकरूप से पूर्ण पित्वय रखते हैं। इन्होंने कही भी कुन्तक के मत का निराकरण नहीं किया है और न अभिनवगुप्त के नाम का ही उल्लेख हम वकोक्तिजीवित में पाते हैं। तथापि कई दृढ़ कारणों से

१ शब्दस्य हि वक्रता श्रमिषेयस्य च वक्रता लोकोत्तरेण रूपेण श्रम-स्थानम् इत्ययमेवासौ श्रलकारस्यालंकारान्तरमावः । लोकोत्तरेण चैवातिशयः । तेन श्रतिशयोक्तिः सर्वालङ्कारसामान्यम् ॥ —लोचन पृ० २०८

हमारा अनुमान है कि अभिनवगुप्त कुन्तक के सिद्धान्त-निरूपण तथा विशद विवेचन से भलीभाँति परिचित थे। जो कुछ हो, अभिनवगुप्त की वक्रोक्तितथ्य की मीमांसा अत्यन्त प्रामाणिक तथा विशद है।

श्रानन्दवर्धन का ध्वनिसिद्धान्त इतना मौलिक था श्रीर उन्होंने इसका व्यवस्थापन इतनी युक्तिमत्ता के साथ प्रबल श्राधारी पर किया कि प्राचीन ऋलंकारवादी ऋाचार्यों के ऋनुयायियों को गहरा धका लगा। वे सोचने लगे कि अलंकारसम्प्रदाय में क्या ऐसा कोई तत्त्व नहीं है जो काव्य का मूलभूत आधार माना जाय। इसी प्रतिक्रिया का फल है-वकोक्ति का उदय। इसके अभ्युदय का समग्र श्रेय आचार्य कुन्तक को है। श्रलकारसम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक भामह के सिद्धान्तों की गहरी छानबीन करने पर ही कुन्तक वक्रोक्ति के तत्त्व पर ब्रारूढ हुए । ध्वनि की प्रतिक्रिया भोजराज में स्पष्टत: दीख पडती है। वे ध्वनि को मानते हुए भी प्राचीन काव्य-तत्त्वो की अवहेलना नही करते, प्रत्युत ध्वनि के साथ उनका समन्वय दिख-लाने में ही मोजराज की मौलिकता है। भोज ने भी वक्रोक्ति की कल्पना उसी समय में की । कुन्तक ने कश्मीर मे और राजा भोज ने धारा मे एक ही साथ, परन्तु अज्ञात रूप से, वक्रोक्ति के सिद्धान्त को काव्य के अन्तरंग तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित किया । भोज के अलकारअन्थों में काव्य के अन्य अगो का इतना विस्तृत विवेचन है कि इसके भीतर वक्रोक्ति दव गई, परन्तु कुन्तक की आली-चना प्रासाद का दृढ़ आधार ही है - वक्रोक्ति। इसीलिए वे वक्रोक्तिसम्प्रदाय के भान्य स्राचार्य के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हैं।

१ भरत ने वाचिकानय के प्रसग में लिखा है— नानाख्यातनिपातैरुपसर्गं समासतिद्वतैयुं क्तः सन्धिविभक्तिषु युक्तो विशेयो वाचिकाभिनयः।

—ना० शा० १४।४

त्रिभमवगुत की इस पद्य की ठीका वक्रोक्ति जीवित से विशेष मिलती है। विशेषतः उपग्रह की श्रमिव्यञ्जकता जिसे कुन्तक 'उपग्रह वक्रता' कहते हैं। वे कहते 'श्रम्येरिप सुवादि-वक्रता'। ये श्रम्य कौन हैं १ श्रमुमानतः यह कुन्तक की श्रीर ही सकेत है।

# भोजराज

भोज कुन्तक की समीचा से परिचित न थे, परन्तु कान्य के सौन्दर्य की ग्रांलोचना में उनके द्वारा उद्घावित सिद्धान्त कुन्तक के मान्य सिद्धान्तों से ग्रानुक्ल्य रखते हैं। वे कान्य में वक्रवचनमङ्गी से उत्पन्न चमत्कार से भली-भाँति ग्रामिश्च हैं। उनकी दृष्टि में लौकिक वचन का मुख्य ग्रश है—ध्विन। दोनों की विशिष्टता प्रदर्शित करते समय भोजराज कहते हैं—

वक्रताहीन वचन ही शास्त्र में तथा लोक में 'वचन' के नाम से प्रसिद्ध है श्रोर श्रर्थवाद श्रादि में जो वक्रवचन है वह 'काञ्य' कहलाता है। काञ्य श्रीर श्रकाञ्य, लौकिकवचन तथा किववचन, में श्रन्तर भोज ने स्पष्ट दिखलाया है। लौकिक कथनों में वस्तुश्रों को सुन्दर रूप से कहने में किसी प्रकार का श्राग्रह नहीं है, विलक विना किसी नमक मिर्च मिलाये ही उनकों सीधे-सादे दग से कहना ही उनकी विशेषता है, परन्तु ज्योही हम किसी की प्रशसा करने चलते हैं या निन्दा करने पर उतारू होते हैं, त्योही हम कथन के प्रकार में एक श्रतिशय उत्पन्न कर देते हे श्रीर उसी श्रतिशयकथन—श्रतिशयोक्ति—के सहारे श्रपनी श्रभीष्ट सिद्धि में कृतकार्य हैं। ऐसी दशा में काञ्योपयोगी वचन का उदय होता है। भोज की सम्मित में 'वचन' में जो तात्पर्य होता है वहीं काञ्य में 'वनि' होती है—

तात्पर्य-यस्य काव्येषु ध्वनिरिति प्रसिद्धिः। तदुक्तं 'तात्पर्यमेव

वचन श्रौर काव्य का भेद भोजराज के ही शब्दों मे देखिये— कः पुनरनयोः काव्यवचसोः ध्वनितात्पर्ययोः विशेषः १ उच्यते यद्वकं वचः शास्त्रे लोके च वच एव तत्। वकं यद्र्यवादादौ तस्य काव्यमिति स्मृतिः॥

--श्रेगारप्रकाश

भोजराज का यह कान्यलच्या वकत्व के आधार पर निर्मित हुआ है। इस प्रकार भोज ने तथा कुन्तक ने स्वतन्त्ररूप से भामह की वक्रोक्ति कल्पना को आलोचनाशात्त में पुनः उज्जीवित किया। इसीलिए दोनों का समीच्या अनेक स्थलो पर साम्य रखता है। उदाहरण के लिए कतिपय समानस्थलों का निर्देश ही पर्याप्त होगा-

- (१) कुन्तक ने काव्य या नाटक के अन्तर्गत प्रकरणों में 'अनुप्राह्मानु-प्राहक भाव अंगीकार किया है (वक्रोक्तिजीवित ए० २२५-२६) यही भोज का है—सुश्लिष्ट-सन्धित्व नामक प्रबन्धगुण। उनका कहना है कि काव्य के सर्गों का वर्ण्य विषय एक दूसरे के साथ अनुरूप तथा अनुकूल होना चाहिए, तभी समग्र प्रबन्ध में 'एकवाक्यता' उत्पन्न होती है।
- (२') कुन्तक अड़िरस तथा अड़रस में सामझस्य स्वीकार करते हैं और यह होती है उनकी प्रबन्धवक्रता। इसे ही भोजराज 'रसभाव निरन्तरत्व' नामक प्रबन्ध के अर्थगुणों में अन्यतम गुण मानते हैं। एक रस का प्रबन्ध में अंगीकार वैरस्य का कारण होता है, जिस प्रकार एक रस भोजन भोजन करनेवाले व्यक्तियों के हृदय में विरक्ति ही उत्पन्न करता है, अरुचि ही पैदा करता है, आनन्द नहीं।
- (३) नाटक के भीतर नाटक रखने की व्यवस्था कुन्तक के प्रन्थ में की गई है (ए० २३५) श्रीर इसे ही भोजराज 'गभोङ्कविधान' नाम से प्रवन्ध का सौन्दर्यसाधक गुण मानते हैं। बालरामायण के तृतीय श्रक में सीतास्व-यम्बर नामक नाटक का विधान राजशेखर ने किया है। दोनों ने इसीका हष्टान्त श्रपने प्रन्थों में दिया है।
- (४) काव्य का उद्देश्य चतुर्वर्ग—पुरुपार्थ-की प्राप्ति होता है। कुन्तक इसे प्रबन्धवक्रता का ही एक प्रकार मानते हैं (ए० २४५)। यह प्रकार भोजराज को भी 'महावाक्यार्थ' के नाम से अभीष्ट है। इसे वे शब्दब्रह्म का विपरिग्राम मानते हैं।

इसी प्रकार के अनेक समीक्षण दोनों के अन्थों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इससे भोजराज भी वक्रता या वक्रोक्तिके उपासक प्रतीत होते हैं, परन्तु वे कुन्तक के समकालीन ही हैं। मैने ऊपर कहा है कि दोनो आलोचक एक ही समय, परन्तु नितान्त अज्ञातरूप से, भामह की वक्रोक्ति को पुनरुजीवन देने में व्यस्त थे। अतः न कुन्तक का प्रभाव मोज पर है और न भोज का कुन्तक पर। समकालीन-समीक्षण के साहश्य का यह एक निदर्शनमात्र है। श्रतः वक्रोक्ति की व्यापक तथा मौलिक मावना श्राचार्य कुन्तक की गूढ़ विवेचनाशक्ति का मनोहर विलास है, इसमें कोई भी सन्देह नहीं कर सकता।

# वक्रोक्ति और ध्वनि

कुन्तक के ध्विन के प्रति क्या विचार थे १ त्र्यब इसकी सीमासा करना उचित होगा।

- (१) देशकाल के आधार पर कोई मी आलोचक इन्हे ध्वनिसिद्धान्त से अपरिचित नहीं मान सकता। ये उसी काश्मीर में आनन्दवर्धन से लगभग डेढ़ सौवर्ष पीछे उत्पन्न हुए जहाँ ध्वनि का उदय तथा व्यवस्थापन हो चुका था। इन्होंने अपने अन्य में ध्वनिकार का स्पष्टतः नामनिदेंश किया है, (पृष्ट प्ट.)। अतः आनन्द के सिद्धान्त तथा रचनाओं से इनका पूर्ण परिचय हमें विस्मय मे नहीं डालता। आनन्दवर्धन के प्रति इनकी भूयसी अद्धा स्थान स्थान पर मलकती है। इन्होंने आनन्द के स्वरचित पद्यों को भी वक्रता के उदाहरण के रूप में अनेकत्र उद्घृत किया है। ध्वन्यालोक का मंगल श्लोक स्वेच्छान के सिरिणः स्वच्छ-कियावैचित्र्यवक्रता के उदाहरण में उपन्यस्त किया गया है। इससे इनका ध्वनिसम्प्रदाय से गाढ़ परिचय अभिन्यक्त हो रहा है।
- (२) कुन्तक अभिधावादी आचार्य थे जिनकी दृष्टि मे अभिधाशित ही किंव के अभीष्ट अर्थ के द्योतन के जिए सर्वथा समर्थ होती है, परन्तु यह अभिधा केवल संकीर्ण आद्या शब्दवृत्ति नही है। ये अभिधा का त्रेत्र इतना व्यापक मानते थे कि उसके मीतर लच्चणा और व्यञ्जना का भी पूर्ण रूप से अन्तर्माव सम्पन्न हो जाता था। इन्होंने अपना मत इसी विषय में विशदतया प्रतिपादन किया है। वाचक शब्द द्योतक तथा व्यञ्जक उभय प्रकार के शब्दों का उपलच्चण हैं। दोनों में सामान्यधर्म है—अर्थप्रतीतिकारिता। जिस प्रकार वाचक शब्द अर्थप्रतीति कराता है, उसी प्रकार द्योतक तथा व्यञ्जक शब्द

१ यस्मादर्थप्रतीति-कारित्वसामान्याद् उपचारात् तावपि ( द्योतकव्यञ्ज-कावपि शब्दौ ) वाचकावेव । एव द्योत्यव्यंग्ययोरर्थयोः प्रत्येयत्वसामान्यादु-पचारात् वाच्यत्वमेव ।

<sup>-</sup>व॰ जी॰ कारिका १। ८, पृ॰ १५

भी श्रम ष्ट श्रर्थ की प्रतीति कराते हैं। इसी कारण उपचार से द्योतक तथा व्यञ्जक शब्दों के लिए 'वाचक' का प्रयोग न्यायसंगत ही है इसी प्रकार 'प्रत्येथत्व' (= ज्ञेयत्व) धर्म के सहश्य से द्योत्य श्रौर व्यग्य श्रर्थ भी उपचारदृष्ट्या 'वाच्य' कहे जा सकते हैं। 'वाचक' की कल्पना इन्होंने श्रन्यत्र (ए० १७) विशद शब्दों मे श्रिमिन्धक्त की है—

कविविवित्तत-विशेषाभिधानक्षमत्वमेव वाचकत्वलत्तम् वाचक शब्द वही है जो कवि के द्वारा अमीष्ट विशेष अर्थ के प्रतिपादन् में समर्थ 'होता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कुन्तक ने 'तीनों शब्दशक्तियो— अभिधा, लत्त्रणा तथा व्यञ्जना—को काव्य में स्वीकार किया है, परन्तु लत्त्रणा और व्यञ्जना का अन्तर्भाव इन्होने सुगमता के कार्ण अभिधा के भीतर कर रखा है। अतः अभिधावादी आचार्य होने पर भी कुन्तक की दृष्टि संकीर्ण न थी।

(३) वक्रोक्ति में ध्वनिप्रकार का अन्तर्भाव। कुन्तक की वक्रीकि के विशिष्ट प्रकारों के भीतर ध्वनि के अनेक विभेद सिमिटकर विराजते हैं। (क) कुन्तक ने 'उपचारवक्रता' के अन्तर्गत आनन्दवर्धन की 'अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य' नामक लच्चणामूलक ध्वनि का अन्तर्भाव किया है। साहर्य के अतिशय से जहाँ एक धर्म का दूसरे वस्तु के ऊपर आरोप किया जाता है वहाँ होती है 'उपचारवक्रता'। रुय्यक ने भी इसके भीतर अनेक ध्वनिप्रभिद का सन्निवेश स्वीकार किया है—"उपचारवक्रतादिभिः समस्तो ध्वनिप्रपद्धः स्वीकृत एव''। इसके उदाहरण में कुन्तक ने 'गउणं आ मत्तमेहं' (गउडवहो गाथा ४०६) गाथा दी है आरे आनन्द वर्धन ने इसे ही अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के हष्टान्तरूप में उद्धृत किया है (ध्वन्या ए० ६३)

मत्त तथा निरहङ्कारत्व चेत्न पदार्थों के धर्म हैं, परन्तु यहाँ श्रचेतन वस्तुश्रों—मेघ तथा मृगाक—के धर्मरूप से उपचरित हैं। श्रातः उपचार वकता है—द्रष्टव्य व० जी० पृ० १०१

<sup>,</sup> १ छाया—गगनं च मत्तमेघ धारालुलितालु नानि च वनानि । निरहङ्कारमृगाङ्गा हरन्ति नीला अपि निशाः॥

के 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्विन (वह' ध्विन जिसमे वाच्य अर्थ अन्य अर्थ में परिवर्तित किया जाता है) का निवेश मानते हैं। इस प्रसङ्घ में (पृष्ठ ८८-८६) कुन्तक ने दो उदाहरण दिये हैं— 'ताला जार्ग्रेति गुणा' तथा 'स्निग्धश्यामलकान्तिलिसवियतो'। इन दोनों पद्यों को आनन्दवर्धन ने अर्थान्तर सक्रमित वाच्य के उदाहरण के अवसर पर दिया है (पृ० ६२,६१) इनमें से प्रथम पद्य तो आनन्द की हो रचना हैं। अतः दोनों आचार्थों के उदाहरण भी एक ही हैं। यही वक्रोक्तिजीवित (र।८) के एक पद्य में प्रतीयते' शब्द की व्याख्या करते समय कुन्तक ने स्पष्ट ही ध्वनिकार तथा उनकी ध्विन का निर्देश किया हैं। इस प्रकार आनन्दवर्धन के द्वारा उल्लिखित लक्त्यामूलक ध्विन के दोनों प्रकारों का अन्तर्भाव कुन्तक ने पूर्वोक्त दोनों वक्रोक्तियों में सुवाहरूप से दिखलाया है।

(ग) 'पर्यायवक्रता' में कभी कभी शिलष्ट वृत्तिः से अलंकारान्तर का द्योतन किया जाता है तथा प्रस्तुत वस्तु के ऊपर अप्रस्तुत वस्तु का सम्बन्ध भी आरोपित होता है। ऐसे स्थलों पर कुन्तक ने शब्दशक्तिमृल अनुरणन-रूपं व्यग्यभूत पदध्विन की सत्ता स्वयं शब्दतः समर्थित की है।

इत्थ जडे जगित को नु बृहत् प्रमाण— कर्णः करी ननु भवेद् ध्वनितस्य पात्रम्। इत्यागतं भटिति योऽिलनसुन्ममाथ मातङ्ग एव किमतः परसुच्यतेऽसीः।।

—व० जी० रा⊏

१ यत्र रूढेरसम्माव्यधर्माध्यारोपगर्भता । सद्धर्मातिशयारोपगर्भत्वं वा प्रतीयते॥

२ यस्माद् ध्वनिकारेणः व्यग्यव्यञ्जक-भावोऽत्र सुतरा समर्थितः तत् कि पौनरुकृत्येन।

र एव एच शब्दशक्तिमूलानुरणनरूप-व्यड्ग्यस्य पद्ध्वनेविषयः वहुषु चैवविषेषु सत्स्र वाक्यध्वनेवी॥ —विश्वीष्

श्लोक का आशय है कि इस जड़ जगत् में बड़े भारी कानवाला हाथी क्या रमणीय ध्विन का पात्र हो सकता है? मानो इसीलिए हाथी ने उसके मद के लोभ से आनेवाले भौरे को तुरन्त ही मार भगाया। और अधिक क्या कहा जाय ? वह तो 'मातज्ज' (हाथी तथा चएडाल) ही ठहरा। इस पद्य में 'मातज्ज' शब्द में पर्यायवक्रता विराजती है, क्योंकि यह शब्द शिलष्टवृत्ति से चएडालरूप अप्रस्तुत वस्तु की प्रतीति उत्पन्न कर रूपकालंकार की द्योतना कर रहा है।

प्रस्तुत इस्तीरूप वस्तु में अप्रस्तुत चरडालारूप वस्तु से सम्बन्धारोप होने से अर्थात् रूपकालकार की छाया की सम्पत्ति इस पद्य के सौन्दर्य का कारण है। यह पर्यायवक्रोक्ति का प्रकार पद ध्वनि का ही प्रकार है। इस प्रसङ्ग में कुन्तक ने (पृ० ६५) बाण्मङ के हर्षचरित के दो दृष्टान्त दिये हैं जिन्हें आनन्दवर्धन ने ध्वनि के उदाहरण में पहिले ही प्रस्तुत किया है।

# (४) ध्वनि का स्पष्ट निर्देश—

कुन्तक ने प्रतीयमान ऋर्थ की सत्ता काव्य में स्वतः उद्घोपित की है। श्रव तक वकताप्रकार में ध्वनि के श्रन्तर्भाव की चर्चा हमने की है, श्रव 'प्रतीयमान' श्रर्थ के श्रस्तित्व का स्पष्ट निर्देश किया जा रहा है। (क) कुन्तक ने 'विचित्र' मार्ग में वाक्यार्थ की प्रतीयमानता का विशद उल्लेख किया है। वे स्पष्टरूप से कहते हैं कि वाच्य तथा वाचक की वृत्ति से व्यतिरिक्त व्यग्यार्थ की प्रतीति इस मार्ग मे उन्मीलित होती है। इस विशद उल्लेख से कुन्तक की भावना में कथमि सन्देह नहीं किया जा सकता कि वे भी श्रानन्दवर्धन के समान काव्य मे ध्वनि के सौन्दर्य के पञ्चपाती हैं।

प्रतीयमानता यत्र वाक्यार्थस्य निबध्यते । वाच्यवाचकवृत्तिभ्यामतिरिक्तस्य कस्यचित् ॥

(ख) किसी वस्तु के स्वभाव का सरस समुन्मीलन ;वस्तुवक्रता का ही एक प्रकार है। इसके वर्णन में वक्रोक्तिकार ने लिखा है—वस्तुनो वक्रशब्दैक

१ ध्वन्यालोक पृ० ६६ तथा १२७।

<sup>े</sup> २ वक्रोक्तिज़ीवित १।४०; इसकी व्याख्या के लिए देखिए, वहीं पृ०६४।

गोचरत्वेन वकता '। प्रश्न है गोचरशब्द के प्रयोग की आवश्यकता ही क्या है श्वाचकत्वेन वक्रता से ही काम चल सकता है। कुन्तक का उत्तर है— नहीं, स्वरूप का उन्मीलन शब्दों के द्वारा सर्वत्र वाच्य ही नहीं होता, प्रत्युत व्यंग्यरूप से भी यह उन्मीलन सम्भव है । इसी अभिप्राय को लच्य में रखकर उन्होंने 'गोचर' शब्द का प्रयोग कारिका में किया है। कुन्तक की 'वस्तु-वक्रता' स्पष्टतः आनन्द की 'वस्तुम्विन' है।

(ग) कुन्तक ने अनेक अलंकारों के द्विविध रूप माने हैं—वाच्य तथा प्रतीयमान। रूपक वाच्य भी होता है तथा प्रतीयमान भी। वाच्यरूपक में तो उपमेय और उपमान का अभेदारोप स्पष्ट शब्दों में ही वाच्यरूप से किया जाता है परन्तु प्रतीयमान रूपक मे यह अभेदारोप वाच्यमुखेन न होकर व्यायमुखेन ही प्रस्तुत किया जाता है। इस अलंकार का दृष्टान्त कुन्तक ने दिया है (पृ०१८७)—'लावएयकान्तिपरिपूरित' पद्य जो आनन्दवर्धन की निजी रचना है और जिसे उन्होंने अपने अन्य में (पृ०११०) 'रूपकध्वनि' कहा है। अतः कुन्तक का 'प्रतीयमान रूपक' आनन्द की 'रूपकध्वनि' ही निःसंशय है।

- (घ) इसी प्रकार व्यतिरेकालंकार द्विविध होता है—शब्दव्यतिरेक श्रीर प्रतीयमानव्यतिरेक। शब्दव्यतिरेक कविप्रवाह प्रसिद्ध होता है श्रीर उसके समर्पण की योग्यता शब्दों में स्वतः विद्यमान रहती है, परन्तु प्रतीयमान-व्यतिरेक वाक्यार्थ के केंवल सामर्थ्य से ही बोध्य होता है?।
- ( ह ) उपमा भी दिविध प्रकार की होती है। उपमालकार में तो उपमेय-उपमान का साधर्म्य वाच्य होता है, परन्तु दीपक, निदर्शना स्त्रादि स्रालंकारों

१ वाच्यत्वेनेति नोक्तम्, व्यंग्यत्वेनापि प्रतिपादनसम्मवात् ।

२ शाब्दः प्रतीयमानो वा व्यतिरेकोऽभिधीयते ।
 शाब्दः कविप्रवाहप्रसिद्धः तत्समर्पण्समर्थाभिधानेनामिधीयमानः ।
 प्रतीयमानो वाक्यार्थसामर्थ्यमात्रावबोध्यः ।

<sup>-</sup>व जी पृ २०७

में श्रीपम्य गम्य रहता है। श्रतः उन्हें हम प्रतीयमान उपमा कह सकते हैं।
(च) 'परिवृत्ति' को श्रन्य श्रालंकारिक श्रलंकार मानते हैं, परन्तु कुन्तक ने इसे श्रलंकार्य ही माना है श्रर्थात् परिवृत्ति वर्ण्यवस्तु का स्वरूपाधायक होता है, मूष्याधायक नहीं होता। वे परिवृत्ति का श्रत्यन्तामान कान्य में नहीं मानते, प्रत्युत श्रलंकारत्व का ही निषेध करते हैं। प्रतीयमानता केवल श्रलंकरण की ही साधिका नहीं होती, श्रलंकार्य वस्तु की द्योतिका भी होती है। प्रतीयमान श्रलंकरण से रिकों को श्राह्वाद श्राता है; यह ठोक है, परन्तु श्रलंकार्य भी यदि प्रतीयमान हो, तो भी उनका श्राह्वाद उसी प्रकार सम्पन्न होता है। इसी प्रसन्न में वकोक्तिकार ने प्रतीयमान के तीनों मेदों का निर्देश किया है—वस्तुध्विन, श्रलंकारध्विन तथा रसध्विन । इससे स्पष्ट है कि कुन्तक कान्य में वस्तुध्विन, श्रलंकारध्विन तथा रसध्विन । इससे स्पष्ट है कि कुन्तक कान्य में वस्तुध्विन, श्रलंकारध्विन तथा रसध्विन । इससे स्पष्ट है कि कुन्तक कान्य में वस्तुध्विन, श्रलंकारध्विन तथा रसध्विन । इससे स्पष्ट है कि कुन्तक कान्य में वस्तुध्विन के सत्ता के पत्त्वपाती हैं।

पेतिहासिक हि से कुन्तक आनन्दवर्धन के परचाद्युग के मान्य आलं कारिक हैं। उनका समय आनन्दवर्धन तथा मम्मट के मध्यमाग से सम्बन्ध रखता है। आनन्द ने अपने अन्य मे ध्वनि के विरोधियों का मुँहतोड़ उत्तर देकर ध्वनि को स्वतन्त्र तथा सर्वश्रेष्ठ काव्यतस्व के आसन पर आसीन करा दिया था। कुन्तक भामह के अनुयायी थे। वे अलकारसम्प्रदाय के ही पत्तपाती थे, परन्तु वे ध्वनि जैसे काव्यतस्व की अवहेलना भी नही कर सकते थे। आनन्द ने इतनी युक्तियों से तथा इतनी विवेचकता से ध्वनितस्य का उन्मीलन किया था कि उनका खरडन करना असम्भव नहीं तो दुःसम्भव अवश्य था। ध्वनि पर प्रवल आक्रमण किया महिममह ने, परन्तु समय ने बतला दिया कि उस आक्रमण में उग्रता ही अधिक थी, विवेकशीलता कम। महिममह रस

5-5 6 61

ৰ০ জী০ দূ০ উ০ ই

१ न तु परिवृत्तेः श्रत्यन्तामावोऽस्मामिरिमधीयते वर्णनीयत्वादलड्कृतिः न भवति, इत्यस्माकमिप्रायः। न च प्रतीयमानतामात्रं श्रलंकरणत्वसाधन, श्रलंकार्यवस्तुमात्रेऽि तस्याः सम्भवात्। न च प्रतीयमानं तदलकरणं तिद्वदा- हादकारित्वादिति युज्यते वक्तुम् श्रलंकार्येऽिष तिद्वदाहादकारित्वदर्शनातः, वस्तुमात्रं श्रलंकारा रसादयश्चेति त्रितयोपप्रतेश्च।

को ध्वनि का विषय न मानकर अनुमान का पात्र मानते, हैं, उनमे पाएडत्य श्रधिक है, वैदर्धी कम । क्रन्तक विदर्ध श्रधिक थे, उनकी 'वक्रोक्ति' सचमुच काव्य का एक उदात्त तथा व्यापक सिद्धान्त है श्रीर इसीलिए उन्होंने ध्वनि को इसके अन्तर्गत मानकर अपनी उदारता का परिचय दिया है। यह हो नहीं सकता कि आनन्द से अर्वाचीन आलंकारिक उनके ध्वनिमत को आँख मूँदकर पी जाय। या तो वह खरडन कर अपने मत की युक्तिमत्ता दिखन लावेगा अथवा परम्परया मान्य तथ्यों मे उसका अन्तर्भाव दिखलावेगा ! इनमे प्रथम पत्त था महिमभट्ट का और दूसरा था कुन्तक का। इसमे कुन्तक ही विशेष सफल तथा क्रतकार्य हुए हैं। उनकी सफलता का सबसे अधिक प्रमाण यही है कि यद्यपि उनकी 'वक्रोक्ति' को वक्रोक्तिरूप से ध्वनिमतानुयायी आलो-चकों ने अवश्य ही प्रह्णा नहीं किया, तो भी वक्रोक्ति के अनेक प्रकारों को उन लोगों ने ध्वनि के अन्तर्गत स्वाभार कर लिया है। यह कुन्तक त्रालोचनाशक्ति का डिएडम घ्रोष है। कुन्तक भामह के त्रालंकारसम्प्रदास के पुनर्जीवन मे अवश्य ही कतार्थ नदी हुए, परन्तु उन्होने साहित्य-संसार को एक ऐसी महनीय वस्तु दी जिसे उसने विशुद्धरूप में नही, परन्तु प्रकारान्तर से अङ्गीकार किया है। यह आचार्य कुन्तक के लिए भूषण ही है, दूषण नही।

(8)

## वक्रोक्ति और रस

कुन्तक काव्य मे चमत्कारवादी ग्राचार्य हैं, परन्तु उनका चमत्कारवाद साधार्ण कोटि के चमत्कारवाद से कही ग्रधिक ऊपर उठा हुन्ना है। चमत्कार पाठकों के द्ध्य को श्रनुरज्जन करने में समर्थ होता है, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है। इससे जो लोग मनोरज्जन को ही काव्य का लच्य समस्तते हैं, वे कविता में चमत्कार ही द्वा करते हैं, इसमें न्थ्राश्चर्य ही क्या है १ परन्तु जो लोग उससे ऊँचा लच्य मानते हैं, जिनकी दृष्टि में कविता मानवहृदय की वृत्तियों को रमानेवाली सरस वस्तु है, वे चमत्कारमात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कारवादी किव कविता में जिस चमत्कार को सर्वस्व मानते हैं, वह चमत्कार उक्ति की विचित्रता की

उपज है और इसके अन्तर्गत वर्णविन्यास की विशिष्टता (जैसे अनुपास में), रान्दों की कीडा (जैसे रलेष, यमक आदि में), वाक्य की वक्रता (जैसे विरोधामास, असंगति आदि में), अपस्तुत वस्तुओं की अद्मुतता तथा प्रस्तुत वस्तु के साथ अपस्तुत वस्तु की दुरिधरोहिणी कल्पना (जैसे उत्प्रेता, अतिशयोक्ति आदि में) आदि बाते प्रधानतया आती हैं। यह चमत्कार नितान्त निम्नकोटि का है और इसपर आप्रह बालकिच वाला कवि तया अव्युत्पन्न आलंकारिक ही कर सकता है।

कुन्तक ऐसे निम्नकोटि के चमत्कार की सत्ता काव्य में नहीं मानते। उनकी वक्रोक्ति काव्य का एक महनीय तथा सर्वातिशायी तरव है। इसीलिए इसका अन्य काव्याङ्गों के साथ विरोध कथमपि सिद्ध नहीं होता। भरत-मुनि ने नाट्य की साङ्गोपाङ्ग समीचा कर रसतरव का वैज्ञानिक विवेचन किया है। श्रतः उनके बाद होनेवाला श्रालंकारिक काव्य में रस की सत्ता से स्रनभिज्ञ होगा, यह कथमपि विश्वासयोग्य बात नहीं है। परन्तु सम्प्रदाया-नुसार त्रालंकारिकों की दृष्टि विभिन्न रही है। वे किसी एक विशिष्ट तस्व को ही काच्य की ख्रात्मा या मुख्य चमत्कारजनक साधन मानने के पद्मपाती थे। फलतः उन्होने रस को उस स्वाभीष्ट काव्यसार के श्रन्तर्गत ही मानकर सन्तोष किया है, पर रस की सर्वथा अवहेलना की गई हो, ऐसा तो कहीं भी दिखलाई नहीं पडता। यह मानी हुई बात है कि अलकारवादी आलोचक रस को ग्रलंकार का ही एक विशिष्ट प्रकार मानेगा, श्रौर हुआ भी ऐसा ही है। अलकारवादी भामह रस को 'रसवत्' अलंकार के नाम से काव्य में याह्य त्र्यौर स्पृह्णीय मानते हैं। वक्रोक्तिवादी कुन्तक ने भी भामह के पदों का अनुसरण किया है। वे वक्रोक्ति के कतिपय प्रकारों के ही भीतर रस का समग्र प्रपञ्च श्रन्तर्निविष्ट करते हैं। कुन्तक ने वाक्य की वक्रता ( अर्थात् अलंकार ) के सम्बन्ध में, तथा भिन्न भिन्न मार्गों के प्रसङ्ग में श्रीर प्रबन्ध-प्रकरण्वकता के उपन्यास के श्रवसर पर रस का विशेष मार्मिक विवरण अपने ग्रन्थ में प्रस्तुत किया है। काव्य में रस के उन्मीलन की श्रावश्यकता उन्हें मान्य है, परन्तु इसे स्वतन्त्र स्थान न देकर अपनी वक्रोक्ति के भीतर ही उपादेय मानते हैं।

(१) इतिवृत्त — किव काव्य मे या नाटक में इतिवृत्त के ऊपर अपनी कथावस्तु का विन्यास करता है। इतिवृत्त कमी तो प्राचीन परम्परा से सम्बन्ध रखता है और कभी कभी किव अपनी कल्पना से उसके अंशों को परिवर्तन कर उसे एक नवीन शैली में ढालता है। संस्कृत के मान्य आलोचकों की दृष्टि में काव्य में इतिवृत्त का स्थान सदा गौण रहा है। इतिवृत्त का साङ्गोपाङ्ग विवरण ऐतिहासिक के अधिकार दोत्र में आता है, किव के कल्पना दोत्र में नहीं। किव प्राचीन कथा को हुबहू उसी रूप में लिखने नहीं बैठा है। उसका काम ओताओं के कथाविषयक कौत्हल की वृति नहीं है, वर उनके मनोरखन करने के लिए अपनी कोमल कल्पना का प्रयोग नही करता है। उसका उद्देश अतीव महान् होता है। इसीलिए अन्तक ने कविवाणी की यह यथार्थ प्रशसा की है—

निरन्तरसोद्गारगर्भसन्दर्भनिर्भराः । गिरः क्वीनां जीवन्ति न कथामात्रमाश्रिताः ॥

व० जी० पृ० २२५

कथामात्र के ऊपर आश्रय लेनेवाली किववाणी चमत्कारशूत्य, निर्जीव होती है, परन्तु निरन्तर रसोन्मीलन से आप्लुत सन्दर्भ पर अवलिम्बत किववाणी सचमुच जीवनीशिक्त से परिस्फुरित होती है। इस प्रसङ्ग मे कुन्तक आनन्दवर्धन के ही सिद्धान्त का शब्दान्तरों मे प्रतिपादन करते हैं। आनन्द ने वहुत ही ठीक कहा है—

न कवेरितिवृत्तनिर्वहर्णेन किञ्चित् शयोजनम् । इतिहासादेव तत्-सिद्धेः—(ध्वन्यालोक पृष्ठ १४८)

श्रयात् इतिवृत्त—इतिहासप्रसिद्ध घटना—का निर्वाह कवि का प्रयोजन नही होता, क्योंकि इतिहास से ही इसकी सिद्धि हो जाती है। श्रतः रसोन्मेष ही किव का मुख्य तात्पर्य है। यह तुलनात्मक विवेचन कुन्तक के रस-विषयक मन्तव्य का स्पष्ट द्योतक है। किव की वाणी रसनिर्मर होनी चाहिए!

(२) कुन्तक के अनुसार वस्तु का स्वभाव कार्व्य मे अलंकार्य होता है, अलंकार नहीं। कान्य में निबद्ध स्वभाव चेतन, अचेतनभेद से दो प्रकार

का होता है। चेतन वस्तु का स्वभाव मुख्य होता है और श्राचेतन पदार्थों का गौण । चेतन देवता, श्रमुर तथा मनुष्य का स्वभाव उस दशा में श्रतीव रमणीय तथा चमत्कारी होता है जब वह कमनीय रस के परिणेष से मनोहर हो। श्रर्थात् काव्य में रस-पेशल स्वभाव समधिकरमणीय श्रलंकार्यवस्तु होता है। इस प्रकार कुन्तक वस्तु-स्वभाव के मनोहर होने मे रस-पेशलता को प्रधान कारण मानते हैं। इसके उदाहरण में उन्होंने विक्रमोर्वेशी के चतुर्थ श्रद्ध में विप्रलम्भश्रद्धार का तथा 'तापसवत्सराज' नामक नाटक के द्वितीय श्रद्ध में करणरस के द्योतक पद्यों को दिया है। कुन्तक ने श्रपने कथन के उदाहरण में कालिदास का यह विप्रलम्भद्योतक पद्य उद्घृत किया है:—

तिष्ठेत् कोपवशात् प्रभाविपहिता दीर्घे न सा कुप्यति । स्वर्गायोत्पितता भवेन्मिय पुनर्भावार्द्रमस्या मनः । तां हर्तुं विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवितनीं सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयतिति कोऽयं विधिः ॥

—विक्रमोर्वशीय ४।२ के है। वह स्वपनी प्रियत

उर्वशी के विरह में उन्मत्त पुरुरवा की यह उक्ति है। वह अपनी प्रियतमा के अकारण अन्तर्धान से इतना लुड्ध हो गया है कि उसका चित्त एक निश्चय के अपर दृढ नहीं होता। वह नाना कल्पना किया करता है और स्वय उन्हें भ्रान्त तथा असत्य सिद्ध करता है। वह सोचता है कि संभवतः कृद्ध होकर मेरी, प्रियतमा दिव्यशक्ति, के बल, पर कहीं छिप कर है। परन्तु दूसरे च्या उसके मन में यह विचार आता है कि वह बहुत दिनों तक कोप

-वं जी० ३।७

श्रक्तिष्टः कदर्थनाविरहितः प्रत्यप्रतामनोहरो यो रत्यादिः स्थायिभावः, तस्य परिपोषः शृङ्गारप्रभृतिरसत्वापादनम्—स्थाय्येव रसो भवेदिति न्यायात तेन मनोहरं हृदयहारि ।

- वही पृ० १५० ( वृत्ति )

१ मुख्यमिक्लष्टरत्यादि-परिपोपमनोहरम्।

नहीं करती थीं । तो क्या वह स्वर्गलोक में उड़ गई है ! परन्तु उसका मन तो मेरे ऊपर नितान्त स्नेह से स्निग्ध था । मेरे सामने रहने पर उसे हर ले जाने की ज्ञमता असुरों में भी नहीं है; परन्तु वह मेरे नेत्रों से सदा के लिए श्रोमल हो गई है । हे भगवन, यह मेरा कैसा भाग्य है ! उन्मत्त पुरुरवा, के स्वभाव का कवि-कृत चित्रण विप्रलम्म श्रृद्धार का विशेपरूपेण परिपोषक है । इससे स्पष्ट है कि कुन्तक चेतन वस्तुओं के स्वभाववर्णन में रसजन्य चमत्कृति के परम उपासक हैं।

प्रकार उस समय प्रकट होता है जब चेतन तथा जड़ (लता, नदी, पर्वत श्रादि) पदार्थों का स्वरूप रस के उद्दीपन करने की योग्यता से सज़ित दिखलाया जाय। किन प्रकृति का वर्णन स्वतन्त्र रूप से भी करता है तथा रसोद्दीपन सामग्री के रूप में भी। कुन्तक प्रकृति के पदार्थों में रसोद्दीपन की ज्ञाता को निशेष महत्त्व देते हैं। वसन्त के समय में कोकिल की कृक सहज-रूप से ही उठती है। परन्तु यदि वही मनस्विनी नायिका के श्राममान को चृरचूर कर देने में समर्थ वर्णित हो तो हमारे श्रालोचक की दृष्टि में यह कमर्मीय वाक्यवकता होगी। श्रुङ्गरस के उद्दीपक होने से कालिदास का यह वर्णन कुन्तक की दृष्टि में नितान्त सरस तथा रचिकर है—

चूताङ्कुरास्वादकषायकण्ठः पुस्कोकिलो यन्मधुरं चुकूज । मनस्विनीमानविधातदृत्तं तदेव जातं वचनं समरस्य ॥

कुमार० ३।३२

श्राम्न के श्रद्धर के श्रास्वाद से मधुरकएठ कोकिल जो मीठी बोली बोल रहा या वही मनस्विनी स्त्रियों के मान को दूर करने में नितान्त समर्थ कामदेव का वचन वन गया।

१ रसोद्दीपन सामध्ये—विनिबन्धन—वन्धुरम् । चेतनानाममुख्याना जडाना चापि भूयसा ॥ —व० जी०. ३: । ३७ ( पृ० १५३ )

(४) रस को स्व शब्द से अवाच्य माननेवाले आनन्दवर्धन की सम्मति कुन्तक को भी मान्य प्रतीत होती है। इसी प्रसंग में इन्होंने उद्भट के सिद्धान्त को प्रवल खरडन किया है। श्राचार्य उद्भट का विशिष्ट मत है कि रस 'पञ्च-रूप? होता है-पञ्चरू गः रसाः श्रर्थात् रस का श्रविभीव इन पाँच रूपों से होता है (१) स्व शब्द से (रस के वाचक शृङ्गार, हास्य वीर श्रादि शब्दों से ), (२) स्थायीमाव से, (३) संचारीमाव से, (४) विभावों से, (५) त्राभिनय से । इस प्रकार उद्भट रस को श्रिभिधा प्रतिपाद्य विषय मानते हैं। इसका विस्तार के साथ खगुडन स्नानन्द-वर्धन ने ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में किया है। उनका कथन है कि रस विमवादिकों के द्वारा व्यङ्गय होना है, स्वशब्द के द्वारा कथमपि वाच्य नहीं होता । यदि रस इस प्रकार वाच्य होने लगेगा तो सूखे वृत्तकथन से भी रस का श्रानन्द श्राने लगेगा। उस मुन्दरी को देखकर 'मेरे हृदय में शृङ्गार उलक्ष हुआ, यह कोरा वाक्य भी उद्घट की मान्यता के अनुसार रस का उद्दीन करेगा । परन्तु क्या रससामग्री से विरहित इस वाक्य से रस की कथमपि प्रतीति होती है ! सहृदयों का अनुभव तो इसका उत्तर निषेधरूप से ही देता है । जिस प्रकार खाली लड्डू के नाम लेने से नाम लेनेवाले का मुँह मीठा नही होता उनी प्रकार रस-शब्दमात्र से भ्रानन्द का उद्रेक नहीं होता । श्रानन्दवर्धन का यही मान्य सिद्धान्त है श्रीर श्राचार्य कुन्तक भी इसी मत के श्रनुयायी हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। उन्होंने उद्घट की हॅसी उड़ाते हुए लिखा है कि यदि 'स्व' शब्द से श्रमिधीयमान पदार्थ श्रुति-पथ में श्राते ही चेतन व्यक्तियों के चर्वण-चमत्कार को उत्पन्न करते हैं; तो घृतपूर, श्रपूप, अप्रादि पदार्थ 'स्व' शब्द से प्रतिपादित होते ही श्रोतात्रों का आस्वाद उत्तन

२ रसवत् दर्शितस्पष्टश्रङ्कारादिरसादयम् । स्वशब्दस्थायिसंचारिविभावाभिनयास्पदम् । —अद्धट का० ॥ ४ । ३ करने लगेगे। तब तो समय सुखों की उत्पत्ति रम्य वस्तुत्रों के नामग्रहण से ही हो जायेगी। परन्तु क्या कभी जगत् में ऐसी घटना घटती है। केवल नामग्रहण से वस्तु की पूर्ण अनुभूति मानने में सबसे बड़ा दोष यह है कि लोकानुभव इसका एकदम विरोधी है। यदि ऐसी अनुभूति सम्भव होती, तो मालपूत्रा का नाम लेते ही जीभ में उसका ग्रास्वाद होने लगता तथा घी
का नाम लेते ही जीभ पिच्छिल हो जाती। इसी प्रकार रसशब्द के
उचारण से रस की ग्रनुभूति की कथा है। ग्रतः उद्घट का सिद्धान्त प्रमाणों
के हढ़ श्राधार पर कथमि नहीं टिकता।

(५) रसवत् अलंकार—प्राचीन आलंकारिको ने रस को अलंकार के रूप मे ही गृहीत किया है। इसका नाम है—रसवत् अलंकार। अलंकार सम्प्रदाय के अनुयायी आलोचकों ने रस को अलकार रूप आंगीकार कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समस्ती है। इस अलकार के स्वरूपनिर्देश में भी किञ्चित् पार्थक्य परिलच्चित होता है। मामह, दर्ग तथा उद्भट —इन तीनों आलोचकों की समीचा में रसवत् अलकार के स्वरूप में किञ्चित् भिन्नता होने पर भी एक सर्वमान्य तस्त्व है और वह यह है कि यह कविता का भूषण्मात्र है, काव्य का केवल अलंकार ही है। आनन्दवर्धन के मत में रसवत् का स्वरूप किञ्चत् विलच्चण् होता है। परन्तु कुन्तक का मत इन समस्त प्राचीन मान्य आलकारिको से भिन्न है। उन्होंने अपने मत की स्थापना के लिए इनके लच्चणों का व्यापकरूप से खरडन किया है। कुन्तक कहते हैं कि जिस प्रकार स्वभाव की उक्ति काव्यवस्तु से पृथक् नहीं होती, उसी प्रकार रसवत् अलंकार में स्वरूप से भिन्न किसी अन्य पदार्थ का प्रतिभासन नहीं होता। समस्त अलंकार में स्वरूप से भिन्न किसी अन्य पदार्थ का प्रतिभासन नहीं होता। समस्त अलंकार

१ सर्वस्य कस्यचिद् उपभोगसुखार्थिनः तैरुदारचिरतैः श्रयत्नेनैव तदिभ-धानमात्रादेव त्रैलोक्यराज्यसम्पत्सौख्यसमृद्धिः प्रतिपाद्यते इति नमस्तेभ्यः । —व० जी० पृ० १५६

२--भामह० का० ग्रा० ३।६

३---दगडी-काव्यादर्श २।२८०।८१

४--- उद्भट का० अ० ४।३

कारों के विषय में हम कह सकते हैं कि उनकी प्रतीति के अवसर पर प्रत्येक आलोचक को स्पष्ट मालूम पड़ता है कि यह अलंकार्य है और यह अलंकरण है अर्थात एक स्वतन्त्र वस्तु है जिसकी शोमा का विधान अलंकारों के विन्यास से किया जाता है। अलंकार्य की सत्ता पृथक होती है और अलंकारों का अस्तित्व उससे अलग होता है। परन्तु रसवत् अलकार से सम्पन्न पद्यों की समीचा करने पर हमे स्वरूप से, वस्तुरूप से, मिन्न किसी भी भूषणसम्पत्ति की प्रतीति नहीं होती। प्रथानका से वए यमान शृङ्गारस तो काव्य मे अलंकार्य होता है, तब उससे मिन्न वस्तु ही कहाँ रहती है जिसे हम अलंकार के नाम से अमिहित करते। आचार्य दएडी के रसवत् अलकार के हष्टान्त पर दृष्टिपात की जिए—

मृतेति प्रेत्य संगन्तुं यया मे मरणं मतम्। " सैवावन्ती मया लब्धा कथमत्रैव जन्मनि।। - ' —काव्यादर्श २।२८०

वत्सराज उदयन ने वासवदत्ता के विरह में अपने प्राणों की आहुति देने का विचार कर लिया है। उसने सुन रखा है कि वासवदत्ता इस लोक को छोड़कर परलोक चली गई, परन्तु इसी लोक में उससे फिर मेंट हो जाती है। इस पर उदयन की उक्ति है—वह मर गई है, यह जानकर परलोक में उससे संगम की इच्छा से प्रेरित होकर मैंने स्वयं मरण का विचार कर लिया था, परन्तु वही अवन्ति की राजकुमारी वासवदत्ता कैसे इसी जन्म में मुक्ते प्राप्त हो गई ? इस पर दणडी की समीचा है कि इस पद्य में रित प्रकर्ष को प्राप्तकर श्रृद्धारह्म में परिण्त हो जाती है और इस प्रकार यह वचन रसवत् अलकार से, युक्त है—

••••••••रितः श्रङ्कारतां गता। • रूपबाहुल्ययोगेन तदिदं रसवद् वचः॥

—काव्यादशं २। २८१

इस पर कुन्तक की समीन् है कि इस पद्य में उदयन की जिस रित के परिपोष से सम्पन्न चित्तवृत्ति का वर्णन है वह स्वतः काव्य का शरीर है।

उसका श्रतिरिक्त किसी श्रन्य वस्तु की भावना ही यहाँ नहीं होती। श्रतः इसे श्रलकार्य मानना उचित है, श्रलकार नहीं। कुन्तक के सिद्धान्त की छोतना यह पद्य समुचित रूप से कर रहा है—

# श्रतंकारो न रसवत् परस्याप्रतिभासनात्। स्वरूपाद्तिरिक्तम्य शब्दार्थासंगतेरि ।

-व जी ३ । १०

रस के ऊपर कुन्तक का इतना श्रिधिक श्राग्रह है कि वे रसंवत् को सब श्रलकारों का जीवित मानने के लिए प्रस्तुत हैं नथा उसे वे काव्य का सर्वस्व श्रद्धीकार करते हैं । ऐसी दशा में वक्रोक्ति को वेवल चमत्कारवाद मानकर कुन्तक को केवल शब्दचमत्कारवादी मानना उचित नहीं । उनका रस के प्रति श्राग्रह ध्वनिकार श्रानन्दवर्धन से किसी प्रकार न्यून नहीं है । वे स्वभाव तथा श्रलकार के समान रस की प्रतीति में कविकौशल को ही जीवित मानते हैं । यह उनके व्यापारप्राधान्य के सिद्धान्त से सर्वथा श्रजुकूल ही है।

(६) प्रबन्धवकता तथा प्रकरण्वकता के अनेक प्रकारों के भीतर भी कुन्तक ने रसचमत्कार का अन्तर्भाव किया है। रसोन्मेष के प्रति पच्चपाती किव का मुख्य कर्तव्य होता है मौजिक कथानक में विद्यमान अंगी रस को सर्वथा त्याग कर उसके स्थान पर सन्दर्भानुसार नवीन रस का उन्मीलन

र यथा स रसवन्नाम सर्वालङ्कारजीवितम् काव्यैकसारता याति .....।

—व**०** जी० पृ० **१**७४

रसस्वमावालंकारणा सर्वेषां कविकौशलमेव जीवितम्।
 —व० जी० पृ० १४६

<sup>9</sup> कुन्तक की विस्तृत त्र्रालोचना के लिए देखिए वक्रोक्तिजीवित पृष्ठ १५७—१६१

X

करना । कुन्तक ने इसके दृष्टान्त में ,महाभारत तथा रामायण के कथानक पर निर्मित कई नाटकों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आनन्दवर्धन की मान्यता के श्रानुसार महाभारत का मुख्य रस शान्तरस है, परन्तु महाभारतीय कथा के आधार पर निर्मित वेखी संहार नाटक में संदर्भ की रच्चा के निमित्त शान्तरस का परिहार कंर दिया है श्रीर उसके स्थान पर वीररस का उन्मीलन किया गया है। रामायणीय कथा पर त्राश्रित उत्तररामचरित मे भवभूति ने मूल करुण्रस का परिहार कर नाटकीय वस्तु के सौन्दर्य तथा सरसता की रता करने के लिए शृङ्गाररस को प्रधान रखा है। इतना ही नहीं, श्रङ्गीरस तथा अंगरस में भी परस्पर सामञ्जस्य रहेना नितान्त आवश्यक होता है। भोजराज इसे 'रसभावनिरन्तरत्व' नामक प्रबन्ध का अर्थगुण मान्ते हैं। वे एक ही रस की काव्य में निष्पत्ति कथमि स्पृह्णीय नहीं मानते। जिस प्रकार एकरस वाले भोजन से भोक्ता को विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार एकरस के ग्रहण से कान्य में वैरस्य उत्पन्न होता है। मानव स्वभाव से ही समता का पद्मपाती नहीं होता, वह एकरसता से बिल्कुल ऊ जाता है। मीठे से मीठे भोजन करने पर भी वह चटनी चाटने के लिए बेचैन रहता है, परन्तु चटनी श्रीर भोजन दोनों में श्रनुकूलता होनी चाहिए।

# "भोजनस्यैव एकरसस्य प्रबन्धस्यापि वैरस्यमपाकरोति"

त्रुगंगरस तथा त्रंगरस के परस्पर त्रानुकृत्य का यही महनीय सिद्धान्त है जिसे कुन्तक भलीभाँति मानते हैं। प्रबन्ध की वकता का एक ग्रन्य प्रकार तब होता है जब किन उत्तरवर्तिनी कथा में विरसता होने से उसका पित्याग कर देता है और इतिहास के एकदेश का ही विधान ग्रपने प्रन्थ में करता है। उदाहरणार्थ मारवि के किरातार्जुनीय महाकान्य की कथावस्तु का परीक्ण कीजिए। किन ने ग्रन्थ के ग्रारम्भ में दुर्योधन के निधन तक का वृत्त

इतिवृत्तान्यथावृत्त - रससम्पदुपेत्तया । रसान्तरेण रम्येण यत्र निर्वहर्ण भवेत् ॥ —वही ४ ।१६ ( ए० २३८ )

वर्ण्यत्वेन सकेतित किया है, परन्तु किरात के साथ अर्जुन के युद्ध तथा पाशुपतास्त्र की प्राप्ति तक ही कथा निवद्ध की है। इसका कारण है प्रकृतः रस की परिपोषकता। यह निवद्ध कथा नायक अर्जुन के अनुपम विक्रम तथा अलौकिक शौर्य की परिचायिका है। अतः मारिव ने अपनी काव्यवस्तु यही तक सीमित रखकर कवित्व का पूर्ण परिचय दिया है। यह भी एक प्रकार की प्रवन्धवक्रता है।

यह अनुशीलन हमे इसी परिणाम पर पहुँचाता है कि कुन्तक कान्य में रस के सूद्म उन्मेप के गौरव को मलीमॉित जानते थे, वे कान्य के मर्म से परिचित थे। रस कुन्तक की वक्रोक्ति के नाना प्रकारों में से एक सुन्दर प्रकार है। उसकी महत्ता का पता इसी बात से चलता है कि उन्होंने रस को प्रवन्थवक्रता के कितपय मेदों में अन्तभू ते माना है। रस का साचात् सम्बन्ध कान्यवस्तु से हैं। वस्तु का स्वरूप ही कान्य का वास्तव शरीर है। शरीर रहने पर ही भूषण शोमाधायक होते हैं। इसी प्रकार वस्तुस्वरूप की सत्ता होने पर ही वक्रोक्ति उसकी शोमा-सम्पत्ति को बढाती है और यह वस्तु स्वरूप अलंकार्य है, अलंकरण नहां। इस वस्तुस्वरूप का एक नितान्त मनोहर प्रकार है रसपेशलता। रस से पेशल, श्रुद्धार से सुकुमार वस्तु ही कान्य में मनोहर शरीर का स्थान ग्रहण कर सकती है। इसलिए कुन्तक रसवत् अलंकार को प्राचीन आलकारिकों के समान कान्य का बाह्य उपकरण, बाहरी अलकरण नहीं मानते, प्रत्युत वे उसे कान्यवस्तु का स्वरूपाधायक मानते हैं। रस

१ रिपुतिमिरमुद्दस्योदीयमानं दिनाठौ
दिनकृतिमव लद्दमीत्त्वा समम्येतु भूयः
—िकरात १ । ४६
२ त्रेलोक्यामिनवोल्लेखनायकोत्कर्षपोषिणा ।
इतिहासैकदेशेन प्रवन्धस्य समापनम् ॥
तदुत्तरकथावर्ति—विरसत्विज्ञहासया ।
कुर्वीत यत्र सुकविः सा विचित्रास्य वक्रता ॥
—व० जी० ४ । १८, १६ । पृ० २३६

की सत्ता रहने पर कविता का शारीर सुन्दर, पेशल तथा मनोहर होता है। इस प्रकार कुन्तक की दृष्टि में रस का काव्य के साथ सम्बन्ध नितान्त अन्त-रङ्ग तथा घनिष्ठ है। हमने सप्रमाण सिद्ध किया है कि वे आचार्य उद्भट के समान काव्यरस को 'स्वशब्दवाच्य' नहीं मानते, प्रत्युत रस को आ्रानन्द-वर्धन के समान ही 'स्वशब्दावाच्य' ( ऋपने शब्दों के द्वारा वाच्य नहीं ) मानते हैं। इससे कुन्तक व्यञ्जनावादी आनन्दवर्धन के ही सम्प्रदायानुसारी प्रतीत होते हैं। परन्तु दोनों का पार्थक्य' बताते समय मैंने ऊपर दिखलाया कि वक्रोक्तिवादी आचार्य होने से कुन्तक अभिधा को ही काव्य में समधिक महत्त्व तथा प्रामाएय देते थे, परन्तु उनकी 'स्रभिघा' एक सामान्या आद्या वृत्तिके रूप में गृहीत न होनी चाहिए, प्रत्युत एक व्यापक शब्दव्यापार के रूप में उसका ग्रहण स्रभीष्ट है जिसके भीतर लच्चणा तथा व्यञ्जना का समस्त प्रवच्च अन्तर्भृत हो जाता है। यही कारण है कि अभिधावादी होने पर भी वक्रोक्तिकार रस को अलंकारवादी उद्भट के समान 'स्वशब्दवाच्य' नहीं मानते । कुन्तक के सिद्धान्त में रस एक महनीय काव्यतत्त्व के रूप में ही यहीत हुआ है और वह व्यड्ग्य होने पर भी वक्रोक्ति की व्यापक कल्पना के भीतर ही सिमिट कर कहीं निवास करनेवाला है।

> (४) वकोकि श्रौर रीति-गुण

वक्रोक्तिकार ने 'रीति' का विचार वड़ी ही मार्मिकता के साथ किया है। इसका विशिष्ट विवरण हमने इस प्रन्थ के 'रीतिविचार' विषयक परिच्छेद में बड़े विस्तार के साथ किया है। यहाँ स्मरण रखने की बात यही है कि कुन्तक रीतियों की प्राचीन संज्ञात्रों की भोगोलिकता को नितान्त अवैज्ञानिक मानते हैं। 'वैदर्भी' का नामकरण 'विदर्भ', पाञ्चाली' का 'पाञ्चाल' तथा 'गौडी' का 'गौड' (बंगाल) देश के नामों के ऊर क्रमश: रखा गया है। परन्तु कुन्तक को इस नामकरण में कोई भी वैज्ञानिक आधार या युक्तिप्रकार नहीं जचता। क्या किसी देश के जलवायु में ऐसी विशेषता रहती है कि वह उस देश के कवियों की वाणी को एक विशिष्ट धारा में प्रवाहित होने के लिए वाध्य कर सकती है ? कुन्तक का उत्तर निपेधात्मक है। देश स काव्य

का कोई भी उपकार नहीं होता । कान्य की विशिष्टता, उसकी रचना की विचित्रता कि के स्वभाव के अपर ही अवलिम्बत रहती है । इसीलिए कुन्तक ने इन प्राचीन नामों को दूर हटा कर उनके स्थान तीन नवीन अथच वैज्ञानिक नामों का निर्देश अपने अन्य में किया है । ये नवीन नाम इस प्रकार हैं—

मुकुमार मार्ग = वैदर्भी रीति विचित्र मार्ग = गौडी रीति, मध्यम मार्ग = पाछालीरीति

सुकुमारमार्ग रसिख वाल्मीकि तथा कालिदास की शेली है। विचित्र-मार्ग त्रलकारों के मङ्कार से मण्डित वाण्मद्द तथा राजेशखर की काव्य-पद्धति है। मध्यममार्ग पूर्वोक्त मार्गों के मध्यवर्ती मार्ग का नाम है जिसमें टोनों मार्गों की विशिष्टता को एकत्र रखने का श्लाघनीय रुचिर प्रयास है। कुन्तक की रीतिसमीद्धा निःसन्देह नितान्त प्रौढ, पाण्डित्यपूर्ण तथा वैदग्ध्यमण्डित है।

### वकोक्ति और -गुण

श्राचार्य कुन्त क की गुण्फल्पना भी मौलिक तथा विलक्ष्ण है। प्राचीन श्रालंकारिकों में इस विषय में दो मत थे। भरत, दर्गडी तथा वामन की सम्मति में गुणों की सख्या दस है; उधर मामह, श्रानन्दवर्धन तथा मम्मट के विचार में गुणों की सख्या केवल तीन है श्रीर इन्ही तीन गुणों— माधुर्य, श्रोज तथा प्रसाद—के मीतर पूर्वोक्त रस गुणों का श्रन्तर्माव सिद्ध हो जाता है। वामन ने गुणों को शब्दगत तथा श्रर्थगत मानकर गुणों की संख्या द्विगुणित कर दी है श्रर्थात् वामन की सम्मति में गुण एक प्रसार से वीस हो जाते हैं। मोजराज के मत में यह संख्या श्रीर भी श्रिषक हो जाती है। इन सबसे विलक्षण है कुन्तक का मत। वे दो प्रकार के गुण मानते हैं—सामान्य गुणा श्रीर विशिष्ट गुणा। सामान्यगुणों का सम्बन्ध प्रत्येक मार्ग के साथ होता है श्रर्थात् इनका श्रस्तित्व प्रत्येक मार्ग में सम-भावेन माननीय है। विशेषगुण प्रत्येक मार्ग में भिन्न मिन्न हुन्ना करते हैं। उनका स्वरूप मिन्न होता है तथा कार्य भी।

साधारण गुण दो होते हैं:— (१) श्रौचित्य, (२) सौभाग्य। विशेषगुण चार होते हैं:—(२) माधुर्य, (२) प्रसाद, (३) लावण्य, (४) श्राभिजात्य।

विशेषगुणों की विशिष्टता यह होती है कि वे प्रत्येक मार्ग—सुकुमार, विचित्र तथा मध्यममार्ग—में भिन्न भिन्न रूपसम्पन्न होते हैं। सुकुमारमार्ग में माधुर्यगुण होता है—समासर्राहत मनोहर पदो का विन्यास। प्रसाद वहाँ होता है जहाँ विना किसी क्षेश के अभिप्राय की व्यञ्जना, तुरन्त अर्थ का समर्पण, रसोक्ति तथा वक्रोक्ति.का निवेश होता है। इसी प्रकार लावएय तथा आभिजात्य की कल्पना होती है। विचित्रमार्ग तथा मध्यममार्ग में ये चारो गुण विद्यमान रहते हैं, परन्तु इनके अर्थ में अन्तर हो जाता है। इसका विशेष वर्णन कुन्तक की रीतिकल्पना के अवसर पर रीतिविचार में पहले ही कर दिया गया है। अतः उसकी पुनरावृत्ति की यहाँ आवश्यकता नहीं। (६)

### वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति

वक्रोक्ति के स्वभाव की समीद्धा के लिए उसका स्वभावोक्ति के साथ सम्बन्ध निर्धारण त्रावश्यक होता है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जहाँ वर्ण्यवस्तु के स्वभाव, रूप, प्रकार का यथावत् वर्ण्य रहता है वहाँ होती है—स्वभावोक्ति, परन्तु जहाँ सर्वसाधारण के प्रयोग से विलद्धण प्रयोग की कल्पना की जाती है वहाँ होती है—वक्रोक्ति। यह तो हुई सामान्य चर्चा। त्राव इस विषय की विशेष चर्चा की श्रोर व्यान देना श्रावश्यक है।

#### बाग्गभट्ट

स्वभावोक्ति का बहुत प्राचीन उल्लेख हमे बाग्ए महं के प्रन्थों में मिलता है। स्वभावोक्ति का प्राचीन नाम है—जाति और बाग्ए ने इसी शब्द का प्रयोग इस प्रसिद्ध पद्य में किया है—

नवोऽर्थो जातिरत्राम्या, श्लेपोऽक्तिष्टः स्फुटो रसः । विकटाच्तरबन्धश्च क्रत्स्नमेकत्र दुलभम्॥

बाण्मह का कहना है कि जाति ग्राम्य, साधारण, वासी या फीकी न होनी चाहिए ( अग्राम्या जाति:)। जाति है क्या ? वस्तुत्रों का उस रूप में वर्णन जिस रूप में वे सर्वदा विद्यमान रहते हैं। साधारण जनों के द्वारा किया गया चर्णन इसी प्रकार का होता है। साधारण लोगों में भाषा का तो चमत्कार होता ही नहीं, भाषा की दरिद्रता के कारण वे एक ही प्रकार से किसी वस्तु का, वर्णन किया करते हैं। शास्त्रीय वर्णनों की भी यही दशा होती है—शास्त्र का विशेषतः वैज्ञानिक विषयों का काम यही है कि वे किसी वस्तु का यथावत् यथारूप वर्णन प्रस्तुत करते हैं। वाण्मञ्ज लौकिक तथा शास्त्रीय—दोनों प्रकार के वर्णनों को जाति के चेत्र से बाहर रखते हैं। जाति किव के द्वारा निष्पन्न वस्तुत्रों का नैसर्गिक वर्णन होता है। श्रतः जाति की सीमा के भीतर न तो लौकिक वर्णन श्राते हैं श्रीर न शास्त्रीय वर्णन। इसीलिए बाण्मञ्ज ने जाित को स्त्रशास्या माना है।

#### भामह

श्रव श्रालंकारिकों को कल्पना की श्रोर श्राना चाहिए। हमारे श्राद्य श्रालकारिक भामह स्वभावोक्ति को नित्यप्रति की वातचीत से पृथक् मानते हैं। साधारण लोगो का कथन है—'सूरज डूब गया', 'चन्द्रमा चमकता है', 'पित्तगण श्रपने वासस्थान पर जा रहे हैं'। ये वाक्य क्या कभी काव्य हो सकते हैं ? कभी नहीं, ये वार्ता (वातचीत) के नाम से प्रख्यात होते हैं—

गतोऽस्तमकों भातीन्दुः यान्ति वासाय पित्त्याः। इत्येवमादि कि काव्यं ? वार्तामेना प्रचन्नते।।

—मामह २। ८७

प्रथमार्ध मे उपन्यस्त तीन वाक्य हैं जिनमे वक्रकथन का सर्वथा अभाव है। श्रीर इसीलिए भामह इन्हें काव्य मानने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। यह है केवल वार्ता—लोकवार्ता या शास्त्रवार्ता (लोक की वार्त्चीत या शास्त्र का कथन), परन्तु काव्य नहीं। काव्य के लिए सबसे आवश्यक वस्तु होती है—वक्रकथन, वक्रोक्ति, भामह इस विषय में सर्वथा वद्धपरिकर हैं। अलकार का का अलकारत्व इसी वक्रोक्ति की सत्ता के कारण होता है। अलकार के चमन्कृतिजनक होने का प्रधान रहस्य होता है यही वक्रोक्तिकथन। भामह हेतु, सूच्म तथा लेश नामक अलङ्कारों को इसीलिए अलंकार नहीं मानते कि उनमें वक्रोक्ति का अभाव रहता है:—

हेतुः सूरुमोऽथ लेशश्च नालङ्कारतया मतः। समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः।

'—भामह २। ८६

भामह स्वभावोक्ति श्रलकार की सत्ता मानते हैं, परन्तु यह वार्ता से सर्वथा भिन्न है। स्वभावोक्ति है वस्तु का कविकल्पनाप्रसूत चमत्कारी नैसर्गिक वर्णन । यदि इसमे चमत्कारजनकता न हो, तो यह कभी अलङ्कार की महनीय पदवी से विभूषित नहीं की जा सकती। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या स्वभावोक्ति में वक्रोक्ति का पुट विद्यमान रहता है अथवा नहीं ? स्वभावोक्ति वक्रोक्ति से विरोध रस्तती है या अविरोध ? इसका स्पष्ट उत्तर है कि भामह के अनुसार स्वभावोक्ति अलकार वक्रोक्ति से विरुद्ध नहीं होता। श्रितिशय-कथन या वक्रभाव तो श्रलंकार का सामान्यरूप ही ठहरा। भामह की स्पष्ट उक्ति हैं-कोऽलंकारोऽनया विना=अर्थात् वक्रोक्ति के अभाव मे कोई भी श्रलंकार विद्यमान नही रह सकता। श्रतः इसकी निष्पत्ति के लिए कवि को प्रयत्न करना चाहिए। स्वभावोक्ति भी ठहरी ऋलंकार। ऋतः उसमे वक्रोक्ति का होना उचित ही है। स्वभावोक्ति में भी कवि की कल्पना के लिए अवसर होता ही है। कोई भी वस्त अनेक आवश्यक तथा अनावश्यक, साधारण तथा विशिष्ट गुणो की समुच्चय होती है। इनमे कौन गुण त्रावश्यक होते हैं श्रीर कौन श्रनावश्यक ? किनका वर्णन उचित होता है श्रीर किनका श्रनुचित ! किन गुणों के द्वारा वस्तु के स्वरूप का उन्मीलन किया जा सकता है ? इन प्रश्नों की स्रोर कवि का ध्यान जाना स्रावश्यक ही होता है। श्रतः स्वभावोक्ति मे कवि की कल्पना के लिए पर्याप्त श्रवसर होता ही है। किन को उन्हीं गुणों को चुनना पड़ता है जिनके द्वारा किसी वर्ण्यवस्तु के स्वभाव का यथार्थं उन्मीलन हो सकता है। इसीलिए भामह वक्रोक्ति को ऋलंकारों के लिए नितान्त ऋावश्यक सान कर भी जो स्वभावोक्ति के उपासक हैं, उसका यही तात्पर्य है। मामह की स्वभावोक्ति का लच्चण तथा दृष्टान्त दोनों स्पष्ट हैं:-

स्वभावोक्तिलंकार इति केचित् प्रचत्तते। श्रर्थस्य तदवस्थत्वं स्वभावोऽभिहितो यथा।। श्राक्रोशन् श्राह्वयन् अन्यान् 'श्राधावन् मग्रडलैर्नुदन्। गा वारयति द्रखेन डिम्भः शस्यावतारिगीः।।

—भामइ २ । ६३, ६४

इस प्रकार भामह में 'जाति' शब्द नहीं उपलब्ध होता, परन्तु स्वभाव-वर्णन रूप स्वभावोक्ति अलकार का अस्तित्व विद्यमान है।

### द्राडी

दर्रडी ने समस्त वाड्मय को दो मार्गो में विभक्त किया है—
(१) स्वभावोक्ति श्रौर (२) वक्रोक्तिः—
भिन्नं द्विधा स्वभावोक्तिवैक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम्।।
—दर्रडी २। ३६२

कही स्वभावोक्तिका साम्राज्य है, तो कहीं वक्रोक्ति का वैभव। इन दोनों ने ही समग्र वाड्मय को—समस्त साहित्य को—न्याप्त कर रखा है। स्वभावोक्ति का स्वरूपनिरूपण करते समय दण्डी कहते हैं—

नानावस्थ पदार्थानां रूप साज्ञाद् विवृण्वती । स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याद्या सालंकृतिर्यथा ॥

--दराङी २। =

जो अलकार पदार्थों के नाना अवस्थाओं में विद्यमान रूप को साद्यात् प्रकट करता है वह स्वभावोक्ति कहलाता है। इस लद्या में 'साद्यात्' शब्द ध्यान देने योग्य है। साद्यात् का अर्थ होता है प्रत्यद्य रूप से (प्रत्यद्यमिव दर्शयन्ती—तरुण वाचस्पति)। अर्थात् यह अलंकार हमारे नेत्रो के सामने उस वस्तु के चित्र को उपस्थित कर देता है। 'हृदयंगमा' व्याख्या साद्यात् का अर्थ करती है—साद्यात् अव्याजेन विवृणवती अर्थात् आलंकारिक चमत्कार के किसी वाहरी सहायता की इसमें आवश्यकता नहीं कहती। कलावाजी से वस्तु का सच्चा रूप प्रकट नहीं होता। इसीलिए स्वभावोक्ति में किसी कलावाजी की जरूरत नहीं होती—जैसी होती वस्तु,

वैसा होता है उसका वर्णन । स्वमावोक्ति का ही दूसरा नाम जाति है श्रीर इसे श्राद्या श्रलंकृति (=प्रथम श्रलकार) की पदवी देकर दर्गड़ी ने इसका गौरव वढ़ाया । स्वमावोक्ति चार प्रकार को होती है— जाति, किया, गुर्ण श्रीर द्रव्य (दर्गड़ी २ । १३) । जाति का श्रर्थ है वर्ग, जैसे गाय, पशु, श्रादि । वैयाकरणों के श्रनुसार शब्दों के ये ही चार प्रकार होते हैं— जाति, किया, गुण तथा यहच्छा शब्द । चतुष्ट्रयी शब्दानां प्रवृत्तिः गौः शुक्तरचलो डित्थ इति महाभाष्यकारः । दर्गडों के मतानुसार इन चारों के स्वभाव का वर्णन करनेवाली स्वभावोक्ति चार प्रकार की होती है ।

दण्डी की जाति स्वभावोक्ति का उदाहरण देखिए:— तुण्डेराताम्रकुटिले: पन्नैईरितकोमले:। त्रवर्णराजिभि: कण्ठैरेते मञ्जूगिर: शुका:।

-दर्गडी २। ६

सुगों के रूपरंग का वर्णन किन कर रहा है। सुगों की चोच लाल श्रौर टेढ़ी है। उनके पख हरे श्रौर कोमल हैं। उनके कएठ तीन रगों से शोभित होते हैं तथा वाणी नितान्त मीठी तथा मझुल है। इस पद्य में शुक के स्वभाव तथा स्वरूप का यथावत् निर्देश है श्रौर यह वर्णन किसी व्यक्तिविशेप के लिए मान्य न होकर जातिमात्र से सम्बन्ध रखता है। सची स्वभावोक्ति यही है। इस श्रलकार का जाति नामकरण इसीके कारण पड़ा हुश्रा जान पड़ता है।

दराडी ने इसे आद्या अलकृति अवश्य कहा है, पर इक्ता यह अर्थ नहीं है कि वे वक्रोक्ति की अपेद्या स्वभावोक्ति के विशेष पद्मपती हैं। स्वभावोक्ति प्रथम अलंकार है जिससे आगे चलकर वक्रोक्ति का दोत्र आरम्भ होता है। स्वभावाख्यान तथा किल्पताख्यान—काव्य मे आख्यान की यही द्विधा गति है। एक आख्यान होता है वस्तु के यथार्थस्वरूप का कथन और दूसरा होता है—किव के द्वारा किल्पतरूप का वर्णन। कल्पना का उदय दूसरे प्रकार में होता है। प्रथम प्रकार को इसीलिए हम अलंकारों मे प्रथम प्रकार मानते हैं। इससे दर्खी का स्वभावोक्ति के प्रति कोई

पत्त्वात लिन्ति नही होता। वे शास्त्र के समान काव्य में भी इसका श्रास्तित्व श्रमीष्ट मानते हैं—

शास्त्रेध्वस्यैव साम्राज्यं काट्येष्वप्येतदोप्सितम् ।

—दराडी २ । १३

भामह की 'वार्ता' दएडो में विद्यमान है । इंसका निर्देश दएडी ने कान्ति नामक गुण के वर्णन के श्रवसर पर किया है (१। ५५-५७)। लौकिक श्रर्थ के श्रतिक्रमण न करने से कान्ति स्वभावोक्ति के ही समकत्त है। कान्ति वार्ता के श्रभिधान में तथा वर्णना में रहती है—

कान्तं सर्वजगत्कान्त लौकिकार्थानतिकमात्। तच्च वार्ताभिधानेषु वर्णनास्विप दृश्यते॥

—दण्डी १। ८५ वार्ती का अर्थ है बातचीत। हृदयगमा की व्याख्या है—वार्ती नाम अन्योन्यकथनम् = आपस मे वातचीत। शिंगभूपाल। की उक्ति है—वार्ती नाम कुशलपश्नपूर्विका संकथा (पृ०६७) रत्नेश्वर का कथन है 'अनामये प्रियालापे वार्त वार्ता च कीर्त्यते'। इन समस्त व्याख्याओं का एक ही तार्त्पर्य है। वार्ता अलकार नहीं है, बिल्क साधारण बोलचाल की वार्त का ही कथन है।

#### चद्रर

श्राचार्य रद्रट ने श्रर्थालङ्कारों का विभाजन चार श्रेणियों में किया है— (१ वास्तव, (२) श्रोपम्य, (३) श्रातिशय, (४) श्लेष । वास्तव श्रन्तिम तीनों प्रकारों से विलक्षण होता है श्रर्थात् इसमें न तो उपमा होती है, न किसी प्रकार का श्रातिशय श्रीर न शब्दों के श्रनेक श्रर्थ । यह विलक्षल सीधा सादा विभा-श्रलंकृत वर्णन होता है । इसमे वस्तु के स्वरूप का कथन होता है—परन्तु यह कथन विपरीत नहीं होता श्रीर न उपमा, श्रातिशय श्रीर श्लेष से मिएडत होता है । तथापि यह होता है पुष्टार्थ श्रर्थात् इसमें श्रर्थ का पर्याप्त परिपोष होता है—

वास्तवमिति तज्ज्ञेयं क्रियते वस्तुस्वरूपकथनं यत्। पुष्टार्थमविपरीतं निरूपममनतिशयम् अरलेषम्॥ 'पुष्टार्थ' शब्द बड़े महत्त्व का है। नामिसाधु की न्याख्या है —पुष्टार्थ-प्रहर्णम् अपुष्टार्थनिवृत्त्यर्थम्। अर्थात् अपुष्टार्थं की सत्ता इसमें नहीं होती। इसलिए बेल का यह सीधा-सादा वर्णन 'वास्तव' नहीं कहा जा सकता—

> गोरपत्यं बलीवर्दः तृणान्यत्ति मुखेन सः। मूत्रं मुद्धति शिश्नेन त्रपानेन तु गोमयम्॥

इस वर्णन में कोई चमत्कार नहीं है। श्रतः यह 'वास्तव' नहीं कहा जा सकता। वास्तव के श्रन्तर्गत रद्रट ने सहोक्ति, समुचय, भाव, पर्याय श्रादि श्रनेक श्रलकारों का विधान स्वीकार किया है। इनमें जाित नामक श्रलकार मुख्य है। रद्रट ने श्रपने ग्रन्थ में (७१३०-३१) जाित के श्रनेक प्रमेदों का वर्णन किया है। जाित की व्याख्या में निमसाधु ने एक बड़े पते की वात कही है। 'वास्तव' श्रोर 'जाित' में क्या श्रन्तर है दोनों ही तो वस्तु के यथार्थ वर्णन पर श्राश्रित रहते है। निमसाधु का कहना है कि वास्तव वस्तु का उसी प्रकार का वर्णन प्रस्तुत करता है जिस प्रकार वह वास्तव में होती है, परन्तु जाित किसी वस्तु का रोचक चित्र प्रस्तुत कर देती है जिससे वह वस्तु श्रोता के मानसपटल पर श्रनुभवरूप में श्रिकत हो जाती है—

जातिस्तु अनुभवं जनयति । यत्र परस्थं स्वरूपं वर्ण्यमानमेव अनुः भवमिवैतीति स्थितम् ॥—निमसाधु

प्राचीन त्रालंकारिको ने जाति को त्राग्राम्य, चारु, पुष्ट त्रादि विशेषणों से इसीलिए मण्डित किया है। निमसाधु भी इसी मत से सहमत हैं।

उद्भट ने भी स्वभावोक्ति को त्रालंकार माना है। उनका उदाहरण के साथ लच्चण यह है—

> क्रियायां संप्रवृत्तस्य हेवाकानां निबन्धनम् । कस्यिवत् मृगिडिम्भादेः स्वभावोक्तिरुदाहृता ॥ चृगां नष्टार्धविततः श्रृङ्गेणाग्रे चृगां नुदन् । लोलीकरोति प्रण्याद् इमामेष मृगाभकः॥

उद्भट की स्वभावोक्ति का चेत्र बहुत ही सकुचित हो गया है। स्वभावोक्ति क्या है शिक्सी क्रिया में प्रवृत्त होनेवाले मृगशावक आदि की लीलाओं का निवन्धन। परन्तु यह तो स्वभावोक्ति के चेत्र का नितान्त संकोचन है। स्वभावोक्ति न तो पशुओं के बच्चों की ही लीलाओं या खेलों के साथ केवल सम्वन्ध रख सकती है और न वह किया के ही साथ सम्पर्क रख सकती है। दोनों दशाये उपके रूप के अनुरूप नहीं हैं। तिलक नामक व्याख्याकार इसीलिए स्वभावोक्ति की व्याख्या में लिखते हैं व्यापारप्रवृत्तस्य वालमृगादेः समुचितहेवाकनिवन्धनं स्वभावोक्तिः, न तु स्वभावमात्रकथनम्:। परन्तु प्रतिहारेन्दुराज ने हेवाक शब्द का व्यापक अर्थ मानकर स्वभावोक्ति के चेत्र को नितान्त विस्तृत बना दिया है।

#### भोजराज

भोजराज के वर्णन में कतिपय ज्ञातन्य बातें सिन्निविष्ट हैं। अपने दोनों प्रन्थों में भोज ने स्वभावोक्ति का प्रसङ्घ उठाया है। सरस्वतीकण्ठाभरण (३-४।५) में भोज ने इस अलंकार का जिल्लाण तथा विशेष इस प्रकार प्रदर्शित किया है—

नानावस्थासु जायन्ते यानि रूपाणि वस्तुनः। स्वेभ्यः स्वेभ्यो निसर्गेभ्यः तानि जाति प्रचक्षते॥ श्रर्थव्यक्तेरियं भेदम् इयत्ता परिपद्यते। जायमानिमयं वक्ति रूपं साः सार्वकालिकम्॥

भिन्न भिन्न श्रवस्थात्रों में वस्तु के जो जो रूप श्रपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं उनका ही वर्णन जाति के नाम से श्रभिहित किया जाता है। श्रर्थ- व्यक्ति से जाति में यही श्रन्तर होता है कि अर्थव्यक्ति वस्तु के सार्वकालिक रूप को प्रदर्शित करती है—उस रूप को, जो सर्वदा विद्यमान रहता है, परन्तु जाति नाना दशाश्रों में उत्पन्न होनेवाले रूपों को ही प्रदर्शित करती है। इस प्रकार श्रर्थव्यक्ति सार्वकालिक रूप को दिखलाती है, तो जाति केवल श्रागन्तुक रूप को—श्रवस्थाविशेष में जायमान रूप को। भोजराज के टीकाकार रत्नेश्वर ने भी भोज का यही श्रभिप्राय दिखलाया है, परन्तु स्वमावोक्ति के

चित्र को इस प्रकार संकुचित कर देना अलंकारशास्त्र की परम्परा से सर्वथा बहिर्मुख है। अत: हम भोज की इस आलोचना को मानने के लिए उद्यत नहीं।

श्रुङ्गारप्रकाश में भोजराज ने एक नवीन दिशा दिखलाई है। वे दराडी के परम उपासक हैं। उन्होंने दराडी के वाड्मय-दैविध्य के सिद्धान्त को वैज्ञानिक रीति से आगे बढ़ाया है। हम कह आये हैं कि दराडी ने किविनिर्मित वाड्मय को दो भागों में बाँटा है—स्वभावोक्ति और वक्रोंक। दराडी ने वक्रोक्ति के भीतर ही रसप्रधान अलंकारों—जैसे रसवत्, प्रेम, ऊर्जस्वी आदि को भी मान रखा है। भोजराज ने रसालकारों को वक्रोक्ति के च्लेत्र से निकाल कर एक स्वतन्त्र तृतीय भाग की कल्पना की है—रसोक्ति। भोज के अनुसार वाड्मय त्रिविध होता है जिसकी स्वना हमें सरस्वतीकराठामरण में ही प्रथमतः उपलब्ध होती है—

वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्चेति वाङ्मयम्। सर्वासु प्राहिग्गी तासु रसोक्ति प्रतिजानते॥

—सर० करठा० प्राप

इन तीनों का लक्त्रण श्रङ्कारप्रकाश में इस प्रकार निर्दिष्ट है-

तत्र उपमाद्यलकारप्राधान्ये वक्रोक्तिः । सोऽपि गुगाप्राधान्ये स्त्रभावोक्तिः । विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पत्तौ रसोक्ति-रिति त्रिविधं वाङ्मयम् ॥

इस प्रकार भामह तथा दण्डी की अनेक कल्पना का विकास हमें भोज-राज में उपलब्ध होता है। भामह वाड्मय में वक्रोक्ति का साम्राज्य स्वीकार करते हैं और इसीके भोतर स्वभावोक्ति, अलंकार तथा रसप्रधान अलंकारों का अन्तर्भाव मानते हैं। दण्डी ने वाड्मय को द्विविध माना है स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। यहाँ वक्रोक्ति का चेत्र आद्या अलंकित को छोड़ कर समअ अलकारों से सम्बद्ध है। रस की प्रधानता माननेवाले अलकार-रसवद् आदि भी इसी वक्रोक्ति के भीतर-दण्डी ने माने हैं। परन्तु भोजराज ने इस सिद्धान्त का अवसान वाड्मय का त्रैविन्य मानकर कर दिया है। दण्डी की वक्रोक्ति के विशाल चेत्र से उन्होंने समधिक महत्त्वशाली रसप्रधान अलंकारों का अलंग विभाजन कर दिया है। इस प्रकार भोज ने तीन उक्तियाँ मानी हैं—स्वभाव-उक्ति, वक्र-उक्ति, रस-उक्ति। इसका विश्लेषण इस प्रकार कर सकते हैं—



भोज के मत का प्रभाव पिछले आलकारिको पर सविशेषरूप से पडा हुआ नहीं मालूम पड़ता, परन्तु अग्निपुराण अर्थव्यक्ति और स्वभावोक्ति के पार्थक्य के लिये भोज का ऋणी है और दशरूपक के टीकाकार बहुरूप मिश्र ने भोज के वाङ मयत्रैविध्य के मत को अपने प्रन्थ मे माना है।

#### कुन्तक

स्वभावोक्ति के इतिहास में श्राचार्यं कुन्तक का नाम तथा काम विशेष गौरव की वस्तु है। श्रव तक ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे स्पष्ट हैं कि स्वभावोक्ति के स्वतन्त्र श्रलंकार होने में किसी भी श्रालकारिक की विप्रतिपत्ति नहीं है। समग्र श्रालकारिकपरम्परा इसे स्वतन्त्र श्रलंकार मानती श्राती है। विभित्ते हैं यदि किञ्चित्, तो इसके स्वरूप के विषय में ही। परन्तु कुन्तक इस परम्परा का विरोध कर कहते हैं कि स्वभावोक्ति श्रलंकार हो नहीं सकती। परम्परा का विरोध कर कहते हैं कि स्वभावोक्ति श्रलंकार हो नहीं सकती। पर्म्परा का विरोध कर कहते हैं कि स्वभावोक्ति श्रलंकार हो नहीं सकती। परम्परा का प्रवार भी इस विषय में निराला है—कुन्तकस्य वक्रः पन्थाः। कुन्तक का पन्थ भी इस विषय में निराला है—कुन्तकस्य वक्रः पन्थाः। कुन्तक मामह के सच्चे श्रनुयायी हैं, श्रन्तर इतना ही है कि भामह स्वभावोक्ति को वक्रोक्ति का एक प्रकारमात्र मानते हैं, परन्तु कुन्तक स्वभावोक्ति को काव्य का श्रलकरण न मानकर उसे श्रलंकार्यं मानते हैं।

माधक वस्तु का नाम है—अलंकृति और जिसकी शोभा की जाती है, सजावंट सजाई जाती है उस वस्तु का नाम है—अलंकृति और जिसकी शोभा की जाती है, सजावंट सजाई जाती है उस वस्तु का नाम है—अलंकार्य। 'स्वभावोक्ति' में वर्ण्य वस्तु के स्वरूप का यथावत् प्रदर्शन तथा परिचय किव कराता है। इस प्रकार स्वभावोक्ति वह सामग्री प्रस्तुत करती है जिसकी सजावट वक्रोक्ति के द्वारा की जाती है। वस्तु के स्वरूप की निष्पत्ति होने पर ही उसका अलकरण उचित तथा न्याय्य माना जा सकता है। इस प्रकार कुन्तक की दृष्टि में स्वभावोक्ति होती है अलंकार्य या काव्यशरीर और उसे अलकार मानना उसी प्रकार उपहास्यास्पद होता है जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अपने कन्थों पर चढाना। वक्रोक्तिजीवितकार की स्पष्ट सम्मति है कि अलंकरण की योग्यता होने से पहिले किसी वस्तु को उत्कृष्टधर्म से युक्त होना नितान्त आवश्यक होता है। स्वभाव के निर्देश के बिना तो किसी भी वस्तु का वर्ण्य हो नहीं सकता। स्वभाव के आख्यान के बिना किसी प्रकार की शब्दयोजना हो नहीं सकती। अतः किसी भी वस्तु के विवेचन का आधार उसका स्वरूपविधान है। अतः यह अलंकारक्कोट में न आकर स्वयं अलंकार्य है—

## स्वभावव्यतिरेकेण वक्तुमेव न युज्यते। वस्तु तद्रहित यस्मात् निरुपाख्यं पसज्यते॥

व० जी० १।१२।

इस प्रकार स्वभावकथन की भित्ति पर वक्रोक्ति का विधान न्यायसंगत होता है। श्रतः स्वभावोक्ति श्रलकार नहीं है, श्रलकार्य—श्रनुत्कृष्ट धर्मयुक्तस्य वर्गानीयस्यालंकरणमपि श्रसनुचितभित्तिभागोल्लिखता = लेख्यवत् न शोभातिशयकारित = मवहति, यस्याद् श्रत्यन्तरमणीयस्वाभाविकधर्म-युक्तं वर्णानीयवस्तु परिश्रहणीयम्।

व० जी० पृ० १३५

इसका अर्थ नहीं है कि कुन्तक अलकारिवहीन सहजशोभा से सम्पन्न पद्यों के सीन्दर्य और लालित्य के उपासक नहीं हैं। अन्य आलंकारिकों के समान स्वभावोक्ति का लालित्य कुन्तक की दृष्टि में भी न्यून नहीं होता। अन्तर इतना ही है कि जहाँ अन्य आलकारिक स्वभावोक्ति को अलकार मानते हैं, वहाँ कुन्तक वस्तुवक्रता स्वीकार करते हैं। काव्य में प्रयुक्त वस्तु सहजसीन्दर्थ से मिरडत रहती है। वह लोकवस्तु या शास्त्रवस्तु से सर्वथा भिन्न होती है—

उदारस्वपरिस्पन्द सुन्दरत्वेन वर्णनम्। वस्तुनो वक्रशब्दैकगोचरत्वेन वक्रता॥

-वं जी ३।१

जवानी में पैर रखने वाली किसी सुन्दरी के स्वभाव के द्योतक इस पद्यपर दृष्टिपात कीजिए—

स्मितं किञ्चिन्मुग्धं तरलमधुरो दृष्टिविभवः परिस्पन्दो वाचामभिनविवलासोक्तिसरसः। गतानामारम्भः किसल्यितलीलापरिमलः स्पृशन्त्यास्तारुण्यं किमिव हि न रम्यं मृगदृशः॥

जवानी को छूनेवाली मृगनैनी की कैन चीज सुन्दर नहीं होती ? उसकी सुसकुराहट किञ्चित् सुन्दर होती है, दृष्टि का वैभव तरल श्रौर मधुर होता है। वचन की भगी श्रमिनव विलासोक्ति से सरस होती है। गमन का श्रारम्भ लोला के सुगन्ध से सज्जित रहता है। इस प्रकार उसकी प्रत्येक वस्तु लालित्य का निकेतन होती है।

कुन्तक की दृष्टि में यह कमनीय पद्य तरुणी के स्वभाव का सच्चा निदर्शन कराता है। श्रतः इसे वे वस्तुवक्रता के नाम से पुकारते हैं। स्वभावोक्ति को श्रालकरण मानने के लिए वे कथमपि उद्यत नहीं हैं।

### महिम भट्ट

कुन्तक की इस समीद्या का प्रवल खरडन किया है महिमभट्ट ने। उन्होंने अपने 'व्यक्तिविवेक' में स्वमाविक्ति को अलंकार सिद्ध करने के लिए प्रीढ़ युक्तियों का उपन्यास किया है। अपने अन्य के द्वितीय उन्मेष में महिम-भट्ट काव्य के पाँच प्रकार के दोषों का विस्तृत साङ्गोपाङ्ग विवेचन करते हैं। पञ्चविध दोषों में एक दोप है—वाच्यावचन अर्थात् जो वस्तु कहने योग्य हो, पर उसे नहीं कहना। और इसीसे सम्बन्ध अन्य दोष होता है—अवाच्य-

वचन अर्थात् जो वस्तु नही कहनी चाहिए उसका कथन। प्रतिभा से हीन किवियों के काव्यों में इस दोष की सत्ता विशेष्ररूप से विद्यमान रहती है। वे विशेषण जो वस्तु के स्वरूप की वृद्धि नहीं करते या वे शब्द जो सौन्दर्य साधन नहीं करते अथवा वह अर्थ जो वस्तु की साचात् प्रतीति न करता है स्प्रीर न उसे वह रोचक तथा चित्रित बनाता है—ये सब 'अवाच्यवचन' के अन्तर्गत आते हैं। महिममइ ऐसे स्थल को 'अप्रतिभोद्भव' प्रतिमा तथा स्कृतिं से रहित किव के द्वारा उद्मावित विचार मानते हैं। यह केवल पाद-पूरण के ही लिए काव्य में प्रयुक्त होता है। यह 'धूलि' है जिसे काड़कर साफ़ कर देना ही उचित होता है (अवकर)। महिममइ के शब्द हैं—

यत् स्वरूपानुवादैकफलं फल्गु विशेषणम्। श्रप्रत्यक्षायमाणार्थे समृतमप्रतिभोद्भवम्।। तद्वाच्यमिति ह्रेयं वचनं तस्य दूषणम्। तद्वृत्तपूरणायैव न कवित्वाय कल्पते।। —व्यक्तिविवेक। काशी सं० ए० २७६

स्वभावोक्ति का भी यही प्रसङ्ग है। उसमें भी तो वस्तु के स्वरूप के अनुवाद का प्रसङ्ग आ जाता है। अतः महिममङ ने इसी अवसर पर कुन्तक की कल्पना का खराडन कर स्वभावोक्ति के अलकारत्व का भरपूर मराडन किया है। महिममङ के विचारों का समर्थन हेमचन्द्र ने और माणिक्यचन्द्र ने ('काञ्चप्रकाशसंकेत' में ) यथाविधि किया है। उनका आशय इस प्रकार है—

न्यायशास्त्र का यह मान्य सिद्धान्त है कि किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष्म होना दो प्रकार का होता है। प्रथमतः हम केवल वस्तु के सामान्यरूप से ही परिचित होते हैं। दूर पर चरनेवाली गाय को देखकर भी हमारा पहिला ज्ञान यही होता है कि यह कुछ है—किच्चिद् इदम्। उस वस्तु के समीप जाने पर उनके रूप, त्राकार तथा विशिष्टता का पता पीछे चलता है। उस वस्तु को संमीप से देखकर ही हम जानते हैं कि गाय है, सफेद रंग की है तथा घास चर रही है। प्रथम प्रत्यन्त कहलाता है—निर्विकल्पक ग्रोर दूसरा सविकल्पक। इसी के समान वस्तुनिर्देश भी दो प्रकार का होता है—सामान्य जन के द्वारा तथा प्रतिभा-सम्पन्न किव के द्वारा। वस्तु का दो प्रकार का स्वभाव होता

हैं—सामान्य स्वभाव श्रीर विशिष्ट स्वभाव। पामरजन की दृष्टि में वस्तु का सामान्य स्वभाव ही मलकता है—जो प्रतिमा से विहीन हैं, जिनकी दृष्टि वस्तु के भीतर नहीं पैठती वे वस्तु के सामान्यरूप का ही वर्णन करते हैं। परन्तु प्रतिमाशाली किव की दृष्टि योगी की दृष्टि या ज्ञाननेत्र के समान होती हैं। वह इस पैनी दृष्टि के बलपर वस्तु के सामान्यरूप के श्रावरण को हटाकर उसके विशिष्टरूप का प्रत्यक्त करता है श्रीर जो चित्र प्रस्तुत करता है वह श्रात्यन्त रोचक, प्रभावशाली तथा श्रान्तर्निविष्ट होता है। उदाहरण के लिए बैल का जो सामान्य वर्णन इस पद्य में निबद्ध है—

गोरपत्यं बलीवर्दः तृणान्यत्ति मुखेन सः। मूत्रं मुद्धति शिश्नेन अपानेन तु गोमयम्॥

वह जातिगत वर्णन होने से सच्चा तथा वैद्यानिक भले माना जाय, परन्तु वह श्रलंकारकोटि मे नही आ सकता। श्रलकार का सामान्य रूप है वैचित्र्य। वैचित्र्यम् अलंकारः। विचित्रता से हीन-स्वमाव श्रलकार नही हो सकता। महिमभट्ट वस्तु के इस सामान्यरूप की (जिसका प्रति-पादन लोक और शास्त्र करता है) कविप्रतिभा की लीलाभूमि मानते है—यही काव्यशरीर होता है जिस पर किव की प्रतिभा अपनी लीला दिखाकर उसे उन्मीलित तथा चित्रित किया करती है। परन्तु किव की प्रतिभा के

१ उच्यते वस्तुनस्तावद् हैरूप्यमिह विद्यते।
तत्रेकमस्य सामान्यं यद्विकल्पैकगोचरः॥
स एव सर्वशब्दाना विषयः परिकीर्तितः।
श्रत एवाभिषेय ते ध्यामल बोधयन्त्यलम्॥
विशिष्टमस्य यद्भूपं तत् प्रत्यत्तस्य गोचरः।
स एव सरकविगिरा गोचरः प्रतिमासुवाम्॥
—व्यक्तिविवेक २।११४—११६
सा हि चत्तर्भगवतः उतीयमिति गीयते।

सा हि चत्तुर्भगवतः तृतीयमिति गीयते । येन सात्तात्करोत्येष भावॉस्त्रैलोक्यवर्तिनः ।

-व्य० वि० २।११८

द्वारा उन्मीलित वस्तुरून विचित्रता से मिर्गडत, होने के कारण अलकार होता है। वस्तु का विशिष्ट स्वभाव सिद्ध न होकर साध्यमान होता है श्रीर यहां स्वभावोक्ति अलकार का विषय होता है। इसका निष्कर्ष यह है कि महिमभट्ट वस्तुरवमाव को दो प्रकार का मानते हैं—सामान्यरूप, जो पामर साधारण जन के द्वारा दृष्टिगोचर होता है श्रीर विशिष्टरूप जो कविप्रतिमा के बल पर उन्मीलित होता है। इनमें पहला होता है—अलकार्य, काव्यशरीर श्रीर दूसरा होता है अलंकार, काव्यशरीर का मरडन-रूप स्वभावोक्ति।

इतना होने पर भी कुन्तक कह सकते हैं कि उनकी स्थित किसी प्रकार भी चुएए नही हुई—उनकी युक्तियों का उत्तर नहीं हो सका। क्योंकि उनकी दृष्टि में वस्तु का विशिष्ट स्वभाव ही काव्य का शरीर होता है। नीरस तथा अशोभन सामान्य स्वभाव की चर्चा काव्य में नहीं होती; वह लोकव्यवहार के ही लिए होता है। अतः महिमभट्ट के विशिष्ट स्वभाव को भी कुन्तक काव्यशरीर मानते हैं—

श्रनुत्कृष्टधर्मयुक्तस्य वर्णनीयस्य श्रलंकरणमपि श्रममुचित्रिमित्त-भागोल्लिखितालेख्यवन् न शोभातिशयकरितामावहति। यस्मादत्यन्त-रमणीयस्वाभाविकधर्मयुक्तं वर्णनीयवस्तु परित्रहणीयम्।

-व जी० पू० १३३

त्राशय है कि उचित मित्ति पर ही चित्र की शोभा उन्मीलित होती है, उचित त्राधार पर ही त्राधेय वस्तु शोभायमान होती है। उसी प्रकार

१ वस्तुनो हि सामान्यस्वभावो लौकिकोऽथोंऽज्ञङ्कार्यः । कविप्रतिभा-संरम्भविशेषविषयस्त लोकोत्तराथोंऽज्ञङ्करण्मिति ।

<sup>--</sup>हेमचन्द्र-काव्यानुशासन पृ० २७५

इह वस्तुस्वभाववर्णनमात्र नालंकारः । तत्त्वे सर्व कान्यमलकारः स्यात् । तस्मात् सामान्यस्वभावो लौकिकोऽथोंऽलकार्यः । कविप्रतिभागोचरस्य त स्रतएव तन्निमित्तस्य स्वभावस्य उक्तिः स्रलकारः ।

<sup>-</sup> माणिक्यचन्द्र ( सकेत पृ० ४०३ )

जो वस्तु उत्क्रष्ट धर्म से रहित है उसे सौन्दर्यसाधन श्रालंकरण से लाभ क्या ? काव्य मे श्रात्यन्त रमणीय स्वामाविक धर्म से युक्त ही वर्णनी यवस्तु का ग्रह्ण किया जाता है। यही मूल बात है। इसकी उपेन्ना नहीं को जा सकती।

काव्य मे निविष्ट अर्थ सुन्दर होता ही है—अर्थः सुद्धदयाह्णादकारि-स्वस्पन्दसुन्दर: (व० जी० ११६)। ऐसी दशा में विशिष्टस्वभाववर्णना ही काव्य मे श्रामिमत हो सकती है, नीरस सामान्यस्वभाव नही। वह किव नही है, प्रत्युत हठात् आकृष्ट कितप्य पदों को एकत्र करनेवाला सामान्य जन है जो नीरस स्वभाव को काव्य का शरीर मानता है। फलतः कुन्तक की दृष्टि मे स्वभावकथन श्रलकार न होकर सर्वथा श्रलकार्य ही रहता है।

### (७) वक्रोक्ति श्रौर चमत्कारवाद

विचारणीय प्रश्न है कि वकािक काव्य में चमत्कारवाद से भिन्न है ? श्रयवा चमत्कारवाद का ही एक दूसरा श्रमिधान है ? यह प्रश्न नितान्त भ्रामक है । श्रतः इसकी समीचा मलामाति करना हमारे लिए श्रावश्यक हो जाता है । इस प्रश्न के उत्तर देने से पहिले जानना होगा कि चमत्कार का प्रयोग किस श्रर्थ में किया गया है, - उक्ति के श्रन्ठेपन में श्रयवा काव्य में सौन्दर्योत्पादक साधन के रूप में ।

## (१) चमत्कार-व्यापक अर्थ

'रस', 'काब्यपाक' आदि काब्य-तथ्यों को धारणा, के समान 'चमत्कार' की भावना के लिए भारतीय साहित्यशास्त्र पाकशास्त्र का ऋणी है। रस और पाक शब्द पाकशास्त्र से ही ग्रहण कर आलोचनाशास्त्र में व्यवद्वत हुए हैं। 'चमत्कार' के साहित्यशास्त्र में दो प्रसिद्ध अर्थ हैं—आअर्थ तथा काव्यास्वाद, परन्तु भाषाशास्त्र की दृष्टि से चमत्कार ध्वनिनिर्मित शब्द है और चटपटी चीं खाने के समय हम लोग अपनी चटपटी जीम से ओठों को चाटते हुए जो चट् चट् ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसी के अनुकरण पर निर्मित यह 'चमत्कार' शब्द है। इस मूल अर्थ के विस्तार होने पर इसका सामान्य अर्थ हुआ—मधुर वस्तु

के आस्वाद से चित्त का विस्तार या आनन्द । और इसी अर्थ मे साहित्य-शास्त्र में यह व्यवहृत होने लगा । इसके दो अर्थ होते हैं —सकीर्ण अर्थ मे 'चमत्कार' का प्रयोग ऋाश्चर्यरस उत्पन्न करनेवाले काव्यसाधन के लिए किया जाता है। नारायण पिडत पूर्णतः चमत्कारवादी हैं श्रीर इसीलिए वे आश्चर्यरस को समग्र रसों की प्रकृति या मूलरस मानने के पच्पाती हैं-

# रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते ।

## तस्मादुद्भुतमेवाह। ऋती नारायणो रसम्॥

ये नारायण पिएडत साहित्यदर्पण के प्रणेता विश्वनाथ कविराज के ही पूर्व-पुरुष थे। इनकी व्याख्या के अनुसार चमत्कार चित्त-विस्तार के रूप मे श्रमिन्यक्त होता है, समस्त रसानुभूति चित्तविस्तार की जननी होने के कारण चमत्काररूपिणी ही होती है श्रौर इसका सबसं सुन्दर उदाहरण है - श्रद्भुत-रस । यह तो हुस्रा 'चमत्कार' का सकीर्ण स्रर्थ ।

काव्यजनित आस्वाद के व्यापक अभिधान के रूप में भी चर्मत्कार शब्द का प्रयोग मान्य त्रालंकारिक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। त्रानन्दवर्धन ने काव्यास्वाद के ऋर्थ मे चमत्कृति' ( = चमत्कार ) शब्द का प्रयोग ध्वन्या-लोक में किया है । इसी व्यापक तथा ब्राह्वादसामान्य के ब्रर्थ में ब्रिमिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक-लोचन में इस शब्द का प्रयोग अनेक बार किया है। कुमारसम्भव मे शिवपार्वती के संभोगवर्णन का समोक्त्या करते हुए लोचनकार कहते हैं -

श्रास्वादयितृणां हि यत्र चमत्काराविघातः, तदेव रससर्वस्व स्वा-द्यित्तत्वात्। उत्तमदेवतासम्भोगपरिमर्शे तु पितृसभोग इव लजाऽऽ तङ्कादिना कः चमत्कारावकाशः॥

ऋाशय यह है जहाँ काव्य के आस्वाद लेनेवाले व्यक्तियों के चमत्कार का विघात नहीं होता, वही रस की पूर्ण सम्पत्ति विलिसत होती है, परन्तु

१,चेतश्चमस्कृतिविधायी

र ध्वन्यालोकं लोचन पृ० १३७-३८

उत्तपदेवता के सम्मोग की वर्णना में क्या कभी चमत्कार का श्रवकाश है ? वहाँ तो पिता के सम्मोग के समान लजा। का माव उत्पन्न होता है श्रथवा भय या शङ्का का प्रादुर्भाव होता है। चमत्कार के लिए स्थान कहाँ १ स्पष्टतः इस प्रसङ्ग में श्रामिनवगुत चमत्कार को काव्याह्वाद का दूसरा श्रामि-धान मानते हैं। एक स्थल पर लोचनकार रस को ही 'चमत्कारात्मा' बतलाते हैं। इससे लोचनकार चमत्कार की ही व्यापकरूपेण महत्ता प्रदर्शित करते हैं।

श्रभिनवगुत के साहित्यशिष्य चेमेन्द्र ने, जिनकी प्रतिमा काव्य के नवीन तत्त्वों की श्रोर स्वतः प्रस्त होती थी, इस चमत्कार का वर्णन काव्य में उपादेय तथ्य के रूप में श्रपने 'कविकराशामरण' की तृतीय सन्ध में किया है। उनकी दृष्टि में चमत्कार ही काव्य का मुख्य तत्त्व है जिसके विना न तो काव में कवित्व ही रहता है श्रीर न काव्य में काव्यत्व। सुन्दर पद-विन्यास की शय्या से सज्जित काव्य में चमत्कार का सन्निवेश मिण-काञ्चन योग के समान सर्वदा स्पृह्णीय होता है—

एकेन केनचिद्नधभाग्रिप्रभेग् काव्यं चमत्क्रतिपदेन विना सुवर्गम्। निर्दोषलेशमपि रोहति कस्य चित्ते लावण्यहीनमिव यौवनमङ्गनानाम्॥

-कविकएठा ३।२

श्रङ्गना का यौवन' लावर्ष्यहीन होने से क्या किसी के चित्त पर चढ़ता है ? दोष के लेश से भी रहित सुन्दर पदिविशिष्ट काव्य क्या चमत्कारहीन होने पर किसी सहृदय के हृदय की श्राकृष्ट करता है ? कभी नहीं। चमत्कार ही काव्य का सर्वस्व है। यह दस प्रकार का होता है— (१) श्रविचारित-रमणीय, (२) विचार्ययाण्रमणीय, (३) समस्तसूक्तव्यापी, (४) स्कैकदेशहरूय, (५) शब्दगत, (६) श्रर्थगत, (७) शब्दार्थगत, (८) श्रलकारगत, (६)—

१ यद्यपि च रसेनैव सर्व जीवति काव्यं तथापि तस्य रसस्य एकघनचम-रकारात्मनोऽपि कुतश्चिद् त्र्रशात् प्रयोजकीमृताद्धिकोऽसौ चमत्कारोऽपि भवति ।

रसगत तथा (१०) प्रख्यातवृत्तिगत । इनका उदाहरण भी चेमेन्द्रं ने वड़ी सुन्दरता के साथ दिया है।

परन्तु चमत्कार की काञ्य का मौलिक रहस्य मान कर लिखा गया प्रथम अलकारप्रन्थ है—चमत्कार चिन्द्रका। इसके लेखक हैं विश्वेश्वर जो सिहम्पाल (१४ शतक का मध्यभाग) के आश्रित पिछत थे। ये सुप्रसिद्ध 'अलकारकोस्तुभ' के रचयिता विश्वेश्वर पाण्डेय से नितान्त भिन्न व्यक्ति हैं। विश्वेश्वर पाण्डेय काशी में ही १८ वीं शतक के आरम्भकाल में रहते थे, विश्वेश्वर पाण्डेय काशी में ही १८ वीं शतक के आरम्भकाल में रहते थे, विश्वेश्वर दिच्या भारत के निवासी थे और इनसे तीन चार सी वर्ष पुराने थे। इस प्रन्थ के आरम्म में चमत्कार की विशिष्ट परिभाषा है। चमत्कार कविता के पढ़ने पर सहदय के हदमें में उत्पन्न आहाद का ही प्रसिद्ध नाम है। काञ्य में चमत्कार के सात आलम्बन होते हैं—गुण, रीति, रस, वृत्ति, पाक, शय्या, अलंकृति। चमत्कार के आधार पर काञ्य तीन प्रकार का होता है—(१) चमत्कारी (शब्दचित्र) (२) चमत्कारितर (अर्थचित्र और गुणीभूत व्यङ्ग्य), (३) चमत्कारितम (व्यग्यप्रधान)। चमत्कारचन्द्रका का यही महत्व है।

१८ वी शताब्दी के आरम्भ में (१७२६ ई०) गङ्गेश के पुत्र हरिप्रसाद ने काठ्यालोक नामक अलकारप्रन्थ सात परिच्छेदों में लिखा। इसमें इन्होंने चमत्कार को क्राब्य की आत्मा मानकर अन्य प्राचीन मतों की सद्यः अवहेलना की। अतः इनकी इस विषय में कल्पना ऐकान्तिक है।

विशिष्टशब्दरूपस्य काव्यस्यातमा चमत्कृतिः। । उत्पत्तिभूमिः प्रतिभा मनागत्रोपपादितम्।।

पिडतराज जगन्नाथ ने 'रसगंगाघर' में 'चंमत्कार' के ऊपर ही काव्य का चमत्कारी तथा रमणीय लच्चण प्रस्तुत किंया है। उनकी दृष्टि में रमणीय

चमत्कारस्तु विदुषामानन्द-परिवाहकृत्।
 गुगा रीति रसं वृत्ति पाकं शय्यामल कृतिम्।।
 सहैतानि चमत्कारकारगं ब्रुवते बुधाः।

द्रष्ट्रच्य डा॰ राघवन्—Some concepts of Alamkara Shastra p. 270.

श्रर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य होता है। 'रमणीय' श्रर्थ वह है, जिसकें ज्ञान से—जिसके बार बार अनुसन्धान करने से—ग्रालोकिक श्रानन्द की प्राप्ति हो। श्रालोकिक श्रानन्द का ही दूसरा नाम चमत्कार है। श्रातः चमत्कारसम्पन्न श्रर्थ का शब्दतः प्रतिपादन करनेवाली वस्तु का नाम' कविता है।

रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। रमणीयता च लोकोत्तरा-ह्रादजनकज्ञानगोचरता। लोकोत्तरत्वं च श्राह्लादगतः चमत्कारापरपर्यायः श्रमुभवसाचिको जातिविशेषः।

कुन्तक भी इसी ब्यापक चमत्कार के काव्य में उपासक हैं। उनकी वक्षोक्ति इसी चमत्कृति का श्रपर पर्याय है। व्यापक श्रर्थ में रस, श्रौचित्य, ध्वनि, वक्षोक्ति समस्त काव्यसार ही चमत्काररूप है। इस व्याप्क दृष्टि से कुन्तक चमत्कारवादी निःसन्देह हैं, परन्तु इस विषय में वे श्रकेले न होकर ध्वनिवादी श्राचार्यों की संगति में हैं।

## (२) चमत्कार-संकीर्ण अर्थ

यह तो हुई चमत्कार की व्यापक कल्पना । अब इसके संकीर्ण अथच प्रसिद्ध अर्थ पर दृष्टि डालिए । साधारण, व्यक्ति चमत्कार शब्द से आश्चर्य-चिकत करनेवाले शब्द तथा अर्थ के अन्ठेपन का बोध करता है । कौत्र हल की वृत्ति की चरितार्थता के लिए साधारण व्यक्ति काव्य मे चमत्कार को खोजा करते हैं । काव्य मे अन्ठेपन को लाने का प्रयास वे ही किव करते हैं जो शब्दों के साथ खेलवाड किया करते हैं और अर्थों के साथ कसरत करने में अपने काव्यवृत्ति चरितार्थ समक्तते हैं । उक्तिवैचिन्य—उक्तिचम-त्कार—मे हृदयानुरखन की चमता नही रहती । वालकिववाले पाठकों के हृदय मे एक 'हलका आनन्द उत्पन्न कर देना ही इस प्रकार की कविता का मुख्य उद्देश्य होता है । इससे केवल कौतुकवृत्ति ही चरितार्थ होती है, हृदय की कली कभी नही खिलती । इस अन्ठेपन से सम्मन्न कविता को 'स्कि' शब्द से हम अभिहित कर सकते हैं । 'स्कि' और 'काव्य'—दोनों मे पार्थक्य आलोचक की दृष्ट मे नितान्त स्पष्ट है । काठ्य मे हृदय की कोमल वृत्तियों को रमाने की योग्यता रहती है, पन्तु स्ति मे केवल कौतुकवृत्ति की तृति

करने के लिए ही सामर्थ्य होता है। स्कि को हम 'शाब्दिक तमाशा' कह सकते हैं क्योंकि कि यहाँ अपने शब्दों की कलाबाजी दिखलाता है तथा अर्थ की ऊँची उड़ान लेता है। कौतुकप्रेमी लोग ही तमाशा देखकर अपना चित्तांवनोद करते हैं; उसी प्रकार कौत्हली पाठक स्कि के अवण से अपना चित्त प्रसन्न करता है। परन्तु सच्चा काव्य तमाशा नहीं है। यदि वह तमाश-वीन पाठकों को अपनी और नहीं खीचता, तो यह उसके लिए भूपण ही है, दूषण नहीं।

इस अन्हेपन की परख के लिए कतिपय दृष्टान्त प्रस्तुत किये जाते हैं। एक दरिद्र अपनी दीन दशा का परिचय देकर किसी राजा से प्रार्थना कर रहा है—

> द्वन्द्वो द्विगुरिप चाहं मद्गेहे नित्यमव्ययीभावः। तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्यां बहुवीहिः॥

में द्वन्द हूं—मेरे घर में भार्या भी विराजमान है। मैं द्विगु हूं—दी गार्व यस्यं सः द्विगुः श्रर्थात् मेरे घर पर दो बैल हैं। परन्तु मेरे घर मे है क्या सदा श्रव्ययीभाव श्रर्थात् व्यय का सन्तत श्रभाव, खर्च नदारद। कुछ हो तब न खर्च किया जाय। यहाँ तो सोलहो दण्ड एकादशी है। तत्पुरुष—(हे पुरुष, इसीलिए) कर्मधारय (वह काम करो) जिससे में बहुनीहि—वहुर धान से युक्त हो जाऊँ। यहाँ मुद्रालंकार के द्वारा व्याकरणशास्त्र के छः हं समासों का नाम श्राया है। बस, शब्दों के श्रनूठेपन के श्रतिरिक्त इर स्वित मे श्रन्य सौन्दर्यसाधन क्या हैं। इतसे कश्मीर के प्रसिद्ध महार्का विल्हण के प्रपितामह भट्ट मुक्तिकलश का यह पद्य स्वित का सुन्द उदाहरण है।

पृथुकार्तस्वरपात्रं भूषितनिःशेषपरिजनं देव। विलसत्करेगु गहनं-सम्प्रति सममावयोः सदनम्॥

एक निर्धन कि किसी राजा से अपनी दशा का परिचय दे रहा है। राजन, इस समय मेरी और आपकी दशा एकदम वरावर है। आपके महत् में (पृथु + कार्तस्वर + पात्र) बड़े-बड़े सोने के पात्र हैं और मेरा घर भ (पृथुक + आर्तस्वर + पात्र) लड़कों के कातर रोदन का स्थान है। आपके समस्त परिजन भूषित, गहनों से सुसजित, हैं और मेरा सब परिवार (मूं-उषित) पृथ्वी पर सोनेवाला है। आपके दरवाजे पर (करेणु) हाथियों का सुन्ड शोभित है और मेरा घर चूहां (विलस्त ) की धूलि से भरपूर है। अतः मेरा जैसा दरिद्र और आप जैसा घनाट्य—दोनों विरोधी पुरुषों की दशा में तिनक भी अन्तर नहीं हैं—दोनों एक समान हैं। यहाँ श्लेपजन्य शाव्दिक चमत्कार है। 'पृथुकार्त—स्वरपात्र', 'मूषित' तथा 'विलस्त्करेणुगहन' इन तीनों पदों में समझ श्लेप है। पृथुकार्तस्वरपात्र का अर्थ है—(१) कार्तस्वर = सोने फं बड़े बर्तन; (२) पृथुक = वच्चों का आर्तस्वर = कर्य स्वर। भूषित = (१) आलकृत, (२) जमीन पर रहनेवाले (भू + उपित); विलस्त्करेणु = (१) विलास करनेवाले हाथी तथा (२) विल मे रहनेवाले चूहों से खोदी गई रेणु धूलि। यह शब्दों का एक बढिया तमाशा है जिसका मजा विना अर्थ बतलाये साधारण पाठक को मिल ही नहीं सकता।

श्रव श्रर्थंचमत्कार की स्कित सुनिए— श्रादातुं सकृदीिच्तिऽपि कुसुमे हस्ताग्रमालोहितं लाचारञ्जनवार्तयापि सहसा रक्तं तलं पादयोः। श्रङ्गानामनुलेपनस्मरण्यप्यत्यन्तखेदावहं हन्नाधीरदृशः किमन्यद्लकामोदोऽपि भारायते।

किसी सुन्दरी की सुकुमारता का वर्णन कोई चमत्कारी किव वर्णन कर रहा है —उस सुन्दरी के मन मे इच्छा जागी कि फूल तोड़ूँ। उसने फूल को देखा, सो भी केवल एकवार। वस क्या था, उँगलियाँ लाल हो गई। फून तोड़ने की तो कथा ही दूर रहे। श्रभी तो केवल सुन्दरी ने उसे देखा है परन्तु यहाँ तो केवल फूल के देखने से ही उस सुकुमारी की उँगलियाँ लाल हो उठी हैं। यदि वास्तव में उसने श्रमने कोमल करो से फूल तोड़ा होता, तो भगवान ही जाने उँगलियां की कैसी दुरवस्था हो गई होती! उधर पैर में महावर लगाने की बात उठी श्रीर इधर पैर के तलवे लाल हो गये। वैचारों में महावर के वोक सहने की ताकत कहाँ श्यहाँ तो केवल लगाने की चर्चा छिड़ते ही तलवे चर्चामात्र से ही लाल हो जाते हैं। नायिका भी क्या हीं नाजुकवित ही तलवे चर्चामात्र से ही लाल हो जाते हैं। नायिका भी क्या हीं नाजुकवित ही सला कही चर्चा से इतना प्रभाव पड़ता है; परन्तु हमारे कविजी की

नायिका के तलवे केवल आशंका से लाल हो जाते हैं। अनुलेपन का स्मरण भी अंगो में अत्यन्त खेद पैदा कर रहा है। यदि अगराग के लगाने से अड़ों में क्लान्ति पैदा हो जाती. तो एक वात भी थी। यहाँ तो कुछ विचित्र ही हाल है। अभी भविष्य में अनुलेपन लगाया जायगा। यस, उसकी याद ने ही शरीर में थकावट पैदा कर दी है। और अधिक उसके विषय में क्या कहा जाय ? उसके केशो की जो सुगन्ध है, वह भी बोक्त सी हो गयी है। यदि काले लटकारे केश भार से लगते, तो एक वात भी थी। यहाँ तो उनकी सुगन्ध भी भार का काम कर रही है। नायिका उनके भार से लची जाती है।

चमत्कार का प्रयोग केवल श्रर्थों के साथ कसरत करनेवाले कवि ही किया करते हैं, ऐसी बात नहीं है। चमत्कार का प्रयोग भावुक किय करता है, पर उसका प्रयोजन होता है किसी भाव की अनुभूति को तीव करना। यह तो सर्वमान्य वात है कि उक्तिवैचित्र्य से सरस काव्य में भी चमत्कृति की मात्रा बढ जाती है। ऋपने भावों को पाठकों के हृदयतल को स्पर्श करने के लिए भावक कवि व्यञ्जना के एक असाधारण प्रकार का आश्रय अपने काव्य मे लेता है, जिसमे अनूठेपन के लिए भी प्रचुर स्थान होता है परन्तु तथ्य वात यह है कि यह अनूठापन भावानुभूति को भन्यतर तथा उप्रतर वना देता है, स्वतः काव्य का सर्वस्व वनकर नही बैठ जाता। सूक्ति ग्रौर काव्य मे यही अन्तर होता है। स्कि मे चमत्कार ही चमत्कार क्लकता है, परन्तु काव्य में उक्तिवैचित्र्य के द्वारा स्फुट श्रमिव्यक्षित भावों की श्रमि-व्यक्ति ही प्रधान रहती है। भावाभिनिवेश काव्य की पहिचान है श्रौर उक्ति-वैचित्र्य सूक्ति की । परन्तु भावुक कवियों के हाथ मे वक्रोक्ति रसानुभृति का व्याघातक न वनकर सहायक ही बनती है। रसोक्ति मे उक्तिविचित्रता प्रधान-त्वेन स्थित नहीं रहती, वलिक गौणरूप से अवस्थान कर काव्य सर्वस्च रस को हृदयगम बनाने मे विशेष सहयोग देती है। इसीलिए भोजराज ने काव्य को तीन भागों मं विभक्त किया है—स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति तथा रसोक्तिः—

वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्च वाङ्मयम्

(सर॰ करठा॰ धा=)

परन्तु ये तीनों विभाग नितान्त स्वतन्त्र विभाग नहीं हैं। 'इनका आपस में सहयोग भी हो सकता है। हमारा यही कहना है कि जब वक्रोक्ति तथा रसोक्ति का परस्पर सामञ्जस्य जम जाता है, तब रसमयी किवता में शाब्दिक अनुठापन अथवा आर्थिक चमत्कार किसी प्रकार का वैषम्य उपस्थित नहीं करता। जिस प्रकार तन्त्री के तारों का समुचित 'मिलन संगीत की माधुरी को स्निग्ध तथा श्रुतिपेशल बनाने में समर्थ होता है, उसी प्रकार रसोक्ति के साथ वक्रोक्ति का यह मञ्जुल समन्वय काव्यमाधुरी का सम्पादक है, विधातक नहीं।

(३) रसोक्ति और वक्रोक्ति का योग

रसोक्ति के साथ वक्रीक्ति का मञ्जुल स्योग काव्य में कितनी मधुरिमा उत्पन्न करता है, इसकी श्रिमिव्यक्ति के लिए कितपय उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं:—

> शीर्णा गोकुलमण्डली पशुकुलं शब्पाय न स्पन्दते, मूका कोकिलसंहितः शिखिकुलं न व्याकुलं नृत्यित । सर्वे त्वद्विरहेण हन्त नितरां गोविन्द् दैन्यं गताः किन्त्वेका यमुना कुरङ्गनयना—नेत्राम्बुभिर्वर्धते ॥

भगवान् कुष्णचन्द्र के सामने उद्धवजी उनके विरहं में गोकुल की दयनीय दशा का वर्णन मार्मिक ढड़ा से कर रहे हैं। हे गोविन्द ! गोकुल की दशा मुक्त ने पूछिए। गौवों की मण्डली चीण हो गई है। पशुगण घास चरने के लिए हिलते-हुलते तक नहीं हैं। कोकिलों का समूह मूक हो गया है। मयूरों का कुण्ड व्याकुल होकर नाच नहीं रहा है। इस प्रकार गोकुल के सब जीव चीण हो गये हैं, किन्तु एक ही जीव ऐसा है, जो विरह में भी सन्तत बढ़ रहा है। श्रीर वह है यमुना, जो मृगनयनियों के नेत्रजल से—श्रॉसुश्रों से—वढ़ रही है। पद्य के श्रान्तिम चरण मे उपन्यस्त उत्प्रेचाजन्य चमत्कार कितना तलस्पशीं है। चीणकाय होनेवाली गोकुल की वस्तुश्रों में यमुना की जलवृद्धि के कारण की जो कल्पना किन ने इस सरस पद्य में की है वह प्रस्तुत विरह के माव को उप्रतर बना रही है। यमुना में वाढ़ श्रा गई है श्रीर इसका कारण है गोपियों के श्रांसू। उक्ति नितान्त चुटीली है पर साथ ही साथ गोपियों के दैन्यदशा की गृढ़ श्रिभव्यञ्जना

कर रही है। स्रतः स्रर्थ का स्नन्ठापन प्रकृत मानिसक भावं से इतना घुलमिल गया है कि वह उसे मंनोहर तथा रुचिरतर बना रहा है।

किव अपने भक्तिमाव की अभिन्यक्ति कितने अन्ठे ढंग से इस कमनीय पद्य में कर रहा है—

त्वत्कीर्तिमौक्तिकफलानि गुगौस्वदीयैः सन्दर्भितुं विवुधवामदृशः प्रवृत्ताः। नान्तो गुगोषु न च मौक्तिकरन्ध्रदेशो हारो न जात इति ताश्चिकतं हसन्ति॥

हे भगवन, देवाङ्गनाये आपकी कीर्तरूपी मोतियों को आपके गुणों में गूँथने के लिए किसी-समय प्रवृत्त-हुई । परन्तु गुणों (गुण तथा डोरा) का न तो अन्त ह। मिला और न मोतियों में छेद । अतः अभीष्ट हार वन नहीं सका । इसलिए वे चिकत होकर हँस रही हैं। मोतियों में छेद तथा डोरे का छोर मिलने पर ही माला गूँथी जा सकती है, परन्तु भगवान की निर्मल कीर्तिरूपी मुक्ता में कही छेद नहीं है तथा गुणों का कही छोर नहीं है। अतः अभीष्ट माला की न रचना में आश्चर्य ही क्या हो सकता है ! इस पद्म की स्कि नितान्त अन्ठी है, परन्तु वह भगवान् के गुणों की अनन्तता तथा कीर्ति की निष्कलङ्कता की अभिव्यक्ति बड़े ही रमणीय ढग से कर रही है। भगवान् के प्रति भक्ति की भावना को जुप्र करने में यह आर्थिक चमत्कार सर्वथा समर्थ होता है। अतः यहाँ अन्ठापन मूष्याह्म ही है।

विरहवर्णन मे उक्तिवैचित्र्य की क्चिरता कितनी चमत्कारिणी है— भ्रूचापे निहितः कटाच्चिशिखो निर्मातु मर्मव्यथां श्यामात्मा कुटिलः करोतु कबरीभारोऽपि मारोद्यमम्। मोहं तावद्यं च तन्वि! तनुतां विम्वाधरो रागवान्, सद्वृतः स्तनमण्डलस्तव कथं प्राणिमम क्रीडिति॥

—गीतगोविन्द ३। १४

श्रीकृष्ण का वचन राधिका के प्रति। हे तन्वि ! तुम्हारे भौह-रूपी धनुष के ऊपर रखा गया कटाच्रू पी वाण मर्मपीडा उत्पन्न करता है तो करे, क्योंकि धनुष पर त्रारोपित बाख का धर्म ही है परपीडन, उससे हम अधिक आशा ही क्या कर सकते हैं ! वह काली कुटिल वेणी मारने के लिये भले उद्योग करे, क्योंकि जो स्वयं कुटिल तथा मलिन होता है वह दूसरों के मारने का उद्योग करता ही है। श्रतः बेणी के काम मे कुछ भी अनौचित्य नहीं है। तुम्हारा विम्बफल के समान रक्तवर्ण अधर मुच्छा उत्पन्न कर रहा है तो करे। इसमे अनुचित ही क्या है ! जो स्वयं रागवान् - मात्सर्येयुक्त है वह दूसरों को मोह उत्पन्न करता ही है। परन्तु आश्चर्य की सीमा तो यह है कि तुम्हारा गोल स्तनमण्डल हमारे प्राणो से खेल कर रहा है- वह हमारे प्राणों को हरण करनेपर उतारू है। जो स्वयं सद्वृत्त है, सुन्दर चरित्र से सम्पन्न है वह दूसरों के प्राणों को लेने के लिए तैयार है —इससे बढकर आश्चर्य की पराकाष्टा क्या हो सकती है ? भ्रूचाप पर श्रारोपित कटाच्चरार का, काली कुटिल वेखी का, रागवान् विम्बाधर का कार्य तो कथमपि उचित माना जा सकता है, परन्तु सद्वृत्त (गोलाकार तथा सचरित्र) स्तनमण्डल की प्राण्हरण लीला के श्रीचित्य का वया कथमपि समर्थन हो सकता है ? श्लेष तथा विरोधाभास अलकारों ने उक्ति के चमत्कार को सहस्रगुन बढा दिया है। स्पष्ट ही यह उक्तिवैचिन्य प्रकृत भाव को उप्र बनाने के कारण नितारत श्लाधनीय हुआ है। राधिका के श्रगों के दर्शन का प्रभाव कृष्ण के उपर कितना घातक सिद्ध हो रहा है। कुष्ण के हृदय की मार्मिक वेदना की श्रामिक्यक्ति यह वक्रोक्ति भलीभाँति कर रही है। त्रात: रसोक्ति के साथ वक्रोक्ति का यह समन्वय मिशा-काञ्चनयोग के समान श्लाघनीय है। इसीलिए महाकवि जयदेव का यह पद्य सहदयो का नितरा हृदयानुरञ्जन करता है।

हिन्दी की कवितात्रों में भी इस प्रकार का कान्यमाधुर्य सर्वथा मनोहारी होता है। महाकवि देव की यह सर्वैया लीजिए—

सॉसन ही में समीर गयो अरु आंसुन ही सव नीर गयो ढिर । तेज गयो गुन लै अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता किर । 'देव' जिये मिलिबेई की आस कै, आसहु पास अकास रह्यों भिर । जा दिन तें मुख फेरि हरें हैंसि, हेरि हियो जो लियो हरिजू हिर।।

इस सरस सबैये का आश्रय है कि वियोग में वियोगिनी के शरीर को संघ-दित करनेवाले पाँचो तत्त्व धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। साँस के रूप में वायु चली गई; आँसुओं के रूप में जलतत्त्र ढ़ल गया; अपना गुण (रूप) लेकर तेज भी चला गया; तन को जीए बनाकर पृथिवी निकल गई; अब तो चारों और आकाश ही आकाश नजर आता है चारों और शर्य ही दिखलाई पड़ता है। श्रीकृष्ण ने जिस दिन से उसे मुँह फेर कर ताका है और हूँस कर उसके दृदय को चुरा लिया है, उसी दिन से उसकी यह दयनीय दशा हो गई है। यहाँ उक्ति का चमत्कार नितान्त स्पृह्णीय है। नायिका की दीन दशा की उपपत्ति बड़े ही सुन्दर ढंग से की गई है। अतः यहाँ वक्रोक्ति-जन्य चमत्कार नितान्त व्यक्त है, परन्तु इस चमत्कार के बीच में विरह-वेदना स्पष्ट मुलक रही है। इसीमें सद्धदयों का दृदय रमता है। अतः इस अन्ठेपन को हम गईणीय न मानकर स्पृह्णीय मानते हैं। इसकी सत्ता से प्रकृत वियोगवर्णन की मार्मिकता में किसी प्रकार की कमी नहीं होती।

परन्तु नैषधकार श्रीहर्ष की दमयन्तीविरहविषयक श्रनेक उक्तियाँ इस मुग्धतामयी 'कोटि में नहीं श्राती । उनमें उक्तिवैचित्र्य इतना श्राधक है कि पाठक का चित्त उसी चमत्कार में बहने लगता है, दयनीय दमयन्ती के दीर्घदुःख की घटना पर उसका न तो चित्त जाता है श्रीर न तिनक समवेदना ही प्रकट करता है।

स्मरहुताशनदीपितया तया वहु मुहुः सरसं सरसीरुहम्। श्रयितुमधेपथे कृतमन्तरा श्वसितनिर्मितमभरमुज्भितम्॥

—नैपध ४। २६

काम की श्राग्त से सन्तत दमयन्ती अपने शरीर की गर्मां दूर करने के लिए श्रानेक श्राद्व कमलों को वार्वार ग्रहण करती थी, परन्तु उसकी गर्म सॉस से वे श्राधे रास्ते में ही मुलसकर मर्मर शब्द करने लगते थे। श्रातः उन्हे श्रापने शरीर के पास विना ले गये ही वह उन्हें बीच रास्ते में ही व्यर्थ होने से फेक देती थी। कल्पना की चकाचौध में प्रकृत विरह्वेदना की कथा श्रापने को भूल जाती है। हिन्दी के महाकवि विहारी की इसी कोटि की अनेक चमत्कारी स्कियाँ हैं जिनमे अन्ठापन ही, अधिक है, रससचार कम-

श्रींधाई सीसी सुलखि, विरह बरित बिललात। बीचिह सूखि गुलाब गो, छीटौ छुयौ न गांत॥

—विहारी बोधिनी दोहा ५१६

कोई सखी नायिका की विरहदशा की सूचना अन्य सखी से दे गही है कि उस लाड़ली को विरह से जलती हुई और बिलपती हुइ देखकर मैंने गुलाबजल की शीशी ही उस पर औधा दी कि इसकी ठएडक से उसे कुछ ग्राराम मिले, परन्तु उसके शरीर से इतनी ताप निकलती थी कि वह गुलाव बीच मे ही सूख गया। एक छींटा भी उसके शरीर से न छू गया। इस दोहे की नैपध के पूर्वोक्त पद्य से तुलना कीजिए। एक ही भावभड़ी है! एक ही प्रकार का चमत्कार है।

उर्दू साहित्य में ऐसी चुमती चोली सिक्तियाँ खूव मिलेगी जिनके अन्देशन पर बालकिचवाला श्रोता आनन्द गद्गद हो उठता है, परन्तु जो इदय के अन्तः स्तर पर पहुँचती हो नहीं, केवल हलका सा कौतुक उत्पन्न करने में ही चिरतार्थ होती हैं। विषय की पूर्णता के लिए एक दो उदाहरण पर्याप्त होंगे—

'विहारी ने अपनी विरहकृशगात्रा तन्वी की दशा की व्यक्षना करते समय कहा है कि निकृष्ट विरह ने उसकी दशा ऐमी कर दी है कि मौत अऑखों पर चश्मा लगाकर मी द्वॅंढना चाहे तो भी शायद उसे न देख सकें—

करी बिरह ऐसी तक गैल न छाड़तु नीच। दाने हूं चसमा चखनि, चाहै लखे न मीच॥ इसीके समान उद्धे शायरां की यह कल्पना भी देखिए— नातवानी ने बचाई जान मेरी हिज्र मे कोने कोने दूँ दतो फिरती कजा थी मैं न था

किव कहता है कि नातवानी (= दुर्वलता) ने ही वियोग में मेरी जान वचाई है। कोने कोने में मौत (कजा) मुक्ते हूँ दती थी श्रौर उसे मैं दीख नहीं पड़ता था। श्रथवा इस उक्तिचमत्कार पर दृष्टि डालिए—

यं नातवां हूँ कि आया जो यार मिलने को तो सूरतं उसकी उठा के पलक न देख सका।

ावरह के इन वर्णनों में क्या समुचित भाव की व्यञ्जना है १ बिल्कुल नहीं। ये तो नितान्त उक्तिचमत्कार के उदाहरण हैं जिनमें कथन की भद्गी ही कौतुक पैदा करने में पर्याप्त होती है। विरहदशा का यह वर्णन न तो हमारे हृदय को ही स्पर्श करता है श्रीर न हमारी समवेदना के लिए ही हमें श्रातुर बनाता है। इन वर्णनों की ऊपर दिये गये वर्णनों से तुलना करने पर दोनों का श्रा तर स्पष्ट हो जाता है। हिन्दी के एक मान्य श्रालोचक़ के शब्दों में यह मजाक है, विरहवेदना नहीं।

इस समी्चा का निष्कर्ष यही है कि कुन्तक की वक्रोक्ति इस संकीर्ण चमत्कार की पर्यायवाचिनी नही है। यह व्यापक चमत्कार—चमत्कारात्मक रस अथवा काव्यानन्द—की ही सर्वथा अभिव्यक्षिका है। और यह सिद्धान्त वक्रोक्ति के व्यापक मौलिक तथ्य के सर्वथा अनुकृल ही है।

(5)

### भट्टनायक की काव्यकल्पना

साहित्य शास्त्र के इतिहास में वक्रोक्तिजीवितकार के समान मट्नायक भी काव्य में व्यापार प्राधान्यवादी आचार्य हैं। वे काव्य को शास्त्र तथा आख्यान से नितान्त भिन्न वस्तु मानते हैं। इस पार्थक्य को निश्चित करने का श्रेय भट्टनायक को ही प्राप्त सा जान पडता है, क्योंकि इस विषय की चर्चा होते ही अलकार ग्रन्थों में इनका विशिष्ट मत सर्वत्र उल्लिखित तथा व्याख्यात हुआ है। अभिनव गुप्त ने इनके मत की जो समीचा लोचन तथा अभिनवमारती में विस्तार के साथ की है उससे इनके सिद्धान्तों की स्पष्ट सूचना मिलती है। अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का प्रयोग शास्त्र में होता है, आख्यान में होता है तथा काव्य में होता है। पूर्व दोनो प्रकार के शब्दों से काव्यगत शब्दों की भ्यसी विशिष्टता होती है। इसी वैशिष्ट्य के कारण काव्य का काव्यत्व निष्यन्न तथा

प्रतिष्ठित होता है। यह विशिष्टता है—ठ्यापार। काव्य के द्वारा रसोन्मीलन के अवसर पर इस व्यापार के तीन अश होते हैं। यह रमरण रखने की बात है कि महनायक काव्य में रस को आत्मा मानते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार व्यञ्जनावादी आनन्दवर्धन रसध्विन को काव्य में प्राण्मभूत मानते हैं। रस के उन्मीलन करने में ही काव्य का समग्र साधन अग्रसर होता है। व्यापार तीन प्रकार का होता है—(१) अभिधा, (२) भावकत्व (३) भोजकत्व। इनमें वाच्य (अभिधेय, प्रतिपाद्य) अर्थ की दृष्टि से काव्यशब्दों में अभिधाव्यापार रहता है। महनायक की यह अभिधा शिक्ति' के सीमित अर्थ में प्रयुक्त नहीं है, प्रत्युत अधिक व्यापक तथा विस्तृत अर्थ में इसका प्रयोग उन्हें अभीष्ट है अर्थात् सम्पूर्ण कप से किंव के अभीष्ट अर्थ की अभिव्यञ्जन। इसे ही 'अभिधा' द्योतित करती है। रस आदि के सम्बन्ध में शब्दों में मावकत्वव्यापार का निवास रहता है। सहदयों के सम्बन्ध में भोक्तृत्वव्यापार रहता है अर्थात् एक ही काव्यव्यापार के तीन अरंश तीन वस्तुओं को दृष्टि में रखकर होते हैं—

वाच्य की दृष्टि से कान्यशन्द श्रिभधायक होते है, रस की दृष्टि से भावक होते है और सहृद्यों की दृष्टि से भोजक हाते है ।

कान्य के शब्द एकाकार होते हैं, परन्तु जो न्यापार उन्हें शब्द तथा ग्राख्यान के शब्दों से पृथक् करता है वह त्रिविध लच्य की दृष्टि से तीन ग्रंशों में विभक्त हो जाता है। ग्रिमनवगुप्त का स्पष्ट कथन है—

श्रन्यशब्दवैत्तच्चण्यं काव्यात्मनः शब्दस्य । त्र्यंशताप्रसादात् । तत्रा-भिषायकत्वं वाच्यविषयम् । भावकत्वं रसादिविषयम् । भोक्नृत्वं सहृदयविषयमिति त्रयोंऽशभूता व्यापाराः ।

—ध्वन्यालोक लोचन पृ० ६८

श्रिमनवभारती में 'लच्च्या' नामक विख्यात साहित्यतत्त्व की व्याख्या के श्रवसर पर श्राचार्य श्रिमनवगुप्त उसे किन के श्रिमधाव्यापार से पृथक् नही मानते । श्रिमधा व्यापार किन की वह श्रिमव्यञ्जना है जो काव्य में रसप्रतीति करने की च्मता रखती हो । किन काव्य में उद्यान,

सन्ध्या, प्रभात, ख्रादि विषयों के वर्णन में इसीलिए ख्रासक रहता है कि ख्रिमिघान्यापार के द्वारा चोतित इनके अर्थ विभाव, अनुभावादि रूप में सद्यः परिण्त हो जाते हैं। परन्तु अभिधान्यापार हो किन के प्रयत्न की परमावधि नहीं है। यदि न्यापार का अभिधा अश ही शुद्धरूप से कान्य में केवल प्रतिष्ठित मान लिया जाय, तो शास्त्र में प्रयुक्त तन्त्र ख्रादि न्यायों में और कान्य मे प्रयुक्त श्लेपालंकार में मेद ही क्या होगा ? वृत्ति के के मेद से जो वैचित्र्य उत्पन्न होता है वह भी अकिखित्कर ही होगा। इतना ही नहीं, अतिदुष्ट आदि दोषों के वर्जन का ही प्रसङ्ग कैसे उठेगा ? अभिधा केवल किन के अभीष्ट अर्थ की सिद्धि करके विरत हो जाती है। कार्ताध्यं याति तन्वङ्गी कदाऽनङ्गवशं गता में प्रथम पद को कर्णकट्ट मानने का कारण क्या है ?

इसीलिए रसभावना नामक दूसरे न्यापार की स्रावश्यकता होती है ।

१ यथारस ये भावाः विभावानुभावव्यभिचारिणस्तेषा योऽर्थः स्थायि-भावरसीकरणात्मकं प्रयोजनान्तरं गतानि प्राप्तानि । यदभिधाव्यापारोप-संक्रान्ता उद्यानादयोऽर्थाः तत्र सविशेषविभावादिभाव प्रतिपद्यन्ते तानि लच्च-णानीति सामान्यलच्चणम् । त्र्रतएव काव्ये सम्यक् प्रयोज्यानीति विषयस्ते-षामुक्तः ।

<sup>—</sup> श्रभिनवभारती

२ तत्रामिधामागो यदि शुद्धः स्यात् तत् तन्त्रादि+यः शास्त्रन्यायेभ्यः श्लेषाद्यलंकाराणां को मेदः ? वृत्तिमेदवैचित्र्यं वा श्राकिञ्चित्करम् । श्रुति-दुष्टादिवर्जन च किमर्थम् ?

<sup>—</sup>लोचन पृ० ६८

३ तेन रसभावनाख्यो द्वितीयो व्यापारः । यद्वशाद् ग्रभिधा विलच्याँव । तच्चैतद् भावकत्वं नाम यत् काव्यस्य तद्विभावादीनां साधारणत्वापादनं नाम । भाविते च रसे तस्य भोगः। —लोचन पृ० ६८

इसीके कारण अभिधा भी शास्त्र में प्रतिपादित आद्या शक्तिरूप अभिधा से विलक्षण हो जाती है। भावकत्व व्यापार है क्या ? काव्य में विमाव, अनुमाव आदि का साधारणीकरण। काव्य में किंव एक विशिष्ट अर्थ की द्योतना में सचेष्ट रहता है। कालिदास ने अभिजान शाकुन्तल नाटक में नायक के रूप में दुष्यन्त का और नायिका के रूप में शकुन्तला का वित्रण किया है। दुष्यन्त-शकुन्तला इस मारतमूमि पर कभी किसी प्राचीनकाल में अवतीर्ण हुए। उन्हीं ऐतिहासिक व्यक्तियों का वित्रण यदि किंव करता है, तो दर्शकों तथा पाठकों की सहानुभूति पाने का उसे क्या अधिकार है ? इस नाटक से सामान्य दर्शकों को रसानुभूति क्यो होगी ? उन्हें न दुष्यन्त से कुछ 'देना-लेना है और न शकुन्तला से कुछ काम ही है। ऐसी दशा में काव्य शब्दों में रसोन्मेष के लिए महनायक भावकत्व नामक व्यापार मानते हैं। इसके द्वारा दुष्यन्त एक साधारण वीरसामान्य के रूप में हमारे सामने आता है—वह केवल वीरत्व से मण्डित एक सामान्य वीरपुरुष का प्रतिनिधि वनकर ही पाठकों के सामने प्रस्तुत होता है। यही है महनायक का साधारणीकरणाल्य मावकत्व व्यापार।

इतने पर भी रस का उन्मेश नहीं होता। मानित होने पर ही रस का भोग सहदयों को होता है। यह भोग स्मरण तथा अनुभव दोनों से निल-च्या होता है। 'अनुभव' केवल विपयज्ञान को कहते हैं। 'घर है' इसका ज्ञान नेत्र के द्वारा होने पर यह अनुभव कहलाता है। अनुभव किये गये पदार्थ की 'स्मृति' होती है। परन्तु जिस समय सहदय काव्यशब्दों का अर्थज्ञान कर आनन्द से विभोर हो उठता है, क्या उस समय उसे केवल स्मृति होती है या अनुभृति १ यह नवीन होने से स्मृति नहीं हो सकता, सामान्य परिचयमात्र से पृथक् होने के कारण अनुभव नहीं हो सकता। यह नवीन वस्तु है भोग। भोग का अर्थ है चित्त की द्रवीभूतावस्था जिसमे रज तथा तम गुर्णों का सर्वथा परिहार हो जाता है, तथा विशुद्ध सात्त्विक गुण् का आविर्माव होता है। यह आनन्द परब्रहा के आस्वाद के समान होता है। इसोलिए भट्टनायक इसे 'परब्रह्मास्वादसचिव' कहते हैं। काव्यव्यापार का यही अंश प्रधान इसे 'परब्रह्मास्वादसचिव' कहते हैं। काव्यव्यापार का यही अंश प्रधान

है— काव्य के द्वारा रसभोग ही प्रधान वस्तु होता है। पाठकों को व्युत्पत्ति प्रदान करना तो काव्य मे नितान्त अप्रधान होता है।

#### भट्ट नायक—मीमांसक

मह नायक की संत्रेष में यही काठ्यभावना है। शास्त्रीय विचारों में वे मीमासा के पत्त्पाती थे। मीमासा में भावना की प्रधानता रहती है। भावना के 'ग्रंशत्रय' होते हैं। इसी भावना को भहनायक ने काठ्यमार्ग में प्रस्तुत कर रस की व्याख्या करने का श्लाद्यनीय प्रयत्न किया है ग्रौर मीमासक भावना के समान उनका भावना नामक काठ्यव्यापार भी ग्रंशत्रयविशिष्ट होता है। भहनायक के मीमासक होने का प्रवल प्रमाण है ग्रामिनवगुप्त की प्रत्यत्त उक्ति। ग्रामिनदवर्धन ने 'ग्रत्यन्त-तिरस्कृतवाच्य' ध्विन के उदाहरण में वालमीकि का यह सुन्दर पद्य उद्धत किया है—

रविसंक्रान्तसौभाग्यस्तुषारावृतमण्डलः निःश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते॥

वह चन्द्रमा जिसका सौभाग्य सूर्य में चला गया है श्रौर जिसका मण्डल कुहरे से दक गया है उसी प्रकार नहीं चमकता जिस प्रकार रवास लेने से श्रन्था दर्पण । यहां दर्पण के लिए प्रयुक्त 'श्रन्थ' शब्द का मुख्य श्रर्थ श्रत्यन्त छोड़ दिया गया है। श्रॉख फूटने पर ही व्यक्ति श्रन्था होता है, दर्पण को तो श्रॉखे नहीं होती। श्रतः उसे श्रन्था कहने का तात्पर्य क्यों ? 'श्रन्थ' का ध्वन्यर्थ है— पदार्थ के स्फटीकरण में श्रशक्त वस्तु। इस ध्वनिकार के मत के प्रतिकृत महनायक इस पद्य के श्रर्थ में एक बडी

१ (भोगः) योऽनुभवस्मरण्यतिपत्तिभ्यो विलक्षण एव द्रुतिविस्तर-विकाशनामा रजस्तमोवैचित्र्याननुविद्धसत्त्वमयनिजचित्स्वभावनिवृत्ति-द्रुतिविश्रान्तलक्षणः परब्रह्मास्वादसचिवः। स एव च प्रधानभूतः ग्रंशः सिद्धिरूपः। व्युत्पत्तिनीमाप्रधानमेवेति॥

क्लिष्ट कल्पना करते हैं (लोचन पृ॰ ६३) । इसी पर अभिनवगुप्त की ज्यायोक्ति है— जैमिनिसूत्रे ह्ये वं योज्यते न काठ्येऽपि । महजी महाराज, ऐसी योजना जैमिनिसूत्र में होती है, काव्य मे नही । स्पष्टतः यह उक्ति महनायक के मीमांसक होने की साधिका है । अभिनवमारती में एक स्थान पर अभिनव ने जैमिनि के अनुसरस्य करने के कारस इनकी हॅसी उड़ाई है—

यत्तु भट्टनायकेनोक्तं .....तेन नाट्याङ्गता समर्थिता। 'फलं तु पुरुषार्थत्वात्' इति केवलं जैमिनिरनुसृतः॥

इन दोनों बचनों से स्पष्ट है कि श्रिमनव गुप्त महनायक को मीमासक ही मानते थे। मीमांसक लोग 'श्रिमधा' पर विशेष श्राग्रह रखते हैं, महनायक का भी श्राग्रह 'श्रिमधा' पर है, परन्तु पूर्वोक्त समीत्ता से स्पष्ट है कि इनकी श्रिमधा शक्तिरूप नहीं है, प्रत्युत काव्य में प्राधान्य रखनेवाला विशिष्ट कवि-व्यापार है। इसीलिए श्रिमनव गुप्त महनायक के 'श्रिमधाद्योतक व्यापार' को मामह की वक्रोक्ति के समकत्त् मानते हैं। मामह के श्रमुसार काव्य मे रमणीयता का उदय वक्रोक्ति से होता है, महनायक के श्रमुसार 'श्रिमधा' के द्वारा। श्रतः दोनों के मतों में साहश्य दीख पड़ता है।

काव्य में श्रिभिधा के द्वारा उत्पन्न सौन्दर्य की सुपमा इस पद्य में देखिए—

एतत् तस्य मुखात् कियत् कमिलनीपत्रे कणं वारिणो यन्मुक्तामिणिरित्यमंस्त स जडः शृण्वन्यद्स्माद्पि श्रङ्गुल्यत्रलघुकियाप्रविलियन्यादीयमाने शनैः

कुत्रोड्डीय गतो ममेत्यनुदिनं निद्राति नान्तः शुचा ।

—भल्लटशतक

कोई व्यक्ति श्रपने मित्र से किसी उजडु मूर्लं की वात कह रहा है कि भाई, मैं उसकी हालत क्या कहूं ! वह ऐसा जड़ है कि कमलिनी के पत्ते पर गिरे हुए श्रोस के कर्ण को मोती समक्ता है । भला ऐसा भी मूर्लं कहीं खोजने पर मिलेगा । मित्र ने उत्तर दिया—भाई, एक दूसरे जड़ात्मा का हाल तो सुनिए । कमलिनी के दल पर गिरा हुन्ना श्रोसकर्ण उनकी श्रॅगुली के श्रगले हिस्से के श्रृते ही जमीन पर गिर पड़ा श्रीर गायब हो गया । परन्तु उस मूर्खिशरोमिण को रातमर् सोच के मारे नींद नही आती। वह सोचा करता है कि हाय! अगुली के छूते ही वह मेरा चमकता मोती कहाँ उड़ गया। वस, वह इसीमें हैरान है। दिनरात इसी सोच में बीत जाते हैं— कभी नींद दर्शन नहीं देती। कहों, इससे बढ़कर मूर्ख कही है १ असली बात यह है कि मूर्खों को अस्थान में, अयोग्य वस्तुओं मे, ममता हुआं करती है। इस तथ्य की अभिन्यक्ति किन ने अभिधा के द्वारा कितनी "सुन्दरता तथा सहदयता के साथ प्रकट की है।

महनायक काव्य में इसी ग्रिमिधा के प्राधान्य को मानने के पद्माती हैं। इसीलिए उनका अभिधाप्राधान्य व्यापारप्राधान्य का ही नामान्तर है। कुन्तक तथा महनायक — समुद्रवन्य की सम्मित में दोनों श्रालीचक काव्य में वैशिष्ट्य का उदय व्यापार के द्वारा स्वीकार करते हैं। कुन्तक का काव्य व्यापार वक्रोक्ति नाम से ग्रिमिहित होता है, महनायक का भावकत्व नाम से या श्रिमिधा नाम से। दोनों में ग्रन्तर यही है कि कुन्तक काव्य के शब्दाश की दृष्टि से व्यापार के प्रतिपादक हैं श्रीर महनायक, काव्य के श्रर्थाश की दृष्टि से व्यापार के समर्थक हैं। समर्थक हैं दोनों काव्यव्यापार के ही, परन्त इस सूद्म श्रन्तर के साथ। इसमें सन्देह नहीं है कि दोनों की कल्पनाये मौलिक हैं।

(९) वक्रोक्ति के भेदः

कुन्तक ने वक्रोक्ति के निम्नलिखित ६ मेद स्वीकार किये हैं।

- (क) वर्णविन्यास वक्रताः
- (ख) पद्-पूर्वाध वक्रता;
- (ग) पद-परार्ध वक्रता
- (घ) वाक्य वक्रता;
- (ङ) प्रकरण वक्रताः
- (च) प्रबन्ध प्रकता; क
- १ वर्णविन्यासवकत्वं पदपूर्वार्धवकता । वक्रतायाः परोप्यस्ति प्रकारः प्रत्ययाश्रयः ॥ वक्रतायाः परोप्यस्ति प्रकारः प्रत्ययाश्रयः ॥

वक्रोक्ति के मेद बड़ें ही व्यापक तथा, साङ्गोपाङ्ग हैं। प्रवन्ध की सबसे छोटी हकाई वर्ण या श्रव्हार है। श्रव्हारों का ही समुदाय विमक्तिरहित होनेपर प्रातिपदिक या 'प्रकृति' कहलाता है श्रोर विमक्ति से युक्त होने पर 'पद' कहलाता है सुप्तिङन्तं पदम्। पद के दो विमाग हैं—प्रकृति श्रौर प्रत्यय। इसीलिए कुन्तक ने पद में दो प्रकार की वक्रता स्वीकार की है। एक वक्रता वह है, जो उसके पूर्वार्ध मे निवास करती है श्रौर दूसरी वक्रता वह है जो पद के उत्तरार्ध मे निवास करती है। इसको प्रत्यय वक्रता मी कहते हैं। पदों के समुच्य से वाक्य बनता है श्रौर वाक्यों के समुदाय से प्रकरण की रचना होती है। श्रमेक प्रकरण मिलकर एक विशिष्ट प्रवन्ध तैयार होता है। इस प्रकार कुन्तक ने वर्ण से लेकर प्रवन्ध तक मे होनेवाली वक्रताश्रों का पूर्ण श्रेणी-विमाग सुन्दर रीति से किया है। कवि-व्यापार के द्वारा उत्पादित वक्रता इन्हीं स्थानों में निवास करती है।

- (१) अन्तरों के विन्यास में रहती है—वर्णविन्यास-वक्रता। अन्य आलंकारिक अनुप्रास और यमक के भीतर जिन विषयों का निरूपण, करते हैं, उनका विवेचन इस वक्रता के भीतर किया गया है।
- (२) पद-पूर्वार्ध-वक्रता—इसके अन्तर्गत पर्याय (समानार्थक शब्द) खिं (प्रयोग मे आनेवाले शब्द), उपचार, विशेषण, संवृत्ति, वृत्ति (समास तथा तद्धित प्रत्यय), भाव (धातु), लिङ्ग और किया के विशिष्ट प्रयोगों का विचवेन किया गया है।
- (३) पद-परार्ध वकता—पद का उत्तरार्ध 'प्रत्यय' हुआ करता है। अतः इसे प्रत्यय-वक्रता के भी नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार के अन्तर्गत काल, कारक, सख्या, पुरुष, उपग्रह (कर्तु वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य भेद से तीन प्रकार का वाच्य), निपात, अव्यय, आदि के; विशिष्ट प्रयोगो का महत्त्व तथा साहित्यिक मूल्य प्रदर्शित किया गया है।
  - (४) वाक्य में होनेवाली वक्रता—वाक्य-वक्रता के ग्रसंख्य मेद

१ वाक्यस्य वक्रभावोन्यो भिद्यते यः सहस्रघा । यत्रालकारवर्गोऽसौ सर्वोप्यन्तर्भविष्यति ॥

हैं। यह किवप्रतिभा के ऊपर अवलिम्बत रहती है और किवयों की प्रतिभा को अनन्त होने के कारण से उसका कथमि नियमन नहीं किया जा सकता। जिस वाक्य को किव एक प्रकार से प्रयोग करता है उसे ही किसी दूसरे किव की प्रतिभा प्रकारान्तर से प्रस्तुत करती है। अतः किमितिमा के आनन्त्य से वाक्यवक्रता के प्रकार भी संख्यातीत हैं। इसी के अन्तर्गत समग्र अलंकारवर्ग का विवेचन किया गया है। यही कुन्तक ने रसवत्, प्रेय, उर्जस्वी तथा समाहित नामक अलंकारो का भी विशिष्ट निरूपण प्रस्तुत किया है। प्राचीन आलंकारिकों से कुन्तक की शैली इस विषय में स्वतन्त्र है। पूर्व आलंकारिक जहाँ रसवत् आदिक ऊपर निर्देष्ट अलंकारो में रस की सत्ता गौण रूपेण स्वीकार करते हैं, वहाँ कुन्तक इनमे रस को प्रधानतया अभिव्यक्त बतलाते हैं। अन्य अलंकारों के विषय में भी इनकी कल्पना स्वतन्त्र तथा विवेचन मार्मिक है।

- (५) प्रकरण्वक्रता—'प्रकरण' का अर्थ है प्रवन्ध का एकदेश अर्थात् पूरे प्रन्थ के अन्तर्गत एक विशिष्ट वर्ण्यविषय। इस प्रकार के अन्तर्गत इसी प्रकरण से सम्बद्ध विशिष्टता का विशेष वर्णन किया गया है।
- (६) प्रबन्ध-वक्रता—'प्रबन्ध' का अर्थ है समस्त दृश्य तथा अव्य काव्य-ग्रन्थ। प्रबन्ध में सीन्दर्य उत्पन्न करना किन का प्रधान लद्य रहता है । प्रथम पाँच प्रकार की वक्रता इस वक्रता का अद्भमात्र है। यही वक्रता काव्य में अद्भी या मुख्य रहती है। प्रथम वक्रताओं का लद्ध्य समूहरूप से इसी वक्रता के उत्पादन में है। अद्भी की शोभा से ही अद्भों की शोभा होती

वर जीर पुर ४१

.. २ वक्रमावः प्रकरणे प्रवन्धे वाऽपि यादृशः । उच्यते सहसाहार्य सौकुमार्य-मनोहरः ॥

व० जी० श २१

१ सहस्रशब्दोऽत्र संख्याभृतस्त्वमात्रवाची । न नियतार्थवृत्तिः ।
 यथा सहस्रदलमिति । यस्मात् कविप्रतिभानाम् त्र्रानन्त्यात् नियतत्व
 न संभवति ।

है। अड़ों के सौन्दर्य से ही अड़ी का सौन्दर्य प्रस्फुटित होता है। कविव्यापार का चरम अवसान 'प्रबन्धवकता' की ही सृष्टि होती है। जिस प्रकार नाटक के विविध अड़ों में परस्पर सामज्जस्य विद्यमान रहता है, उसी प्रकार प्रबन्धवकर्ता के विविध अड़ों में भी अत्यन्त अनुकृत्तता, परस्पर उपकारिता तथा हृदय-आही समता विराजमान रहती है।

## (क) वर्ण-विन्यास-वक्रता

इस वकता के अन्तर्गत व्यजन वर्ण के सौन्दर्यविषयक समस्त प्रकारों का विवेचन कुन्तक ने किया है। प्राचीन आलंकारिकों के द्वारा वर्णित अनुप्रास तथा यमक का अन्तर्माय इस वक्रता के भीतर किया गया है। अनुप्रास तथा यमक साहित्य के सुप्रसिद्ध शब्दालंकार हैं। अतः उनके रूपवर्णन की यहाँ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, परन्तु इन अलकारों के विषय में कुन्तक की कई नई मान्यताये हैं जो उनकी विशिष्ट आलोचनाशक्ति की प्रदर्शिका हैं।

श्रनुप्रास के सौन्दर्य के निमित्त श्राचार्य कुन्तक ने कतिपय नियमों का निर्देश श्रपने ग्रन्थ में किया है:—

> नातिनिर्वन्धविहिता नाष्यपेशलभूषिता। पूर्वोवृत्तपरित्याग—नृतनावर्तनोड्डवला।।

> > -व० जी० २।४

(१) अनुप्रास के सौष्ठव के लिए चाहिए—नातिनिबन्धिवान अर्थात् अनुप्रास के विधान में किव को अत्यन्त निर्वन्ध या व्यसन नहीं रखना चाहिए। काव्य मे अनुप्रास के प्रयोग के लिए किव को आग्रह नहीं दिखलाना चाहिए। अनुप्रास को किव के बिना विशेष यत के ही निर्मित होना आवश्यक होता है। अनुप्रास के ऊपर आग्रह रखने से किव अर्थ के सौन्दर्य पर दृष्टिपात नहीं रखता। वह काव्य के एक अंश पर इतनी ममता रखता है कि उसका अर्थक्षी अश विल्कुल फीका पढ़ जाता है। काव्य मे रहता है शब्द और अर्थ का साहित्य या सामझस्य। उदररोग से पीड़ित व्यक्ति के समान काव्य का शब्द अंश तो खूब वृद्धिगत तथा स्भीत

वन जाता है, परन्तु उसका दितीय—अर्थ—अंश सूख कर कॉटा वन जाता है। ऐसी एकाङ्की शब्दयोजना काव्य के महनीय अभिधान को धारण करने की योग्यता नहीं रखती । उदाहरण के लिए इन पद्यों पर हिंछ-पात कीजिए—

भण तरुणि रमणमन्दिरमानन्दस्यन्दिसुन्दरेन्दुमुखि। यदि सल्लीलोल्लापिनि गच्छिस् तत् किं त्वदीयं मे॥ श्रनुरणन्मणिमेखलमविरलसिञ्जानमञ्जुमञ्जीरम्। परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते॥

[पितगृह जाने का निश्चय करनेवाली नायिका से उपनायक (जार) कह । रहा है — हे आनन्दरस टपकानेवाली, मनोहर चन्द्रमा की छित्र के समान मुखवाली, मधुरमाषिणी, लाल चरणोवाली तरुणी, यदि तू अपने पित के घर जाती है तो अत्यन्त शब्द करनेवाली मणिया की करधनी के और निरन्तर मनम्मनाते हुए नूपुरों के अवणावर्जक शब्द से युक्त तुम्हारा यह गमन क्यों मेरे चित्त में अचानक उत्करठा उत्पन्न कर रहा है ? इसे तो वतलाओं ।

कुरतक की दृष्टि में कि ने अनुपास के निर्माण में इतना आग्रह किया है कि शब्दार्थसामञ्जरय नितान्त विघटित हो गया है। शब्दों की सकार पर में बजनेवाले तूपुरों की संकार का अनुरणन अवश्य करते हैं, परन्तु अर्थ की भी तो दशा देखिए। दृदयावर्जक अर्थ विद्यमान ही नहीं है। मम्मट ने भी इस पद्य के अलकार पर अपनी सम्मति दी है। प्राचीन आलकारिकों ने इसे अनुप्रासवैफल्य नामक दोष माना है। मम्मट ने इसे पूर्वस्वीकृत अपुष्टार्थ दोष के ही भीतर रखा है, क्योंकि इस पद्य में विचार करने पर भी वाच्य की

व्यसनितया प्रयत्नविरचने हि प्रस्तुतौचित्यपरिहाणेः वाच्यवाचकयोः परस्परस्पधित्वलच्चणसाहित्यविरहः पर्यवस्यति।

कोई भी चारता प्रतीत नहीं होती । श्रतः वाच्यचारत्व से विरहित वाचक-चारत्व से चर्चित श्लोक को पूर्ण काव्य मानना काव्य का उपहासमात्र हैं।

- (२) अनुप्रास की रचना पेशल—सुन्दर-अन्तरों से होनी चाहिए।
  अपेशल वर्णों का प्रयोग उसके चांकल का सर्वथा विनाशक होता है।
  जैसे शीर्णां प्राणािक प्रयोग असके चांकल का सर्वथा विनाशक होता है।
  जैसे शीर्णां प्राणािक प्रयोग असिरपं प्रविचेष्य निवासक होता है।
  शतक, पद्य ६) में अनुप्रास का विधान कर्णक दु असुन्दर व्यों के द्वारा किया
  गया नितान्त उद्दे जक है।
- (३) अतः किन के लिए आपश्यक हो जांता है कि वह अनुप्रास में चारत्व का सम्भादन करें। कुन्तक का यह कहना है कि इसके लिए वह पूर्व आवृत्त वर्णों का परित्याग कर दे और नृतन वर्णों का ग्रहण करे, तभी वह इतकार्य हो सकता है। ऐसे लिलत अनुप्रासों के उदाहरण की कभी नहीं है। अतः अनुप्रास को कांच्य के गुण तथा विशिष्ट मार्ग का अनुसम्धान करना नितान्त आवश्यक होता है। कांच्य में जिस मार्ग का अनुसरण किन कर रहा है उसके गुणों के साथ अनुप्रास का पूर्ण सामजस्य रखना ही इस लोकियिय अनुज्ञार का अलकारत्व है। इसे ही प्राचीन आलोचक 'वृत्तिविचित्रता की सम्पत्ति' मानते हैं—

वर्णच्छायानुसारेण गुणमार्गानुवर्तिनी । वृत्तिवैचित्र्ययुक्तेति सैव प्रोक्ता चिरन्तनैः॥

व० जी० २ । ५

यमक के सौन्दर्य की उद्भावना के प्रति कुन्त म सर्वथा जागरूक हैं।

काव्यप्रकाश, दशम उल्लास ।

<sup>9</sup> अत्र वाचस्य विचिन्त्यमानं नं,किञ्चिद्धिः ज्ञार्कत्वं प्रतीयते । र इत्यपुष्टार्थता एव अनुप्रायस्य वैफल्यम् । 📿 🛴 📑 👼

उन्होंने यमक के सौष्ठविवधान के निमित्तं तीन बातों का वर्णन किया है'— (क) (यमक) में आवश्यक हैं—प्रसादगुण, जिससे वाक्य के अर्थ की प्रतीति क्काटिति हो जाय; अर्थ की कदर्थना किसी भी प्रकार से न हो (प्रसादि)। (ख) यमक के शब्दों को कानों के लिए उद्देजक न हो जाना चाहिए शब्दों का सौकुमार्य नितान्त आवश्यक होता है (श्रुतिपेशल)। (ग) तीसरी वस्तु हैं—श्रीचित्ययोग। यमक को श्रीचित्यपूर्ण होना ही चाहिए (श्रीचित्ययुक्त), तभी यमक का यमकत्व सम्पन्न होता है। कालिदास के रधुवंश के वसन्तवर्णन में तथा शिशुपालवध के श्रुतवर्णन में कित्यय यमकों को कुन्तक ने नितान्त 'समर्पक' बतलाया है। अयलिद्ध यमक का एक सुन्दर हष्टान्त हम 'गीतगोविन्द' में पाते हैं—

> कथितसमयेऽपि हरिरहह न ययौ वनम्। मम विफलमिद्ममलरूपमपि यौवनम्॥ यामि हे कमिह शरगं सखीजनवचनविज्ञता॥

> > (गीतगोविन्द, सर्ग ७)

इस गीत की प्रथम दोनों पंक्तियों में 'योवनम्' का यमक कितना हृदया-वर्जक है, इसे विशेषरूप से बतलाने की आवश्यकता नहीं। रससिद्ध कि की किवता में यमक इसी प्रकार नैसर्गिकरूप से स्वतः आ जाता है। उसके लिए किव को किसी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती। इसका सुन्दर वर्णन आनन्दवर्धन ने बहुत ही अच्छे दन्न से किया है—

> रसाचित्रतया यस्य बन्धः शक्यिकयो भवेत्। अपृथग्यत्ननिर्वत्यः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः॥

> > —ध्वन्यालोक २।१७

१ समानवर्णमन्यार्थे प्रसादि श्रुतिपेशलम् । श्रीचित्ययुक्तमाद्यादि नियतस्थानशोभि यत् ॥

(ख) पद्यूर्वार्घवक्रता

इसके अनेक भेदों में प्रथम भेद है (१) रूढिवैचित्र्यवक्रता अर्थात् रूढि की-ग्रथात परम्परागत ग्रामधान-की विचित्रता जहाँ लिखत होती है। इस वक्रता का उपयोग नाना मार्मिक स्थितियों में किया जाता है। असम्भा-व्यधर्म के आरोप से संवलित अथवा विद्यमान धर्म के अतिशय की विवक्ता होने पर यह वकता होती है। कवि कभी चाहता है कि किसी वस्त का अली-किक ढंग से तिरस्कार किया जाय श्रथवा श्रलौकिकरूप से उत्कर्ष दिख-लाया जाय, इन दोनों अवस्थाओं में इस वकता का उपयोग होता है । इस वक्रता के अन्तर्गत कुन्तक ने आनन्दवर्धन के द्वारा प्रस्तुत लच्चेण-मूलक ध्वनि के दोनों प्रकारों का अन्तर्भाव माना है। इसे स्वयं स्वीकार भी किया है । लच्चणामूलक ध्वनि दो प्रकार की होती है—(१) अर्थान्तर संक्र-मितवाच्य तथा (२) अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य । पहिले प्रकार मे शब्द का मौलिक अर्थ किसी अन्य अर्थ में संक्रमित (परिवर्तित) हो जाता है। अर्थात् सामान्य श्रर्थ विशिष्ट श्रर्थ में परिणत हो जाता है। दूसरे प्रभेद मे शब्द का मूल अर्थ अत्यन्त तिरस्कृत होकर बिल्कुल परिहृत हो जाता है। इन दोनों ध्वनिप्रभेदों का अन्तर्भाव रूढिवैचिन्यवक्रता के भीतर कुन्तक ने किया है। इस प्रसङ्घ में आनन्दवर्धन के द्वारा 'ध्वन्यालोक' में उदाहृत पद्यों को भी कुन्तक ने ऋपने यन्य में उद्धत किया है।

तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहद्यैगृ ह्यन्ते । रिविकिरणातुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ।।

१ लोकोत्तरतिरस्कार—श्लाध्योत्कर्णाभिधित्सया। वाच्यस्य सोच्यते कापि रूढिवैचित्र्यवकता॥

—व॰ जी॰ २ IE

२व० जी० पृ० ८६

३ यह पद्य त्रानन्दवर्धन के त्रानुपलन्ध प्राकृतकान्य 'विषमवाण्लीला' का है। इसे त्रानन्द ने स्वयं ध्वन्यालोक ( पृ० ६२ ) में त्र्यान्तरसंक्रमित•ध्वनि के उदाहरण मे दिया है। इसका त्रसली प्राकृतरूप यो है—

ताला जात्र्यन्ति गुणा जाला दे सहित्रपहि वेप्पन्ति रइकिरणानुग्गहित्राई होन्ति कमलाई कमलाइ।

गुण तभी गुण कहलाते हैं जब वे.सहृदयों के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं। रिविकिरण से अनुगृहीत होने पर ही कमल कमल होते हैं। इस गाथा में द्वितीय कमलशब्द लद्मीपात्रत्व आदि अनेक गुणों से युक्त कमल की द्योतना कर रहा है (कमलशब्दो लद्मीपात्रत्वादि-धर्मान्तरशतचित्र-तापरिणतं संज्ञिनमाह—लोचन)। कुन्तक की दृष्टि मे यहाँ कमलशब्द 'लोकोत्तरश्लाधा' की सूचना कर रहा है। अतः यह किंद्रवैचित्र्यवक्रता हुआ।

' रूढ शब्द द्वारा वाच्य ग्रर्थ ग्रपने में स्वयं उत्कर्ष या ग्रपकर्ष का विधान करता है। जैसे राम की यह प्रसिद्ध उक्ति—

> कामं सन्तु दृढ़ं कठोरहृद्यो रामोऽस्मि सर्व सह । वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भवर्।।

यहाँ वक्ता राम ने अपने लिए स्वयं 'राम' का प्रयोग किया है। यह नितान्त वक्रतापूर्ण है। राम की वक्रता है—जलधर समय में मेघो से आकाश के आच्छादित होने पर भी सहन की समर्थता, जनकसुता के दुःखद विरह के समय में भी निर्लंज प्राण्यत्वण तथा असम्भाव्य असाधारण क्रूरता। 'वेदेही' की भी वक्रता कितनी मार्मिक है। 'विदेह' को तो सावारण दशा में भी देह की सुध-बुध नहीं रहती। सीता ठहरी उसी विदेह की कन्या। अतः स्वभाव से ही उनकी कातरता स्फुट है, तिसपर ठहरा यह विविध वलाहक- सम्पन्न वर्षाकाल। इस असाधारण दशा में सीता की कातरता क्या कही जाय १ इसी अलौकिक कातरत्व की व्यञ्जना 'वेदेही' शब्द के द्वारा हो रही है। 'राम' और 'वेदेही' में विद्यमान अन्तर का सूचक शब्द है—'तु'। अतः यहाँ किय ने 'राम' और 'वेदेही' शब्दों के द्वारों रुदि की विचित्रता का प्रतिपादन किया है।

१ स्नानन्दवर्धन ने इसे 'स्रायन्तिरसंक्रमितवाच्य' का उटाहरें एदिया है। धनन्या० पृ० ६१

# ं (२) पर्यायवंकता े

संस्कृतभाषा में एक शब्द के अनेक पर्याय—समान अर्थ वाचकशब्द — विद्यमान हैं। साधारण पाठकों की दृष्टि में ये एक अभिन्न समान अर्थ के द्योतक होते हैं। परन्तु विचार करेने पर प्रत्येक पर्याय वस्तु के किसी विशिष्ट स्वरूप या लच्चण का ही प्रतिपादन करता है। अवला तथा नारी—समान अर्थ वाचक होने पर भी भिन्न है। घर्मकर्मी में पित की सन्तत सहचारिणी होने से जो 'पन्नी' होती है, वही भरण के पात्र होने से भार्यी कही जाती है। समानवाची होने पर भी पत्नी और भार्या अपनी विलच्चण अभिन्यड्ग्य अर्थ के कारण नितान्त पृथक् हैं। उचित स्थान पर उचित पर्यायशब्द का प्रयोग पर्यायवकता कहलाता है। इसके अनेक प्रकार होते हैं—

- (क) अभिधेयान्तरतमः—जो पर्याय शब्द अभिधेय वस्तु से नितान्त घनिष्ठ है अर्थात् जितनी घनिष्ठता के साथ वह शब्द वाच्य पदार्थ के सूच्म रूप का उन्मीलन करता है, उतना और कोई भी पर्याय नहीं कर सकता।
- (ख) अर्थातिशयपोपकः ग्रिमिषेय अर्थ के त्रितिशय को पुष्ट करने-वाला पर्याय।
- (ग) असम्भाव्यार्थपात्रत्वगर्भित—िकसी असम्भाव्य अर्थं की सूचना करने की योग्यता से जो गर्भित रहता है। आदि आदि। एक दो उदाहरण ही इस विषय मे पर्यात होंगे।

निभयोक्तुमनृत त्विमाष्यसे
कस्तपिस्विविशिखेपु चाद्रः ।
सन्ति भूभृति हि नः शराः परे
ये पराक्रमवसूनि विजिशाः ॥

-किरात १३। ५८

[िकरात तापसवेशधारी श्रंर्जुन से कह रहा है कि श्रिभियोग लगाने के लिए तुम्हें भूठा बोलना ठीक नहीं प्रतीत होता । तपस्वी के बांगों में हमारा श्रादर ही क्या ? हमारे राजा के पास श्रन्य ऐसे वाण हैं जो वज्र घारण करनेवाले इन्द्र के पराक्रमधन है] इस पद्य में 'विज्रिणः' पद का सौन्दर्य समिधक है। इन्द्रवोधक श्रनेक नामों की सत्ता होने पर भी वज्री नाम के जुनाव मे एक विशिष्ट तात्पर्य मलकता है। 'वज्री' का श्रर्थ है—वज्र धारण करनेवाला। जो बाण सन्तत वज्र से सम्पन्न रहनेवाले सुरपित के पराक्रमधन हैं उनकी लोकोत्तरता में क्या कोई सन्देह कर सकता है ? 'तपस्वी' शब्द भी श्रत्यन्त रमणीय है। क्योंकि सुमटां के वाणों में कभी श्रादर रखना उचित माना भी जा सकता है, परन्तु सदा तपस्या में निरत रहनेवाले तापस के वाणों में बहु मान क्यों ? इस प्रकार इस पद्य में 'विज्रिणः' पद में सुन्दर पर्याय कतता विराजती है।

त्रवं महीपात तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् । न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूच्छीत मारुतस्य ॥

—ख २।३४

शंकर का अनुचर विह राजा दिलीप से कह रहा है—हे पृथ्वी के पालन करनेवाले राजा, इधर परिश्रम करना वृथा है। इधर वाण का फेकना एक दम निष्फल है। वायु का वह वेग जो वृत्तों को जड़ से उखाड़ देने की शक्ति रखता है पर्वत पर कमी समर्थ नही होता। यहाँ 'महीपाल' शब्द की वक्ता पर ध्यान देना चाहिए। महीपाल समग्र पृथ्वी के पालन की ज्मता रखता है, परन्तु उंससे गुरु विषष्ठ की एक गाय की रत्ता सिद्ध न हो सकी। इसी असम्भाव्य अर्थ की स्चना यह आमंत्रणपद मली भाँति दे रहा है।

#### (३) उपचार वऋता

उपचार शब्द का अर्थ विश्वनाथ कविराज के शब्दों में इस प्रकार है: -- अत्यन्तविशकतितयोः पदार्थयोः सादृश्यतिशयमहिम्रा भेदप्रतीति स्थयगनम् उपचारः । अर्थात् अत्यन्त विभिन्न पदार्था मे अत्यन्त साहश्य के कारण उत्पन्न होनेवाली भेद-प्रतीति ऋथवा भेद-ज्ञान को ढक कर ऋभेद की प्रतीति उपचार कही जाती है जैसे मुख चन्द्रः। यहाँ मुख चन्द्रमा से नितान्त भिन्न है परन्तु श्राह्वादकत्व श्रादि गुण् के कारण उसके ऊपर चन्द्रत्व का आरोप किया जाता है जिससे दोनों में विद्यमान रहनेवाली भेदबुद्धि हट कर अभेद की प्रतीति होती है। कुन्तक की दृष्टि में भी उपचार यही है। अन्य वस्तु का साधारण धर्म जहाँ अधिक दूरवाले पदार्थ पर लेशमात्र सम्बन्ध से आरोपित किया जाता है वही उपचार होता है। दूसरी वस्तु को पहली वस्तु की अपेत्ना दूरान्तर होना चाहिए। दूरान्तर का तालर्थ यह है कि दोनों में देश की या काल की मिन्नता न होकर स्वभाव की भिन्नता होनी चाहिए जैसे ऋमूर्त पदार्थ मे मूर्त पदार्थ के धमों का श्रारोप। घन पदार्थं में द्रव की कल्पना, श्रचेतन में चेतन धर्म का श्रध्यारोप उपचार कहलाता है। उपचार की वक्रता होने से काव्य मे एक विचित्र सरसता आ जाती है। इसी वक्रता के ऊपर रूपक आदि अलकारों की सत्ता होती है। नाना प्रकार की वक्रनात्रों मे उपचारवक्रता की विशेष महत्ता है क्योंकि रुय्यक के कथनानुसार इसी वकता के भीतर ध्वनि का समस्त प्रपञ्च श्रन्तर्भृत किया जाता है।:-

यत्र दूरान्तरेऽन्यस्मात् सामान्यमुपचर्यते ।

लेशेनापि भवत्काञ्चित् वक्तुमुद्दक्त—वृत्तिताम् ।।

यन्मूला सरसोल्लेखा रूपकादिरलकृतिः ।

उपचार—प्रधानासौ वक्रता काचिदुच्यते ॥

व० जी० २ । १३—१४

Ş

गच्छन्तीनां रमण्वसित योपितां यत्र नक्तं, रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिभेद्यैस्तमोभिः। सौदामिन्या कनकनिकषस्निग्ध्या दर्शयोवीं, तोयोत्सर्गस्तनितमुखरो मा समभूः विक्कवास्ताः॥

मेघदूत पूर्वार्ध ३६

मीत के मन्दिर जात चलीं मिलिहे तहां केतिक राति मे नारी।
मारग सूमि जिन्हे न परे जब सूचिका—भेदि भुके ऋधियारी।।
कञ्चन रेख कसौटी सी दामिनि तू चमकाय दिखाइ अगारी।
कीजियो ना कहूँ मेघ की घोर मरें अबला अकुलाई विचारी।।
इस पद्य मे 'सूचिभेद्यैः' पद में उपचार वक्रता है। सई के द्वारा मूर्त
पदार्थ (ठोंस वस्तु) मे ही छेद किया जा सकता है। परन्तु यहाँ महाकवि
कालिदास अन्धकार को सई के द्वारा भेद्य बनलाते हैं। अतः मूर्त पदार्थ के
धर्म का अमूर्त पदार्थ के ऊपर यहाँ पर आरोप है। किव का तात्म्य यहा
पर अन्धकार के अत्यन्त धने होने से है! अन्धकार धना होने से इतना
टोस है कि उसे कोई भी सई से छेद कर सकता है।

हिनग्धश्यामलकान्तिलप्तिवियतो, वेल्लद्वलाका घना, वाता शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्द-केकाः कलाः। काम सन्तु, दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वे सहे, वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा! देवि धीरा भव।

विर्धावाल में सीता से वियुक्त राम की उक्ति— चिकने ग्रौर काले रंग के चमकवाले बादल, जिनमे बगुलों की गाँति खेल रही है ग्राकाश मे भले छाये रहे। जलबिन्दु से भरे पवन के ठएढे, ठ छे भोंके भी मनमाने बहते चले। ग्रानन्दपूर्वक क्रक मचान-वाले मेघों के मित्र मयूरगण भी भले ही क्रके। में तो कठोरहृदय राम हूं, सब कुछ सह लूँगा, परन्दु हाय! मेरी प्यारी सीता की क्या दशा होनी होगी। है प्यारी! दुम ऐसी स्थिति में धेर्य धारण करो।

यहाँ पर 'स्निग्ध-श्यामल-कान्तिलिप्त-वियतः' पद मे उपचारवक्रता की कमतीयता आलोचकों के हृदय को अनुरजित कर रही है। लेपन करने की शक्ति रखनेवाले नील आदिक मूर्त रंजक द्रव्य के द्वारा मूर्तिधारण करने-वाली वस्तु का ही लेण्न किया जाता है। स्रतः लेपन स्पष्टतः मूर्त पदार्थ का' धर्म है । लेपन द्रव्य तथा लेप्य वस्तु दोनों का मूर्त होना त्रावश्यक होता है; परन्तु यहाँ लेपन करनेवाली श्यामल कान्ति अमूर्त है तथा लेप्य पदार्थ श्राकाश भी श्रमूर्त ही है। इस प्रकार मूर्त धर्म का श्रमूर्त पदार्थ में श्रारोप काव्य-सौन्दर्य का नितान्त प्रतिपादक है। स्निग्ध शब्द भी उपचार-वक है। स्नेहन अर्थात् तैलयुक्त मूर्त पदार्थ ही स्निग्ध कहलाता है परन्तु वहाँ श्रमूर्त भी कान्ति स्निग्ध वतलाई गई है श्रीर यह उपचार से ही समव है। 'रामोऽस्मि सर्व सहे' इस पद्याश में वक्ता स्वयं रामचन्द्र हैं। वे श्रपने लिए 'राम' शब्द का प्रयोग क्यो कर रहे हैं ? कुन्तक का कहना है कि यह शब्द श्रसाधारण कूरता का प्रतीक है। जो न्यक्ति अपनी प्रियतमा से वियुक्त होने पर भी, विविध उद्दीपनविभाव का स्थिति होने पर भी निर्लंज होकर त्रपनी प्राण्यत्ता. करता है उसकी क्र्रहृदयता की कहानी क्या कही जाय ? 'वैदेही' शब्द का चुनाव भी बड़ा ही मार्मिक है। देह की सुध-बुध भुला देने-वाले राजर्पि विदेह की कन्या स्वभाव से ही सुकुमार तथा कातर हैं। ति छपर जलघर समय की उद्दीपक स्थिति मे उसकी कातरता की अधिकता स्वभाव-सिद्ध है। पूर्व पद से इस पद की विशेषता दिखलाने के लिये ही 'तु' शब्द का चमत्कारी प्रयोग कवि ने किया है। इस प्रकार राम और वैदेही शब्द मे कुन्तक के अनुसार रूढिवैचित्र्य-वक्रता पायी जाती है। आनन्दवर्धन तथा मम्मट ने इस पद्म को ध्वनि के उदाहरणा में दिया है।

रूगकालकार में भी उपचारवकता विराजती है। इस प्रकार कुन्तक ने दो प्रकार की उपचारवकता की चर्चा की है। दोनों में थोड़ा अन्तर भी है। प्रथम प्रकार में यत्किञ्चित् साहरय का आश्रय लेंकर एक वस्तु के धर्मों का अध्यारोप दूसरी वस्तु में किया जाता है। द्वितीय प्रकार रूपकालंकां का मूल है। अतः वह अभेदकल्पना का सरस आधार है।

### (४) विशेषग्वकता

विशेषण की महिमा वाक्यविन्यास में अतुलनीय होती है। वाक्य के सौन्दर्य की स्फूर्ति कभी कभी एक नन्हें से विशेषण से इस हग से हो जाती है कि उसके लिए अनेक लम्बे वाक्यों का विन्यास भी समर्थ नहीं होता। कुन्तक इस सौन्दर्य को 'विशेषण्वक्रता'के नाम से पुकारते हैं। उनका कहना है कि कही विशेषण्य को, कही किया की और कही कारक की महिमा से वाक्य में लावण्य का जो उन्मेष होता है, वह विशेषण्यक्रता के नाम से अभिहित होता है। विशेषण्यक्रता को वे काव्य में नितान्त उपादेय तथा रोचक मानते हैं। यह सचमुच प्रस्तुत औचित्य से समन्वित होने पर समय सत्काव्य का जीवित होता है क्योंकि इसके कारण रस अत्यन्त प्रकर्ष को प्राप्त कर लेता है । एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा।

दाहोऽम्भः प्रसृतिभपचः प्रचयवान वाष्पः प्रणालोचितः, श्वासाः प्रेङ्खितदीपदीपकिलकाः पाणिडिम्न मग्न वपुः। किञ्चान्यत् कथयामि रात्रिमिखलां त्वन्मार्गवातायने, हस्तच्छत्रनिरुद्धचन्द्रमहसस्तस्याः स्थितिर्वर्तते॥

राजशेखर-विद्यालमञ्जिका २। २१

विरहिविधुरा नायिका की दयनीय दशा की सरस स्चना है। उसके शरीर की गर्मी हाथ पर रखे हुए जल को गर्म कर रही है। अधिक अर्स पनाले से वहाने लायक हैं। सॉसे फूलनेवाली चम-कीली दीपकिलका की तरह हैं। उसका शरीर पाइता में हूबा हुआ है और में क्या कहूँ 2 तुम्हारी राह देखते देखते वह पूरी रात जब

१ विशेषणस्य माहात्म्यात् क्रियायाः कारकस्य वा । यत्रोल्लसति लावण्य सा विशेषणवकता ॥ व० जी०२ । १५

२ एतदेव विशेषण्वकत्व ताम प्रस्तुतौचित्यानुसारि सकल्सत्काच्य-जीवितत्वेन लच्यते, यस्मादनेनैव रसः परा परिपोपपदवीमवतार्थते। वहीं पृ०१०५

विता देती है. तब अपने ऊपर गिरनेवाली चन्द्रकिरणो को वह अपने हाथों से छाते के समान रोके रहती है। ऐसी उसकी स्थिति है। इस कमनीय पद्य के पूर्वार्ध में दाह, वाग्प, श्वास तथा वपु का वर्णन है। इन वस्तुक्रां में स्वतः कोई कमनीयता नही है; जो कुछ कमनीयता उन्मीलित हो रही है वह इनके विशेषणों के ही द्वारा । दाह की विषमता का अनुमान हम इसी घटना से कर सकते हैं कि हाथों की पसरी पर रखा हुआ पानी चुरने लगता है। ब्रॉसब्रों की ब्रिधिकता इतनी है कि वे पनालों से बहने की योग्यता रखते हैं। सॉसे इतनी धर्षकती हैं जितनी मूलती हुई धधकती दीपशिखाये। शरीर की दशा क्या कही जाय ? नायिका का पूरा शरीर पारडुता मे डूव गया है। ड्रव जाने पर त्र्याधेय वस्तु का पता नहीं चलता, केवल स्त्राधार वस्तु ही वच रहती है। ठीक इसी ,प्रकार उसके शरीर का पता नही चलता। केवल पीलेपन की ही छटा चारों त्र्योर छाई रहती है। सचमुच इस रलोक में विशेषणा ने जो शोभा उत्पन्न कर दी है. वह बड़े बड़े लम्बे वाक्यों से भी नहीं हो सकता था। विव्रलम्भ का ऋतिशय परिपोष सतरा ऋभिव्यक्त है। उचित विशेषण का प्रयोग लेखक की सहृदयता की सची कसौटी है। कुन्तक कः यह उक्ति बिल्कुल सची है—

स्वमहिम्ना विधीयन्ते येन लोकोत्तरश्रियः। रसस्वभावालङ्कारास्तद् विधेयं विशेषणम्॥

-व॰ जी० पृ० १०५

# (४) संवृतिवक्रता

छिपाना भी एक विशिष्ट कला है। भावो की पूर्ण अभिन्यक्ति के लिए उनका स्पष्ट अन्तरों मे प्रतिपादन उतना चमत्कारी नही हुआ करता जितना उनका सवरण—छिपा देना। अभेजी की एक कहावत है Art lies in concealing art कला के सवरण करने मे कला का नहरून है। ऐसी ही विचित्रता काव्य मे भी प्रस्तुत की जा सकती है। जहाँ कही विचित्रता की विवन्ना के लिए कोई वस्तु सर्वनाम आदि शब्दों के द्वारा छिपा दी जाती है वहाँ होती है—सवृति वक्रता । 'सवृति' का अर्थ है—सवरण, छिपाना। संवृति के द्वारा उत्यन्न वक्रमाव को इस नाम से पुकारते हैं—

यत्र संत्रियते वस्तु वैचित्र्यस्य विवद्या । सर्वनामादिभिः कैश्चित् सोक्ता संवृतिवक्रता ॥

-वं जी० २। १६

मवरण के अनेक प्रकार होते हैं। कहीं सातिशय वस्तु की अभिव्यक्ति के अवसर पर साद्यात् शब्दों के द्वारा अभिधान होने पर उसकी इयत्ता परिमित सी हो जाती है, उसका लौकिकपन ही फूट निकलता है। ऐसे स्थलों पर सवरण सर्वनाम के द्वारा सदा किया जाता है। कभी स्वानुभूत वस्तु की अभिव्यक्ति संवरण के द्वारा की जाती है।

निद्रानिमीलितहशो मद्मन्थराया नाष्यर्थवन्ति न च यानि निर्थकानि अद्यापि मे वरतनोर्मधुराणि तस्या-स्तान्यक्षराणि हृद्ये किमपि ध्वर्नान्त ॥

—चौरपञ्चाशिका

नायक नायिका के किन्ही अस्फुट शब्दो की मार्मिकता स्वित कर रहा है। वह कहता है कि उसकी आँखे नीद से विल्कुल बन्द थीं। वह मद में शिथिल थी। ऐसी दशा में उसने मुक्तसे कुछ अच्चर कहे जो न तो अर्थ- यक्त ही थे और न निरर्थक ही। उस कोमलाङ्को के वे अच्चर मेरे हृदय में आज भी— इतने दिनों के बीत जाने पर भी—कुछ ध्वनित कर रहे हैं। इस पद्य में 'किमिप' शब्द संवृतिवक्रता का परिचायक है। सुन्दरी के शब्दों को सुनकर बक्ता के चित्त में जो चमत्कार उत्पन्न हुआ वह अनुभव के द्वारा ही गम्य है। इसी अव्ययदेश्य चमत्कृति की स्चना 'किमिप' शब्द से हो रही है।

सवृतिवकता का एक दूसरा उदाहरण देखिए—

निवार्यतामालि किमप्ययं वदुः

पुनर्विवद्धः स्फुरितोत्तराधरः। न केवलं यो महतोऽपभाषते श्रुगोति तस्याद्पि यः स पापभाक्॥

—कुमारसम्भव ५।८३

पार्वती किंटन तपश्चर्या में संलग्न हैं। उनकी परीला लेने के लिए उनके उपास्यदेव मगवान शक्कर ही ब्रह्मचारी के वेष में उपस्थित होकर शिव की निन्दा में प्रवृत्त होते हैं। पार्वती की सखी ने उनकी खूब मत्सेना की। ति उपर भी वे बोलने के लिए फिर उद्यत हुए। इस पर पार्यती जी कह रही हैं— हे सखी, इसे रोके, इसे रोके। इस बटु के ब्रांठ हिल रहे हैं। जान पडता है कि यह कुछ फिर कहना चाहता है। वही पार्यी नही होता जो बहों की निन्दा करता है, बल्कि वह भी होता है जो उसकी निन्दा मयी वाणी सुनता है। इस पद्य में 'किमिपि' शब्दों पर ध्यान टीजिए। यह किसी श्रश्रवणीय तथा श्रकल्पनीय वस्तु की द्योतना कर रहा है। इस वस्तु की व्यक्तना श्रन्य-प्रकार में सुखरूपेण गम्य नहीं है।

#### (६) प्रत्ययवक्रता

प्रत्ययों में कभी कभी श्रोचित्य की पृष्टि करने में इतनी श्रिषक च्रमता होती है कि उनके कारण पूरा पद्य रमिस्निग्ध तथा भावपूर्ण बन जाता है। ऐसे स्थलों पर प्रत्यवकता विराजती है।

प्रस्तुनौचित्य-विच्छित्तं स्वमहिम्ना विकाशयन् । प्रत्ययः पदमध्येऽन्यामुल्लासयति वक्रताम् ॥

-व० जी० २।१७

'स्निग्धश्यामल' पद्य (पृ० ३ द ) में मेघों के वर्णन के अवसर पर किय कहना है — वेल्ल द् वलाका घनाः अर्थात् मेघों में न्युलों की पॉत खेल रही हैं। यहाँ 'वेल्ल द' शब्द में शतृपत्यय है जो कार्य की वर्नमानता का स्त्रक है। न्युलों की पॉत अभीतक मेघों में खेल रही है जिसते उनमें श्रद्धारस के उद्दीपन होने की सबसे अधिक बोग्यता विद्यमान है।

मेबदूत का यत्त अपनी प्रेयसी की भूयसी प्रशासा कर मेव ने कह रहा है—

> जाने सख्यास्तव मिय मनः सम्भृतस्नेह्मसमात् इत्थंभूतां प्रथमविरहे तामहं तर्कयामि ।

वाचालं मा न खलु सुभगम्मन्यभावः करोति। प्रत्यत्तं ते निखिलमचिराद् भ्रातरुक्तं मया यत्॥ —मेधदूत ६३

[ जानत हूँ मोमं लगी वाके मन की प्रोति। यातें प्रथम वियोग में ऐसी करतु प्रतीति॥ श्रपन बड़ाई करि कक्कू मै न वजावतु गाल। वेगि तुहू लिख लेहिगो मेरे कह्यो हवाल॥]

इस पद्य के 'सुभगंमन्यभावः' पद मे प्रत्यय का विशिष्ट चमत्कार है। इस शब्द का अर्थ है—अपने आपको सुभग मानने का भाव। सुभगंमन्यः ( 'आत्मानं सुभगं मन्यते' इति सुभगम्मन्यः सुभगमानी वा 'आत्ममाने खश्च' इति खश् मुमागमश्च।) पद मे खश् प्रत्यय है और मुम् का आगम होता है। इसका अर्थ है अपने को सुभग (सुन्दर) माननेवाला व्यक्ति अर्थात् कुरूप होने पर भी अपने सौन्दर्य का भूठा अभिमानी पुरुप। यत्त का अभिप्राय है कि मुभे अपने सौन्दर्य का भूठा अभिमानी मत समभो। मेरी प्रियतमा इस सौन्दर्य पर भूठे ही भूली नहीं रहती, प्रत्युत में स्वभाव से ही सुन्दर हूँ — मुक्तमे स्वामाविक सुन्दरता का विलास है—इन भावों की सूचना इस पद्य का प्रत्यय ही दे रहा है। इसलिए यह प्रत्ययवक्रता का हष्टान्त है।

### (७) वृत्तिवक्रता

यहाँ 'वृत्ति' शब्द का प्रयोग समास, तद्वित तथा सुन्धातु ग्रादि व्याकरणशास्त्र मे प्रसिद्ध वृत्तियों के लिए किया गया है। जहां श्रब्ययी-भाव श्रादि मुख्य वृत्तियों की रमणीयता विकसित होतों है वहाँ यह वकता होती है—

श्रव्ययोभावमुख्यानां वृत्तीनां रमणीयता। यत्रोल्लसति सा ज्ञेया वृत्तिवैचित्रयवक्रता॥

-वर् जी० श१६

इस पद्य की वृत्तियों पर ध्यान दीजिए—
तरुश्मिन कलयित कलाम्
श्रुत्तमद्तमधतुर्भुवोः पठस्यप्रे।
श्रिधिवसित सकल-ललना—
मौलिमियं चिकतहरिशी-चलनयना।।

[ अर्थ-भयभीत मृग के समान चञ्चल नेत्रवाली वह नायिका सव सुन्दरी स्त्रियों की शिरोभूषण हो रही है, जब तह णावस्था वृद्धि प्राप्त कर रही है, और भौहों का अप्रभाग कामदेव के धनुष के समीप रहकर उसके व्यापारों की शिचा प्राप्त कर रहा है। किसी युवित की युवावस्था में उदीयमान सौन्दर्य की अभिव्यक्ति यह कमनीय पद्म कर रहा है। कामदेव का धनुष गुष्ठ है जिसके पास रहकर भौहों का अप्रभागरूपी शिष्य चञ्चलता की शिचा प्राप्त कर रहा है। गुरुशिष्य की यह कल्पना नितान्त कमनीय है। माणिक्यचन्द्र की यह समीचा नितान्त मार्मिक है कि गुरुरूप धनुप् इतना वक है, तब शिष्य की वक्रता का अनुमान किया जा सकता है— एतेन छपाध्यायवक्रत्वे शिष्यस्थातीय वक्रत्वं ध्वन्यते—माणिक्यचन्द्र ]

इस पद्य में 'तहिण्मिनि' पद में 'त्व' प्रत्यय के स्थान पर 'इमिनच्' प्रत्यय किया गया है। 'तहण्त्व' ग्रीर 'तहिण्मा'—दोनां का एक ही श्रर्थ है—जवानी, परन्तु 'तहण्त्व' में प्रौढता श्रमिन्यक्त होती है श्रीर 'तहिण्मा' में कोमलता। सुन्दरी की कमनीयता के प्रसन्न पर मृदुलता के सूचक होने से 'तहिण्मा' पद दूसरे पद से नितान्त श्रीचित्यपूर्ण है। 'श्रमुमद्नधनुः' में श्रन्ययीमाव नमास है। 'धनुःसमीपे' (धनुष् के पास) शब्द के द्वारा मी यही श्रर्थ वाच्य होता है, परन्तु तत्पुरुष समास में धनुष् शब्द हो जाता है गौण परन्तु श्रन्ययीमाव में पूर्वपदार्थ की प्रधानता होने पर भी उत्तरपद का श्रर्थ थोडा ही श्रप्रधान रहता है। श्रतः उसकी मुख्यता सिद्ध करने के लिए श्रन्ययीमाव का प्रयोग ही नितान्त समीचीन है। 'ललना-मौलिम्' में कर्मभूत श्राधार है। यद्यपि यहाँ सप्तमी का प्रयोग होता (ललना मौली वसति), तो इससे श्रर्थ में सौन्दर्य नहीं उत्पन्न होता। 'मस्तक पर रहता है' का श्रर्थ है मस्तकं के एकदेश, एक भाग में वस्तु की स्थित है, पूरे 'मस्तक

पर नहीं। परन्तु द्वितीया होने से तात्पर्य है कि जितना मस्तक है उतने स्थानां पर पूर्णिक्प से उसका निवास है। द्वितीया में 'व्याप्ति' का भाव है जो नायिका के अलोकिकरवं का मुख्यरूपेण अभिव्यञ्जक है। अतः इस पद्य में अनेक वृत्तियो की वकता विराजमान है।

## ( ८ ) भाववैचिन्यवक्रता

'भाव' का अर्थ है किया। किया साध्यरूपा होती है अर्थात् किमी व्यापार का निष्पादन ही उसका ध्येय होता है। परन्तु कभी कभी चमत्कार उत्पन्न करने के अभिप्राय से भाव के साध्यरूप का तिरस्कार कर उसे सिद्धरूप मे प्रदर्शित किया जाता है। वहीं यह वक्षता उत्पन्न होती है—

साध्यतामनादृत्य सिद्धत्वेनाभिधोयते। यत्र भावो भवत्येषा भाववैचित्रयवक्रता॥

-व० जी० २।२०

उदाहरण के लिए यह पद्य प्रस्तुत किया जा रहा है —
पथि पथि शुक्रचञ्चूचारुरामाङ्कुराणा
दिशि दिशि पवमानो वीरुधा लासकश्च।
निर निर किरति द्राक् सायकान् पुष्पधन्त्रा
पुरि पुरि विनिवृत्ता मानिनीमानचर्च॥

[ अर्थ—मार्ग के प्रत्येक माग मे नये उगे हुए अकुर सुगो की चांच के समान मनोहर दिखलाई पड़ते हैं और प्रत्येक दिशा में लताओं को नचानेवाली वायु चल रही है। पुष्पों का वाण रखनेवाला कामदेव प्रत्येक मनुष्य पर वाणों को फेक रहा है। प्रत्येक नगर मे मानिनी स्त्रियों के मान धारण करने की चर्चा समाप्त हो गई। ] इस पद्य के चतुर्थ चरण की किया है विनिवर्तन, परन्तु उसे 'क्त' प्रत्यय के हारा व्यक्त किया गया है। 'क्त' प्रत्यय के जोड़ने से कोई भी किया साध्य न होकर सिद्रस्य यन जाती है। सुवन्त पद 'सिद्ध' माने जाते हैं और तिडन्त पद 'साध्य'। परन्तु यहाँ कृत् प्रत्यय के जोड़ने से वह तिडन्त न होकर सुवन्त वन गया है। इंसका अर्थ हुआ कि मानिनियों के मान की चर्चा विलक्तल समाप्त

हो गई है। कार्य-कारण के सम्बन्ध का सहारा लेकर हम कह सकते हैं कि कामदेव के वाण छोड़ने पर मानिनियों की मान—चर्चा की समाप्त होना चाहिए था, परन्तु यहाँ तो बात उलटी ही दीख पड़ती हैं। वाण छोड़ने का काम अभी चल रहा है वर्तमानकाल मे, परन्तु इसका फल न मालूम कब से पहले ही सिद्ध हो चुका है। इसका तात्पर्य यह है कि कामदेव के वाण इतने सबल तथा पैने हैं कि उनके छोड़े जाने के पहिले ही मानिनियों के गुमान करने की बात एकदम समाप्त हो गई है!!! इतने सुन्दर अर्थ की अभिन्यञ्जना कर रहा है केवल 'विनिवृत्त' पद। यही है भाववैचित्रयवक्रना का चमत्कार।

### (६) लिङ्गवैचित्र्यवक्रता

(क) मिन्न लिङ्गवाले शब्दों का एक ही ऋधिष्ठान में जहाँ सामाना-धिकरएय होता है वहाँ यह वक्रता विराजती है।

स्त्रीरत्नं तदगर्भसम्भवमितो लभ्यं च लीलायिता तेनैषा मम फुल्लपंकजवनं जाता दशा विशातः।

रात्रण सीता के सौन्दर्य के कारण अपने आहाद का वर्णन कर रहा है कि यह मेरे वोसो नेत्र खिले हुए कमल के वन बन गये हैं। यहाँ 'विश्वाति: फुल्लपङ्कजवनं जाता' इस वाक्य मे उद्देश्य स्त्रीलिङ्ग (विश्वाति) मे प्रयुक्त है और विधेय नपुंसक (वन) है। एक ही वाक्य मे सामाना-धिकरएय होने से यह लिग को विचित्रता है।

(ख) सस्कृत मे अनेक शब्द उभयिलगात्मक होते हैं—वे पुल्लिग या नपुंसक होने के अतिरिक्त स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होते हैं। अतः कोमलता या सुन्दरता की निष्पत्ति के लिए अन्य लिंगो का तिरस्कार कर जहाँ स्त्रीलिङ्ग का ही प्रयोग किया जाता है वह भी काव्य इस वक्रता के अन्तर्गत आता है । नाम्नैव स्त्रीर्ति पेशलम्'—कुन्तक की यह उक्ति

१ सित लिङ्गान्तरे यत्र स्त्रोलिङ्ग च प्रयुज्यते। शोभानिष्यत्तये यस्मान् नाम्नैव स्त्रीति पेशलम् ।।

<sup>---</sup>व० जी० २। २२

चड़ी मार्मिक है। नाम से ही स्त्री पेशल होती है अर्थात् स्त्रीलिंगवाची पद स्वभाव से ही सुन्दर तथा रुचिर होते हैं। अतः उनका ऐसा प्रयोग काव्य की शोभा निष्पत्ति करता ही है—जैसे तटी शब्द का प्रयोग। संस्कृत में तट का प्रयोग तीनों लिङ्गों में किया जाता है। अतः सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के निमित्त 'तटः' या 'तटं' के स्थान पर 'तटी' का प्रयोग नितान्त, सुन्दर है।

(ग) श्रर्थं के श्रौचित्य का विचार कर जहाँ श्रन्य लिंग की श्रवहेलना करके किसी शब्द को विशिष्ट लिंग में प्रयोग करते हैं वहाँ भी लिङ्क की वकता मान्य होती हैं।

त्वं रच्नसा भीक यतोऽपनीता तं मार्गमेताः कृपया लता मे। श्रद्शेयन् वक्त्मशक्तुवन्त्यः शाखाभिरावित्तपल्लवासः ॥

-रव्यवंश १३। २४

रामचन्द्र सीता से कह रहे हैं कि है भीक ! तुम राक्त के द्वारा जिधर हरण की गई थी, उसी मार्ग को लताशों ने बोलने में श्रसमर्थ होने के कारण मुक जानेवाले पल्लवों से सम्पन्न अपनी शाखाओं से मुक्ते दया करके दिखलाया। यह कालिदासीय पद्य सौन्दर्य का निधान है। लताशां का श्रावर्जित पल्लववाली शाखाओं के द्वारा मार्ग का प्रदर्शन कितना उचित तथा स्वामाविक है। लोक में भी जो पुरुष विना बोले ही किसी को राह बतलाते हैं वे अपने हाथ को मुकाकर ही करते हैं। कुन्तक का कहना है कि बृज्त के स्थान पर 'लता' का उल्लेख नितान्त रोचक तथा कवित्यम् मय है। स्त्री होने से लताओं में दया तथा कारण्य के भाव की अधिकता है। पुरुषों में तो क्रूरता देखों जाती है—परन्तु स्त्रियों का क्या कहा जाय ! वे तो कृपा की कमनीय मूर्ति होती हैं। इसीका निर्देशन 'लता' के प्रयोग से किव कर रहा है।

१ विशिष्टं योज्यते लिङ्गम् अन्यस्मिन् संभवत्यपि । यत्र विच्छित्तये साऽन्या वाच्यौचित्यानुमारतः॥

### (१०) क्रियावकता

किसी वाक्य का चमत्कार जिस प्रकार सुभग विशेषण या सुन्दरं पर्याय से भलक उठता है उसी प्रकार किया की विचित्रता से भी खिल उठता है। किया के सौन्दर्य की वड़ी महिमा है। वाक्य के अनेक दोपों को किया की रमणीयता ढक लेती है। यह कियावकता कहलाती है। इसके अनेक प्रकार हो सकते हैं—

कर्तुरत्यन्तरंगत्वं कर्त्रन्तरिविचित्रता। स्विवशेषण्वैचित्र्यमुपचारमनोज्ञता ॥ कर्मादिसंवृतिः पञ्च प्रस्तुतौचित्यचारवः। क्रियावैचित्र्यवक्रत्वप्रकारास्त इमे स्मृताः॥

-व० जी० २ | २४-२५

(१) कर्तु रन्तरङ्गत्वम्—िकिया जहाँ कर्ता के नितान्त अन्तरङ्ग होती है अर्थात् कर्ता के साथ क्रिया की अपूर्व मैत्री होती है—

> क्रीडारसेन रहिस स्मितपूर्विमिन्दो— लेंखां विकृष्य विनिवध्य च मूर्ण्न गौर्या। कि शोभिताऽहमनयेति शशाङ्कमौलेः

पृष्ठस्य पातु परिचुम्बनमुत्तरं वः॥

हरगोरी को क्रीडा-छटा का यह एक निदर्शन है। पार्वती ने एकान्त में हॅसकर शशाइमीलि शइर के मस्तक से चन्द्रलेखा को खीचकर अपने सिर पर बॉध लिया और शिवजी से पूछने लगी कि कहिए, इस चन्द्रलेखा से मेरी शोमा वढ रही है या नहीं १ किन कहता है कि इस प्रश्न का उत्तररूप शिव जी का चुम्बन आपकी रज्ञा करे। इस पद्य में किया का विशिष्ट चमत्कार है। उत्तर तो दिया जाता है शब्दों के ही द्वारा, परन्तु यहाँ पार्वतीजी के प्रश्न का उत्तर शिवजी ने चुम्बन के द्वारा दिया। कुन्तक का कहना है कि पार्वती की अलौकिक शोमा की अभिव्यक्ति चुम्बनव्यापार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यापार से हो नहीं सकती थी। अतः यहाँ किया कर्ता के नितान्त अन्तरङ्ग है।

(२) कर्त्रन्तरिविचित्रता—जहाँ कर्ता अन्य कर्ता को अपेत्ता विचित्र हो। उस किया के अन्य कर्ता जो कार्य साधन न कर सकते हो नहीं कार्य जहाँ सिद्ध किया जाय, वह यह दूसरे प्रकार के अन्तर्गत आता है। कुन्तक ने आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक के मंगलश्लोक को इस प्रसङ्घ में दृशन्त रूप से उपन्यस्त किया है—

> स्वेच्छा-केसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्द्वः। त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छदो नखाः॥

[ अपनी इच्छा से नरिंद्द का रूप धारण करनेवाले मधुरिषु नारायण के, अपनी स्वच्छ शोमा के द्वारा चन्द्रमा को भी क्लिष्ट बनानेवाले तथा पीड़ितजनों के क्लेश को दूर करनेवाले, नख आप लोगों की रक्षा करें । इस पद्य का समग्र सौन्दर्य 'प्रपन्नातिंच्छिदः' पद में सपुटित हो रहा है। लोक में नख छेदन किया का सम्पादन अवश्य करता है, परन्तु यहाँ नख अन्य नखों से विचित्र कार्य का सम्पादन कर रहा है और वह कार्य है—पीडित जनों के क्लेश का छेदन। यही किया की यहाँ वक्रता है।

(३) उपचारमनोज्ञता—'उगचार' होता है साहश्य सम्बन्ध के द्वारा एक धर्म का दूसरी किया में आरोप। इसके कारण किया में नितान्त रम-ग्रीयता का संचार हो जाता है।

> तरन्तीवाङ्गानि स्खलद्मललावण्यजलधौ प्रथिमनः प्रागल्भ्यं स्तनजघनमुन्मुद्रयति च । हशोर्लीलारम्भाः स्फुटमपवदन्ते सरलताम् अहो सारङ्गाक्ष्यास्तरुणिमनि गाढः परिचयः॥

जवानी से गाढ परिचय रखनेवालो किसो युवती को शरोरयिष्ट का यड़ा ही चमत्कारी वर्णन है। किव कह रहा है कि उस मृगनयनो के ग्रद्ध छलकते हुए विमल सौन्दर्य के समुद्र में मानो तेर रहे हैं। तैरने की किया चेतन पदार्थ ही करता है। चेतन व्यक्ति नदी के उस पार जाने के निए उसे पार करता है। नायिका के ग्रद्धों के ऊगर भी यह चेतन व्यापार आरोपित किया गया है। स्तन और जघन स्थूलता के अतिशय को प्रकट कर रहे हैं—'उन्मुद्रण' ज्यापार की वक्रता विचार करने योग्य है। कोई भी ज्यक्ति अत्यन्त मूल्यवान् वस्तु को रज्ञा के निमित्त किसी स्थान पर मुद्रित कर रखता है और उचित अवसर आने पर उसे खोलता है। ठीक यही दशा है स्तन तथा जघन की। इन्होंने नायिका की वाल्यावस्था मे स्थूलता को अवतक मुद्रित कर रखा था, परन्तु अब अवसर आने पर सचित निधि की तरह इसे खोलकर प्रकट कर रहे हैं। नेत्रों के लीलामय आरम्म सरला को दूर कर रहे हैं अर्थात् वाल्यकाल की सरलता को हटाकर यौवनोचित विलास का विस्तार कर रहे हैं। यह कार्य उस चेतन ज्यक्ति के कार्य की समता रखता है जो किसी स्थल पर प्रसार रखनेवाले भी ज्यापार को हटाकर अपने मनोनुकूल ज्यवहार की प्रतिष्ठा करता है। अतः इस पद्य के तीनों ज्यापारों में हचिरता 'उपचार' के कारण आ गई है। यही इसकी विशिष्टता है।

(४) कर्मादिगुप्ति:—कर्मप्रमृति कारकों का जहाँ सवरण शोभा के स्रितशय का कारण वनता है। स्रर्थात् कर्म स्रादि कारको का रूप स्पष्टतः प्रातपादित न करके जहाँ 'किमपि' स्रादि पदों के द्वारा सवरण किया जाता है वहाँ काव्य में विलक्षण चमत्कार उत्तन्न होता है—

नेत्रान्तरे मधुरमप्यताव किञ्चित्

कर्णान्तिके कथयतीव किमप्यपूर्वम्। श्रन्तः समुल्लिखति किञ्चिदिवायताक्ष्या

रागालसे मनसि रम्यपदार्थलह्मी: ॥

राग से आलसी मन मे दीर्घनयनी सुन्दरी की रमणीय पदार्थ की लद्मी नेत्रों के मीतर मानो कुछ मधुरता आर्थित कर रही है। कानों के पास कोडे अपूर्व वस्तु मानों कह रही है। हृदय के मीतर कुछ मानों लिख रही है। यहाँ 'किमिप' शब्द की चोतना है—अनुमवगोचर पदार्थ, जो शब्दों के द्वारा यथार्थतः कहा नहीं जा सकता। अतः कर्मगुप्ति होने से किया में स्वतः कमनीय वक्रमाव का उदय हो रहा है। इन कियाओं मे 'उपचारमनोहरता' भी विद्यमान ही है।

# ग-पदापरार्धवकता

पद के पूर्वार्ध में निवास करनेवालो कतिपय वक्रतात्रों का उल्लेख किया गया है। श्रव पद के उत्तरार्ध में विराजनेवाली वक्रतात्रों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

### (१) कालवैचित्र्यवक्रता

फल की विचित्रता कभी कभी काव्य में समधिक चमत्कार उत्पन्न करती है—

> श्रीचित्यान्तरतम्येन समयो रमणीयताम् । याति यत्र भवत्येषा कालवैचित्रयवक्रता ॥

> > -व० जी० २।२६

उदाहरण के लिए गाथासप्तशती की यह प्रसिद्ध गाथा देखिए। समविसमनिविवसेसा समंतदो मंदमंदसंचारा। ऋद्रो होहिन्ति पहा मनोरहाण पि दुल्लघा।।

—गाथासप्तशती ६७५

[समविपमनिर्विशेषाः समन्ततो मन्दमन्दसंचाराः। अचिराद् भविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि दुर्लंड्हयाः॥]

वल्लभा के विरह से कातर पिक ग्रागेवाले वर्षाकाल के समय का एक चित्र खींच रहा है — ऊँचे नीचे स्थानों का मेद जहाँ विल्कुल मिट गया है, चारों ग्रोर जहाँ मन्द मन्द सचार हो रहा है ऐने नार्ग शोध ही मनोरथों के लिए भी दुर्लड्घ्य हो जावेगे। ग्रर्थात् भविष्यकाल की चिन्ता से ही वह विरही इतना भयविहल हो रहा है कि कहा नहीं जा सकता। यहाँ भविष्यति' का कालवाचक प्रत्यय वडा ही चमत्कारी है। ग्रानन्दवर्धन ने कालव्यंजकता के उदाहरण में इसे उद्धृत किया है (पृ० १५८) ग्राभनवगुत की यह टिप्पणी सचमुच वडी मामिक हैं— उत्प्रच्यमाणों वर्षासमय: कम्पकारी किमुत वर्तमान इति घ्वन्यते—ग्रर्थात् वर्षाकाल की उत्प्रेचा से ही कम्प उत्पन्न हो जाता है, उसे वर्तमान होने पर कहना ही क्या ? इसी ग्रर्थ की व्यञ्जना इस काल से हो रही है। कुन्नक की मी यही मीमाना है (पृ० १२३)

#### (२) कारकवक्रता

जहाँ किसी विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए कारकों में विपर्यय कर दिया जाता है वहाँ यह वक्रता समधिक किचर होती है—जहाँ अचेतन पदार्थ में चेतनत्व का अध्यारोप करने से चेतन की ही क्रिया का निवेश किया जाता है वहाँ रस के परिपोष होने पर कारकवक्रता होती है—

यत्र कारक सामान्यं प्राधान्येन निबध्यते। तत्त्वाध्यारोपणानमुख्यगुणभावाभिधानतः॥ परिपोषयितु काञ्चिद् भङ्गीभणितिरम्यताम्। कारकाणां विपर्यासः सोक्ता कारकवक्रता॥

—व॰ जी॰ २।२७, २८

#### उदाहरण-

स्तनद्वन्द्व मन्दं स्नपयति बलाद् वाष्पनिवहो हठादन्तः कण्ठं लुठति सरसः पञ्चमरवः शरज्ज्योत्स्नापाण्डुः पतित च क्रपोलः करतले न जानीमस्तस्याः क इव हि विकारव्यतिकरः ॥

प्रियतम के विरह में किसी तन्बङ्गी की देहलता की कमनीय मुद्रा यहाँ उन्मीलत हो रही है। स्रॉखों से स्रॉसुस्रों की फड़ी दोनों स्तनों को धीरे धीरे नहला रही है। सरस पञ्चम रव करठ के भीतर ही हठ से लोट रहा है। शरदजुन्हाई के समान पीला कपोल हथेली पर गिर रहा है। उस नायिका के हृदय में कितने विकारों का जमघट लगा हुस्रा है, यह हम नहीं जानते हैं। इस पद्य के प्रथम तीन चरणों में विभिन्न तीन व्यापारों का वर्णन है—नहलाना, लोटना तथा गिरना। ये तीनों व्यापार चेतन व्यक्ति के हैं, परन्तु कविप्रतिमावशात् स्रचेतन पदार्थों पर स्रध्यारोपित किये गये हैं। लोक की रीति यह है कि हम स्रॉसुस्रों से नहलाते हैं, परन्तु यहाँ स्रॉसुस्रों की धारा स्वय नहलाने का काम कर रही है स्पष्टतः ही करणा के स्थान पर कर्ता का प्रयोग है। कपोल हथेली पर रखा जाता है—यहाँ वह स्वयं हथेली पर गिर रहा है। यह हुस्रा कर्म के स्थान पर कर्ता का प्रयोग । कारक-वक्ता का मनोज्ञ यह दृष्टान्त है। वह सुन्दरी विरह की वेदना से इतनी विवश

है, वेसुध है कि उसके वे अंगः स्वयं अपने कार्या का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसी दशा में मला वह कुछ भी करने में समर्थ हो संकती है ? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और भी बात है। उसके अत्यक्त दिखलाई पड़नेवाले अंगों की यह विचित्र दशा है, तो उसके हृदय में कितने विचित्र माव उठते होंगे, यह तो कोई- अनुभवी ही जान सकता है। विप्रलम्मश्रद्धार की बड़ी ही सुन्दर अभिव्यक्ति इस कमनीय पद्य में की गई है। इस अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है—कारकविपर्यय से उत्यन्न कारकवक्रता।

## (३) स्ख्यांवक्रता

ु, कभी कभी एकवचन के स्थान पर बहुवचन के प्रयोग करने से या इसकी उलटी दशा में बहुवचन के स्थान पर एकवचन या द्विवचन के प्रयोग करने से काव्य में विविद्यात ऋथें की प्रतीति सुचार रूप से सम्पन्न हो जाती है— ऐसे स्थलों में संख्यावकता होती है।

कुर्वन्ति काव्यवैचित्र्य विवज्ञा परतिन्त्रताः। यत्र संख्याविपर्यासं तां संख्यावक्रतां विदुः॥

--व० जी० रारह

कालिदास का यह पद्य संख्यावकता का सुन्दर निदर्शन है— चलापाड़ां दृष्टिं स्प्रशसि बहुशो वेपुथमती, रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः। करौ च्याधुन्वत्याः पिवसि रतिसर्वस्वमधरं, वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती।

—शाकुन्तल १।२४

राजा दुष्यन्त भ्रमर से उलाहना दे रहा है कि तुम शकुन्तला के पास जाकर उनके कानों में न जाने कौन सी प्रेमभरी बाते कह आते हो, कॉपते हुए नेत्रों के कोनों को तथा कमनीय अधरों को छूते हो। आतः तुम तो धन्य हो, परन्तु हम लोग तत्त्व की खोज में लगे रहने से बे मौत मारे गये। यहाँ राजा बक्ता अकेले ही खड़ा है। अतः एकवचन आहे का प्रयोग साधारण-तथा उचित प्रतीत होता है, परन्तु वैसा न कर बहुवचन का प्रयोग किया गया है—श्राशय है तटस्थता की प्रतीति । 'श्रह' कहने से अन्तरगता का चोतन होता, परन्तु राजा अपनी उदासीनता प्रकट करना चाहता है । श्रीर इस निभित्त ही उसने 'वयं'—बहुवचन का प्रयोग किया है । इसी प्रकार शास्त्राणि चत्तुनेवम् (बालरामायण १।३६) मे शास्त्रों को नवीन नेत्र कहा गया है । एक स्थल पर बहुवचन तथा एकवचन के सामानाधिकरस्य से नितान्त क्विरता की उत्पत्ति हो रही है ।

#### (४) पुरुषवक्रता

जहाँ विचित्रता के सम्पादन के लिए पुरुषों में विपर्यय किया जाता है वहाँ यह वक्रता होती है अर्थात् उत्तम पुरुप या मध्यम पुरुष के स्थान पर सुन्दरता के लिए जहाँ प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पुरुषवक्रता की स्थित होती है—

प्रत्यक्तापरभावश्च विपर्यासेन योज्यते। यत्र विच्छित्तये सैषा ज्ञेया पुरुषवकता॥

-व॰ जी७ २।३०

ब्रह्मचारी के रूप मे भगवान् शकर पार्वती से पूछ रहे हैं—
श्रतोऽत्र किञ्चित् भवतीं वहुत्तमां
द्विजातिभावादुपपन्नचापतः।
श्रयं जनः प्रष्टुमनास्तपोधने
न चेद् रहस्यं प्रतिवक्तमहंसि॥

-कुमार ५।४०

हे तपस्विनी, यदि उसी अपनेपन के नाते मे ब्राह्मण होने की ढिठाई करके आपसे कुछ ऐसी-वैसी वाते यह जन पूछ बैठे, तो अप बुरा न मानि-येगा और यदि कोई छिपाने की बात न हो तो आप कृपा करके उत्तर भी दे दीजियेगा। यहाँ वक्ता शकर अपने आपको लिव्ति कर रहे हैं। अतः उत्तम-पुरुप का प्रयोग वाञ्छनीय था। पर उसके स्थान पर अयं जनः अन्य पुरुप का प्रयोग वड़ा ही मार्मिक है। यह तटस्थता की प्रतीति कर रहा है। 'आह' के प्रयोग से वाक्य मे विशेष रुवता हो जाती है क्योंकि इससे अधिकार क

व्यञ्जना होनी है। परन्तु 'श्रयं जनः' नितान्त मृदुल तथा कमनीय प्रयोग है— इसमें न तो रुत्तता है श्रौर न श्रधिकारव्यञ्जना। फलतः यह पुरुषविपर्यय सार्थक, सरस तथा उचित है।

#### (४) उपग्रहवकता

'उपग्रह' शब्द धातुश्रों के पद का स्चक है। यह संस्कृतभाषा की ही विशेषता है कि उसकी धातुश्रों में दो पद होते हैं परस्मैपद तथा श्रात्मनेपद । श्रधिकाश धातुश्रों का इन्ही में से एक ही पद में प्रयोग होता है, परन्तु कृतिपय धातु उभयपदी होते हैं। श्रब जहाँ श्रथ के श्रीचित्य के कारण एक ही विशिष्ट पद में किव किसी कियापद का प्रयोग करता है, वहाँ होती है—उपग्रह्वकृता।

पद्योरुभयोरेकमौचित्याद् विनियुज्यते। शोभाये यत्र जल्पन्ति तामुपग्रहवक्रताम्॥

-व॰ जी॰ २।३१

कालिदास के इस पद्य की समीत्ता की जिए—
तस्यापरेष्विप मृगेषु शरान् मुमुत्तोः
कर्णान्तमेत्य विभिदे निविडोऽपि मुष्टिः ।
त्रासातिमात्रचढुतैः स्मरयत्सु नेत्रैः
ग्रीढिप्रिया-नयनविश्रमचेष्टितानि ॥

—रघुवंश ६।५८

[राजा दशरथ की मृगया का वर्णन है। वे दूसरे हरिनो पर बाण चलाना चाहते थे श्रोर उन्होंने बाण की चुटकी कान तक खीच भी ली थी पर जब उन्होंने उन हरिणों की डरी हुई चंचल श्रांखों को देखा, तब उन्हें प्रौढ़ प्रियन्तमा के चपल नेत्रों के विलासों का स्मरण हो श्राया श्रोर उनकी जोर से बाँधी गई भी मूँ ठ खुल गई ] इस पद्य के 'विभिदे'—श्रात्मनेपदी धातु पर हिएपात कीजिये। संस्कृत में 'कर्मकर्तृ वाच्य' का स्चक है यह श्रात्मनेपद। इसकी व्यञ्जना बड़ी ही मार्मिक तथा मधुर है !! विलासवती प्रियतमा के नयन विभ्रमों की स्मृति श्राते ही राजा की वित्तवृत्ति परवश हो गयी—उन्होंने श्रात्म स्मृति भुला दी। शरीर पर किसी प्रकार का बन्धन ही न रहा। बस, सट-पट स्मृति भुला दी। शरीर पर किसी प्रकार का बन्धन ही न रहा। बस, सट-पट

वह मूँ ठ श्रापसे श्राप खुल गयी जिसे राजा ने बड़े जोर से कसकर बॉधा था। इतने गम्भीर तथा सुन्दर भावों की व्यञ्जना कर रहा है---'विभिदे' का श्रात्मनेपर। उपग्रहवकता का निःसन्देह यह नितान्त शोभन दृष्टान्त है।

#### (६) प्रत्ययवकता

छोटे छोटे प्रत्ययों का प्रयोग भी बड़ा से बड़ा चमत्कार पैदा कर देता है । देखिये, तरप् प्रत्यय का यह प्रयोग कितना सुन्दर तथा हृदयंगम किया गया है !!!

लीनं वस्तुनि येन सूच्मसुभगं तत्त्वं गिरा कृष्यते निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरिमदं वाचैव यो वा बहिः। वन्दे द्वाविप तावहं कविवरौ वन्देतरां त पुनः यो विज्ञातपरिश्रमोऽयमनयोभीरावतारक्तमः॥

कि श्रीर श्रालोचक के तारतम्य का श्रिमिन्यञ्जक यह पद्य बड़ा ही मार्मिक है। वक्ता कह रहा है कि मैं इन दो प्रकार के किवयों की वन्दना कर रहा हूँ। प्रथम किव वह है जो वस्तु में छिपे हुए सूत्म सुन्दर तत्त्व को वाणी के द्वारा खीच निकालता है श्रीर दूसरा किव वह है जो वाणी के द्वारा कमनीयरूप की सृष्टि बाहर करने में समर्थ होता है। ये दोनो किव श्रपने श्राने चेत्र में नितान्त प्रभावशाली हैं, परन्तु इनसे श्रिधक वन्दना करता हूँ उस श्रालोचक की जो इनके परिश्रम को जाननेवाला है श्रीर इनके भार के ढोने की ज्ञमता रखता है श्रर्थात् श्रालोचक इन दोनों से कहीं श्रिधक श्रेष्ठ है क्योंकि इनके मर्म को समक्ताने की वह च्यमता रखता है—इनकी किवता के छिपे हुए श्रमिप्राय की ज्यांकंया करने में समर्थ होता है।

इस सुभग पद्य के 'वन्देतराम्' पद में तर प्रत्यय नितान्त रोचक तथा महत्वशाली है। दो वृस्तुत्रों के तारतम्य के अवसर पर इसका प्रयोग किया है। इस प्रत्यय से तात्पर्य यह है कि कविजनों की अपेद्धा आलोचक का दर्जा कहीं अधिक महत्त्वशाली तथा अधिक मान्य है। यही है प्रत्यय की वक्रता।

१ विहितः प्रत्ययादन्यः प्रत्ययः कमनीयताम् ।
 यत्र कामपि पुष्णाति सान्या प्रत्ययवक्रता ॥
 —व० जी० २।३२.

## ः(७) पद्वक्रता

संस्कृत व्याकरण के अनुसार पद चार प्रकार के होते हैं—नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात । नाम का अर्थ है संज्ञांवाची पद ' आख्यात' कहते हैं घातु को । घातु से पूर्व आनेवाले प्र, परा आदि की स्त्रा 'उपसर्ग' है ' और अव्ययमात्र को निपात के नाम से पुकारते हैं । अब तक पद के दो प्रकारों (नाम और आख्यात) को वक्रता की चर्चा की गई है । उपसर्ग और निपात भी इसी प्रकार रसोद्दीपन करने में नितान्त समर्थ होते हैं । वाक्य में जीवितरूप से जो रसादि स्फुरित होता है उसकी द्योतना जब उपसर्ग और निपात करते हैं तब काव्य में विचित्र चमत्कार 'उत्पन्न हो जाता है—यही है पदवक्रताः—

रसादिद्योतनं यस्यामुपसर्गनिपात्त्योः । वाक्यैकजीवितत्वेन साऽपरा पद्वक्रता ॥

-व जी २। ३३

दृष्टान्त-

श्रयमेकपदे तथा वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे। नववारिधरोदयादहोभि-भवितव्यं च निरातपत्वरम्यैः॥

[ एक श्रोर तो उस प्रियतमा के दुःखद विरह सहने का समय उपस्थित
हुत्रा श्रोर दूसरी श्रोर वे दिन श्रा गये, जो नवीन मेघ के उदय से प्रचएड
धूप से रहित होकर वर्षाश्चर्र के कारण मन को मुग्ध करनेवाले होगे ]
यहाँ पर दो कियायों का युगपद सान्निध्य है—उपनेतः 'श्रोर भवितव्य का,
'उपस्थित हुन्ना' 'श्रोर 'होंगे' इन कियाश्रों का । श्रतः मम्मट यहाँ पर
समुञ्चयालङ्कार मान कर ही सन्तोष करते हैं ( स स्वन्यो युगपद् या गुणकियाः ), परन्तु कुन्तक की हिष्ट बड़ी पैनी हैं—उनकी साहित्यिक स्क
निराली है । उनका कहना है कि प्रियाविरह श्रोर वर्षाकाल की समकालिकता के स्वक् हैं दो 'च' पद 'जो क्रमशः द्वितीय तथा चतुर्थ पाद
में उपन्यस्त किये गये है । जिस प्रकार श्राग की ज्वाला को प्रदीप्त

करने का श्रेय होता है वायु के मोंके को श्रीर इन दोनों का समागम, नितान्त उत्तेजनक होता है, उसी प्रकार वर्षाकाल श्रीर विरह का प्रस्पर सहयोग है। प्रिया से विरह तो अन्य ऋतुश्रों में भी दुःखद होता ही है, परन्तु वर्षाकाल में तो वह निःसन्देह अत्यन्त दुष्कर तथा कष्ट्रपद हो जाता है। इस प्रकार रस के उद्दीपन की योग्यता 'च' द्वय में है। किवि प्रियविरह को 'सुदुःसह' बतलाता है अर्थात् 'सह' से पूर्व 'सु', और 'दुः' निपातों के योग से विरह के अशक्य-प्रतीकार होने की व्यञ्जना हो रही है। यहाँ निपात की वक्रता नितान्त चमत्कारिणी है।

कालिदास के इस पद्म पर दृष्टिपात कीजिए-

रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेच्यमेतत् पुरस्तात् वल्मीकाश्रात् प्रभवति धनुःखण्डमाखण्डलस्य । येन श्याम वपुरतितरां कान्तिमाप्तस्यते ते बहेंगोव स्फुरितरुचिना गोपवेपस्य विष्णोः॥ —पूर्वमेष, श्लोक १५

[सोहत पूरव श्रोर यह रतनजाल श्रमुमान,।,,रण् निकसत बाँबी ते भलो इन्द्रचाप कचिदान ॥ . . . इंद्रचाप कचिदान जासु मिलि तो तनु कारो। . . . . . . पावत हैं छवि श्रधिक लगत नैनन को प्यारो॥ मोर चन्द्रिका संग सुभग जैसे मन मोहत। गोपवेष गोविन्द बहुत श्यामल तन सोहत॥]

यत्त मेघ से कह रहा है—देखो, यह सामने बॉबी के , ऊपर उठा हुन्न्रा हन्द्रधनुष का एक टुकड़ा ऐसा सुन्दर दिखलाई पड़ता है मानों बहुत से रत्नों की चमक एक साथ यहाँ लाकर उपस्थित कर दी गयी हो । इस इन्द्रधनुष से सजा हुन्ना तुम्हारा सॉवला शरीर अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो रहा है—जान पड़ता है कि मोर मुकुट पहिने हुए , ग्वाले का वेश बनाये हुए श्रीकृष्णाजी त्राकर सामने खड़े हो गये हों।

इस पद्य में आतित्रां पद की चास्ता नितान्त अमिराम है। अतितरां का अर्थ है - अत्यधिक। इसका अभिप्राय यह है कि मेघ तो स्वभाव से

ही सुन्दर होता है, परन्तु इन्द्रंघनुप से सजाये जाने पर उसकी शोभा श्रोर भी श्राधिक बढ़ जाती है। स्वभाव से सुन्दर पदार्थ को रमणीय श्राभूषण से सजाने पर उसकी शोभा श्रत्यधिक हो हो जाती है। गोपवेष-धारी वृन्दावनविहारी कृष्ण की शोभा तो स्वतः ही श्रिधिक है। परन्तु जब उनके सिर पर मोरपंख विराजने लगता है, तब उनकी शोभा श्रत्यधिक श्रवश्य ही हो जाती है। इस प्रकार भूषण से श्रधिक शोभा की वृद्धि की तथा वस्तु की स्वभाव-रमणीयता की सूचना यह छोटा सा श्रतितरां पद दे रहा है। इस सौन्दर्य की श्रिभिव्यक्ति कालिदास ने श्रन्यत्र की है---

# केवलोऽपि सुभगो नवाम्बुदः किं पुनस्त्रिदशचापलाञ्कितः।

—रघुवंश

नवीन मेघ अर्केले भी सुन्दर होता ही है, पर इन्द्रधनुष से लाञ्छित होने पर उसकी शोभावृद्धि क्या कही जाय ? इतने कमनीय भावों की अभिव्यक्ति केवल 'अतितरा' पद कर रहा है।

कुन्तक ने पदापरार्धवकता के अन्तर्गत जिन प्रमेदों का वर्णन अवतक किया है उनका प्रतिपादन ध्वनि के प्रसङ्घ में स्वयं आनन्दवर्धन ने किया है—

सुप्तिङ्-वचन-सम्बन्धेस्तथा कारकशक्तिभिः। कृत्तद्वितसमासैश्च द्योत्योऽलच्यक्रमः कचित्ं॥

-ध्यन्या० ३।१६

त्रश्रीद् त्र्रासंलद्यक्रमध्विन त्रर्थात् रसमावादि ध्विन सुप् (नाम-प्रत्यय) तिङ् (धातु-प्रत्यय), वचनविशेष, सम्बन्धिवशेष, कारकशक्ति, कृत्, तिद्धित तथा समास की विशिष्टता के द्वारा द्योतित किया जाता है। समासैश्च' में चकार से उपसर्ग, निपात, काल त्रादि के प्रयोग से भी रसध्विन उत्पन्न होती है। यहाँ त्रानन्दवर्धन ध्विन के साधक जिन प्रकारों का निर्देश किया है कुन्तक ने इनका ग्रहण अपने ग्रन्थ में भी किया है।

२१ चशब्दात् निपातोपसर्गकालादिभिः प्रयुक्तैरभिव्यज्यमानो दृश्यते ।
——ध्वन्या० पृ० १५३ ।

जो श्रानन्द की दृष्टि में ध्यिन के सम्पादक हैं वे ही कुन्तक के मत में वकता के उत्पादक हैं। एक ही तत्त्व ध्विन तथा वक्रता के नाम से पुकारा जाता है। श्रानन्दवर्धन ने पूर्विनिर्दिष्ट जिस 'श्रायमेकपदे तथा वियोगः' पद्यामें चकार- इय के कारण रसध्यिन निर्दिष्ट की है (ए० १५६) उसे ही कुन्तक ने पद्यक्रता का मनोरम दृष्टान्त माना है (वक्रोक्तिजीवित ए० १३०)। इसी प्रकार कालिदास के श्रामज्ञानशकुन्तल के पद्य 'मुहुरङ्गुलिसंवृताधरोष्टम्' को दोनों श्राचार्यों ने श्रयने ग्रन्थों में उद्धृत किया है—

मुहुरङ्गुलिसंवृताधरौष्ठं प्रतिषेधाचरविक्लवाभिरामम्।

मुखमंसिववर्ति पद्मलाक्ष्याः कथमुन्निमतं न चुम्बितं तु॥

—शाकुन्तल ३।२३

इस पद्य मे 'तु' निपात को आनन्दवर्धन राजा के पश्चात्ताप का विशेषस्चक मानते हैं। राजा दुष्यन्त का यह पश्चात्तापप्रदर्शन उसकी गाद अनुरक्ति का अभिव्यक्षक है। शकुन्तला के साथ प्रथम मिलन के अनन्तर वह अपनी रसलिप्सा प्रकट कर रहा है। वह कहता है कि सुन्दर पलकोंवाली शकुन्तला के उस मुख को उठाकर में चूम भी नहीं पाया जिसके ओठ को वह बार बार अपनी ऑगुलियों से दकती रहती थी, जो बार बार 'नहीं नहीं' कहते हुए भी सुन्दर लग रहा था और जिसे वह बार बार अपने कन्धे की ओर मोड़ती जाती थी। मीठी वस्तु यदि लगातार परिश्रम के बाद होठों के पास आ जाय और यदि उसका आस्वाद न लिया जाय, तो वह कितनी व्यथा, बेचैनी तथा पीड़ा पैदा करती है। यही दशा इस समय भी उपस्थित है। 'तु' शब्द इस विषम पश्चात्ताप, सरस हृदय तथा सराग चित्त का मुख्य अभिव्यक्षक है। आनन्दवर्धन यही मानते हैं (पृ० १५६) और कुन्तक भी यही स्वीकार करते हैं (पृ० १३१)

१ त्रत्र नायकस्य प्रथमामिलाषविवशवृत्तेरनुभवस्मृतिसमुल्लसित तत्काल समुचित-तद्वदनेन्द्वसौन्दर्यस्य पूर्वपरिचुम्बनस्खलितसमुद्दोपितग्रचात्ताप-वशावेशनद्योतनपर्ः 'तु' शब्दः कामपि वाक्यवक्रतामु रोजयति ।
—व॰ जी॰ १० । १३१

## ्, घ-वाक्यवक्रता े े

पद की द्विचिध वकता के अनन्तर दूसरी वकता होती है वाक्य की । इसके भी अनन्त भेद है, परन्तु प्रधानरूप ते अलंकार का विधान इसी वकता के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है। कुन्तक का अलकारों के सामान्यरूप तथा-विशिष्टरूप का विवेचन बड़ा ही मार्मिक तथा प्रामाणिक है।

# वक्रोक्ति और अलंकार

अलंकार — आनन्दवर्धन ने ही अलकार की मूल भावना का निर्देश इन शब्दों में किया है - 'अलंकारो हि चारुत्वहेतुः प्रसिद्धः' श्रर्थात् अलकार काव्य में चारता का कारण होता है। अभिनवगुत ने भी अलकार को सदा ही विच्छित्तप्रकार स्वीकार किया है, परन्तु कुन्तक ने अलंकार के स्वरूप मे दो बातो पर विशेष जोर दिया है—(क) वैचित्र्य और (ख) कविप्रतिभा-निर्वतितत्व । ये दोनों लच्चण कान्य की मूल कल्पना के साथ नितान्त सम्बद्ध हैं। अलंकार में भी इनका अस्तित्व रहता ही है। अलंकार को विचित्र, चारुत्वसम्पन्न होना ही चाहिए श्रीर इसके लिए श्रावश्यक है कि वह किव की प्रतिभा के द्वारा प्रस्तुत किया जाय। प्रतिभाशाली कवि ही अपने अलैकिक कविव्यापार के द्वारा वस्तुत्रों के वर्णन मे वह चमत्कार उत्पन्न करता है जिसका आर्स्वाद सहृदय व्यक्ति के चित्त को आकृष्ट करता है। इसीलिए त्रालंकार के प्रसङ्ग मे विच्छित्ति, चारु, सुन्दर त्र्यादि विशेषणों का प्रयोग मिन्न भिन्न आलंकारिकों ने अपने अन्थों मे किया हैं। हम बारंबार कहते आये हैं कि अलंकार विच्छितिविशेष है-वैचित्र्यमलंकारः । यदि विच्छिति की सत्ता न रहे, तो वहाँ ऋलंकार भी कथमपि प्रस्तुत नहीं हो सकता। एक दो दृष्टान्त इसके लिए पर्याप्त होंगे ।

सहोक्ति अलंकार में एक धर्म का सम्बन्ध दो वस्तुओं के साथ एक ही समय में किया जाता है। मामह के शब्दों में सहोक्ति वहाँ होता है जहां दो

वस्तुओं में एक ही समय निवास करनेवाली दो !कियाये एक ही पद के द्वारा प्रकट की जाय। परन्तु इसे वैचित्र्यमूलक ही होना चाहिए। लोक में हम कहते हैं कि 'गुरु जी के साथ शिष्य भी आये'; यहाँ पर 'आना' किया का निवास दो वस्तुओं में स्पष्टतः दीख पड़ता है। तो क्या यह सहोक्ति आलंकार हो गया ! विल्कुल नही। आलंकारसामान्य का मूल रूप विच्छित्ति ही यहाँ विद्यमान नही है। यदि कहा जाय कि 'उस दरिद्र की दीन दशा ने उस सज्जन के नेत्रों से ऑसुओं को निकाला और साथ ही साथ उनके पाकेट से कमाल को' तो प्रस्तुत रम को तीव तथा हृदयंगम बनाने के कारण यह सहोक्ति सचमुच बड़ी स्वामाविक तथा चारुतामयी है। इसे काव्य का भूषण कहने में कौन आलोचक हिचकेगा !

श्रीपम्य की चमत्क्रात तो जयदेव के इस कमनीय पद्य में दृष्टिगोचर हो रहा ही—

त्वद्-वाम्येन सम समग्रमधुना तिग्मांशुरस्तंगतो,
गोविन्दस्य मनोरथेन च समं प्राप्तं तमः सान्द्रताम्।
कोकानां करुणस्वनेन सदृशी दोघी मद्भ्यर्थना,
तन्मुग्धे विफलं विलम्बनमसौ रम्योऽभिसारच्च्याः॥
—गीतगोविन्द ५।४

वामता तेरी के संग हे वाम पतङ्ग भयो असतंगत जैसो,
मैन मनोरथ मोहन के सँग आनि छयो तिमिराकर तैसो।
बीनती मोरी औ कोक की वाणी सुनी अवलम्ब विलम्बब कैसो,
सार पसारि दियो अपनो निसिहार समै अभिसार न ऐसो॥

—गीतगोविन्दादर्श पृ० ७७

दूती राष्ट्राजी से कुष्णाजी का अभिसार करने की प्रार्थना कर रही है। वह कहती है कि तेरी वामता के अस्त होने के साथ ही साथ वह तीख़ी किरणोवाला सूर्य भी अस्तगत हो गया। गोविन्द के मनोरथ के साथ अव अन्यकार गाढ हो गया है। कोक के करणस्वन के समान हमारी भी अभ्यर्थना दीई है। हे मुखे! अब विलम्ब करना व्यर्थ है। अभिसार करने के लिए यही सुन्दर अवसर है। इस पद्य के तीनो चरणों मे अभिमय विराजन

साहर्य है, परन्तु अनन्वय में साहर्य से भिन्न नवीन चमत्कार उत्पन्न हो जाता है जो उस वस्तु की अलौकिकता बतलाने में समर्थ होता है। फलतः अनन्वय उपमा से भिन्न होता है। ग्रंतः अलकार इसी चमत्कृति के आधायक होने पर ही अपना रूप धारण करते हैं, अन्यथा नहीं। पिडतराज के शब्द हैं—

मौन्दर्यः च चमत्कृत्याधायकत्वम् । चमत्कृतिश्च श्रानन्द्विशेषः सहद्यहद्यप्रमाणकः । श्रनन्वयेच 'गगनं गगनाकारम्' इत्यत्र साद्द-श्यस्य द्वितीयसब्रह्मचारिनिवर्तनमात्रार्थमुपात्तत्वेन स्वयमप्रतिष्ठानात् श्रचम्त्कारितेव ।

---रंसगंगाधर पृ० १५७

श्रतः कुन्तक की दृष्टि में श्रलकार का स्वरूप होगा—कविप्रतिभा-त्मकस्य विच्छित्तिविशेषात्मकस्य श्रलंकारेणोक्तत्वात् श्रर्थात् किन की श्रलोकसामान्य प्रतिभा के द्वारा उत्थापितं विच्छित्तिविशेष—चमत्कार का एक प्रकार । श्रलकार की सामान्य कल्पना के श्रनन्तर कुन्तक ने भिन्न मिन्न श्रलंकारों के स्वरूप की 'बड़ी ही सुन्दर 'विवेचना की है।

वाक्यवक्रता के मीतर वस्तुवक्रता का भी अन्तर्भाव होता है। इसी वक्रता के विचार प्रसङ्ग में उन्तक ने स्वभावोक्ति के रूप का पर्याप्त समीक्षण किया है जिसका सारांश हम पीछे दे आये हैं। किसी वस्तु का स्वभाव कथन काव्यशरीर ही होता है। शरीर को ही अलंकारों से मजाया जाता है। अधिकरण के ऊपर ही आधेय की स्थित रहती है। किसी वस्तु का स्वभाव कथन वह आधार है जिसके उपर शोभाधायक सामग्री अपनी चारता दिखला सकती है। किसी वस्तु का स्वरूप दो प्रकार का होता है—स्वभाव प्राधान्य और रसप्राधान्य। प्रथम प्रकार में उसके स्वभाव की ही वर्णमा रहती है और दूसरे प्रकार में रस का चमत्कार रहता है। कुन्तक रसा-स्मक वर्णन की चारता पर अपना बड़ा अंगिंह दिखलाते हैं। इस प्रसङ्ग में उन्होंने. विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंकिसे उन्हमत पुरुरवा की उक्तियों को उद्धृत किया है—

तिष्ठेत कोपवशात् प्रभाविषपिहता दीर्घ न सा कुप्यति स्वर्गायोत्पितता भेवन्मिय पुनर्भावाद्रमस्या मनः। तां हर्तुं विवुधिद्वषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनी सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयितित कोऽयं विधिः॥

—विक्रमोर्वशीय ४ ।२

[प्रियतमा उर्वशी के तीव वियोग से सन्तत पुरुरवा विचार कर रहा है—कहीं वह कोध में आकर अपने दैवी प्रभाव से छिप न गई हो, परन्तु आजतक वह कमी इतनी देर तक कोध नहीं करती थी। वह कहीं स्वर्ग न चली गई हो ! परन्तु उसका मन मुक्तमे नितान्त हिनग्ध है—वह मुक्ते जी जान से प्यार करती है। देवताओं के शत्रु राच्चस भी उसे मेरे सामने से हरकर नहीं ले जा सकते। फिर भी वह मुक्ते विल्कुल ही दिखलाई नहीं देरही है। कैसा मेरा दुर्भाग्य है।

इस पद्य मे प्रियतमा के विरह से विधुर नायक की मानसिक दशा की वडा ही मार्मिक वैज्ञानिक चित्रण है। एक वार उसके हृदय को श्रमिभूत कर लेता है प्रेम, तदनन्तर उसका मस्तिष्क— बुद्धि तत्त्व-श्रपनी प्रभुता जमाता है। वेचारे नायक के हृदय में विभिन्न भावों का सघर्ष देखने ही लायक है। कुन्तक की सम्मित में शोमन रित श्रादि भावों के परिपोष से सुन्दर स्वरूप-वर्णन काव्य का मुख्य शरीर होता है—

# मुख्यमिकष्टरत्यादि-परिपोष-मनोहरम् । स्वजात्युचित हेवाक-समुल्लेखोज्ज्वलं परम्॥

व० जी० ३।७

्यही कुन्तक ने रसवद् अलंकार की भी वड़ी छानवीन की है। वे इसे अलकार न मानकर ग्रलकार्य ही मानते हैं। इस प्रसङ्घ में वक्रोक्तिजीवित-कार ने प्राचीन ग्रलंकारिकों की धारणात्रों का खूब खण्डन किया है। उनका कथन है कि रसवत् ग्रलंकार में रसपेशल स्निग्धवस्तु का वर्णन पाँया जाता है। यह रसात्मक स्वभाव काव्य का मुख्य शरीर है, उसे ग्रलंकार-कोटि में मान बैठना सरासर भूल है। इस रसवत् में सरसं स्वभाव के ग्रांत- रिक्त कौन सी वस्तु ही प्रतीत होती है कि उसका विवेचन या नामकरण स्वतन्त्ररूप से किया जाय—

श्चलंकारो न रसवत् परस्या-प्रतिभासनात्। स्वरूपादतिरिक्तस्य शब्दार्थासङ्गतेरपि ॥

-व० जी०३।१०

प्रेय अलंकार की भी परीचा इसी प्रकार की है। इसे भी वे अलंकार्य ही मानते हैं। अतः अलंकार्य वस्तु को अलंकार मानना नितान्त असम्भव है। क्या कोई मनुष्य अपने कन्धों पर कहीं सवार होता है ! बिल्कुल नहीं। अलंकार स्वतः काव्यश्ररीर से बाह्य वस्तु होता है, परन्तु इन अलंकारों में ऐसी दशा नहीं है। अतः यह भी अलंकार्य ही है, अलंकरण नहीं —

यदेवालंकार्ये तदेवालंकरण्मिति प्रेयसो रसवतश्च स्वात्मिन क्रियाविरोधात्—'आत्मैव नात्मनः स्कन्धं कचिद्प्यधिरोहति' इति स्थितमेव ।

--व जी पृ १६६

इसी प्रकार प्राचीन श्रालकारों के स्वरूप की मार्मिक श्रालोचना हमारे ग्रन्थकार ने की है। स्थानामाव के कारण इनका विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता, परन्तु इतना तो स्मरण रखना होगा कि कुन्तक श्रानेक श्रालं कारों में दो प्रमेर मानते हैं—वाच्य श्रीर प्रतीयमान। वाच्य श्रालंकार तो वहाँ होगा जहाँ श्रामधा के द्वारा उस श्रालंकार की स्वना होगी श्रीर प्रतीयमान मान श्रालंकार तव होगा जब व्यञ्जना के द्वारा वह श्रामिच्यक्त किया जाय। उदाहरण के लिए व्यक्तिरेक श्रालंकार को ले सकते हैं। वे इस श्रालकार को शाब्द श्रीर प्रतीययान मेद से दो प्रकार का मानते हैं। इसी प्रकार श्राय्य श्रालंकारों में भी इन मेदों की सत्ता रहती है। मैने कई बार कहा है कि श्रामधावादी कुन्तक के यहा व्यञ्जना का तिरस्कार कथमिप नही होता, प्रत्युत उनके श्रामधाव्यापार के श्रान्तर्यत द्योतन तथा व्यञ्जन दोनों का सुन्दर समावेश किया गया है।

्र , त्र्रालंकारविषयक , कसेटिं। पर कसे जाने से अनेक अलंकारों की अलंका-रता चीण हो जाती है। अतः कुन्तक उन्हें कभी तो , अलंकारकोटि से ही वाहर फेंक देते हैं श्रीर कभी उन्हें ऊपर उठाकर श्रलंकार्य कोटि में वैठा देते हैं। इसलिए वे 'यथासंख्य' को श्रलंकार नहीं मानते (भिएति-वैचित्रय विरहास काश्चिद्र कान्तिर्विद्यते पृ० २२०)। उघर श्राशी: श्रीर विशेषोक्ति के। वे श्रलंकार्य मानते हैं। हेतु, सूदम तथा लेश नामक श्रलंकारों की स्वतन्त्र सत्ता प्राचीनों ने कभी मानी थी, परन्तु वक्रोक्ति के सिद्धान्त के साथ इनका सामञ्जस्य नहीं जुटता। न इनमें कोई चमत्कार ही है श्रीर न कोई कल्पना ही जो इन्हें काव्यशोभाधायक होने की योग्यता प्रदान करती। फलतः कुन्तक इन्हें श्रलंकारश्रेणी से बाहर्भक्त मानते हैं।

### (ङ)--प्रकरणवक्रता

श्रव तक वक्रोक्ति की जितनी चर्चा की गई है उससे बहुतों की यह धारणा वॅघ गई होगी कि कुन्तक श्रलकार तथा चपल शब्दप्रयोग को ही काव्य में श्रादरणीय मानते हैं, परन्तु ऐसी बात नहीं है। वक्रोक्ति की कल्पना नितान्त व्यापक, तलस्पशीं तथा श्रान्तरग है। इसी की श्रोर हम संकेत करते श्राये हैं। श्रव इस व्यापकता की परीक्षा श्राप स्वय कीजिए श्रोर देखिये कि वक्रोक्ति का यह तत्त्व काव्यजगत् में कितना उदात्त तथा महनीय है।

प्रवन्ध के एकदेश को 'प्रकरण' कहते हैं। प्रकरणों के ही परस्पर सहयोग से प्रवन्ध की प्रकृष्टता सम्पन्न होती है। अश के दोषयुक्त होने पर अशी कभी दोपमुक्त नहीं हो सकता। अश के सौन्दर्य के ऊपर ही अशी का सौन्दर्य निर्भर रहता है। इसीलिए प्रवन्धवक्रता से पूर्व ही कुन्तक ने प्रकरण-वक्रता की समीन्ना की है। प्रकरण को सरस, उपादेय तथा सुन्दर बनानेवाले अनेक प्रसङ्ग होते हैं। इनमें कतिपय प्रसङ्गों की चर्चा यहाँ की जा रही है।

(१) जिस प्रसङ्ग से नायक के चिरित्र में दीति उत्पन्न होती है, सौन्दर्य का उन्मीलन होता है, लालित्य का विकास होता है वह प्रकरणवक्रता का अन्यतम प्रकार है। उदाहरण के लिए रघुवंश के पंचमसर्ग में विणित रघु तथा कीत्स का प्रसङ्ग । महिं वरतन्तु का शिष्य कीत्स गुरुद्विणा के निमित्त महाराज रघु के पास आता है। यह में सर्वेश्व दान दे देने के कारण

राजा का कोष उस समय चीण हो गया है, परन्तु कौत्स की इच्छापूर्ति के लिए रघु अपने सामन्तभूत कुबेर के ऊपर आक्रमण करने जाता है। उसी समय रात को सुवर्णवृष्टि से उसका कोष भर जाता है। राजा कोष की अतुल सम्पत्ति देने के लिए आग्रह करता है परन्तु कौत्स गुरुदिच्णा से अधिक लेने के लिए तैयार ही नहीं है। इस प्रकार कालिदास ने रघु को आदर्श दाता तथा कौत्स को आदर्श पात्र के रूप मे आंकित कर रघु के चिरत को नितान्त उन्नत तथा उदात्त बना दिया है। अयोध्यावासियों के हृदय मे इन दोनो व्यक्तियों के प्रति उदारता की अभिव्यक्ति कालिदास ने सुन्दर शब्दों मे की है:—

जनस्य सांकेतिनवासिनस्तौ द्वावप्यभूताम् श्रभिवन्द्यसत्त्वौ । गुरुप्रदेयाधिक — निःस्षृहोऽर्थी ' नृपोऽर्थिकामाद्धिकप्रदश्च ॥

-रघु ५ । ३१

[साकेत के निवासी जनो के लिए वे दोनो जन प्रशंसनीय श्राचरण वाले थे। एक तो था याचक कौत्स, जो गुरु को दी जानेवाली दर्ज्ञिणा से श्रिधक में स्पृहा नहीं रखता था श्रीर दूसरा था दाता रघु, जो श्रिथीं की इच्छा से श्रिधक देनेवाला था ]

(२) प्रकरण को रसिनर्भर होना चाहिए जिसके सौन्दर्य से पूरा प्रबन्ध रसपेशल हो जाय। इसके लिए कविजन असद्वस्तु —मूल मे अविद्यमान वस्तु—की भी नवीन कल्पना कर अपने प्रवन्ध की चारुता बढ़ाते हैं। प्रवन्ध को उचित तथा सरस करने के लिए अपनी कल्पना के बल पर नये नये प्रकरणों की उद्भावना एकदम आवश्यक होती है। जैसे शाकुन्तल के चतुर्थ अंक में दुर्वासा का शाप। मूल महाभारत में सर्वथा अभाव होने पर भी कालिदास ने इस घटना का उल्लेख कर अपने नाटक को महनीय तथा मावपूर्ण बना दिया है। महाभारत का दुष्यन्त शाकुन्तला के परिणय को जान बूक्तकर भूल जाता है। अपने सभासदों के सामने अपने अन्या-याचरण को स्वीकृत करने की हिम्मत उसमें नहीं है। वह एकदम निकम्मा

है, श्राश्रम में भी श्रान्याय से विरंत नहीं होता, परन्तु कालिदास ने दुर्वासा-शाप की श्रावतारंखां कर उसका चरित्र नितान्त विशुद्ध तथा उदात्त बना-दियां है। दुष्यन्त की शकुन्तला विवाह की विस्मृति शापजन्य है, जान बूक-कर श्रान्यायजन्य नहीं है। बेचारे के ऊपर ऋषि का शाप मंडरा रहा था, करता तो क्या करता १ इसी कारण इस प्रकरण का सौन्दर्य शाकुन्तल के बस्तुविन्यास में विशेषरूपेण उन्मीलित होता है।

ं (३) कभी कभी मूल इतिवृत्त के अनुचित प्रकरण का परिवर्तन कर कविजन नवीन प्रकरण की कल्पना किया करते हैं। सहृदयों के हृदयानुरज्जन के लिए ऐसा परिवर्तन सर्वथा उचित होता ही है। इसीलिए धनज्जय का कवियों के लिए आदेश है—

यत् तत्रानुचितं किञ्चिन्नायकस्य रसस्य वा। विरुद्धं वत् परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्।।

---दशरूपक ३ |२४

नाटक मे वस्तु नायक या रस के लिए अनुचित हो या विषद्ध हो उसे या तो छोड़ देना चाहिए अयवा उसका दूसरे रूप मे परिवर्तन कर देना चाहिए। मायूराज नामक किसी किव ने 'उदात्त राघव' नामक नाटक में इन दोनो आदेशों का एकत्र पालन किया है। प्राचीन काल में विख्यात होने पर भी यह नाटक आजकल कहीं उपलब्ध नहीं होता। इसमें किव ने छद्म से वालिवध का प्रसङ्ग विल्कुल छोड़ दिया है तथा मारीच-वध की घटना में किञ्चित् परिवर्तन प्रस्तुत किया है। रामायण के कथा पुषप मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र के लिए स्वय मारीचवध के लिए जाना तथा उनकी प्राण्यत्वा के लिए जनकनन्दिनी का लक्ष्मण को मेजना—

१ इतिवृत्तप्रयुक्तेऽपि कथावैचित्र्यवर्त्मिन । उत्पाद्यलवलावण्यादन्या भवति वक्रता ॥ तथा यथा प्रबन्धस्य सकलस्यापि जीवितम् । भाति प्रकरण काष्ठाधिरूढरसनिर्भरम् ॥ दोनो घटनाये उदात्त चरित्र के प्रतिकृत हैं। अनुचर की सिन्निध में क्या प्रधान पुरुष का किसी कार्य में स्वयं अप्रसर होना उचित है ? सर्वातिशायी राम के प्राण्परित्राण की अनुज के द्वारा कल्पना करना क्या जानकी के लिए उचित है ? इसीलिए किन ने इस नाटक में इस घटना को किञ्चित् परिवर्तित कर दिखलाया है कि मारीचमृग के मारने के लिए लच्मण जाते हैं और उनकी रहा के लिए कातर सीता राम को मेज रही है। कुन्तक इस इतिवृत्तपरिवृत्ति को अप्रैचित्यमयी होने से प्रकरण-वक्रता का एक विशिष्ट प्रकार मानते हैं।

(४) प्रवन्ध में अनेक प्रकरण निबद्ध किये जाते हैं। इनमे परस्पर उपकार्योपकारमाव होना चाहिए। नाटक का वस्तुविन्यास इतना सुन्दर होना चाहिए कि उसकी प्रत्येक घटना एक ही कार्य के साथ सामञ्जस्य रखे। उसमे एक दूसरे को आगे वढ़ाने तथा पुष्ट करने की योग्यता सन्तत विद्यमान होनी चाहिए। यह प्रकरण का अन्यतम प्रकार है। इसे अरस्त 'कार्यान्वय' 'या कार्येकता' (unity of action) के नाम से पुकारते हैं—

प्रबन्धस्यैकदेशानां फलबन्धानुबन्धवान् । डपकार्योपकर्तृत्वपरिस्पन्दः परिस्फुरन् ॥ श्रसामान्यसमुल्लेख-प्रतिभाप्रतिभासिनः । स्ते नूतनवक्रत्वरहस्यं कस्यचित् कवेः॥

-व॰ जी॰ ४।५, ६

कुन्तक ने इस वक्रता के उदाहरण मे उत्तररामचरित के प्रथम श्रंक में विश्वित 'चित्रदर्शन' का निर्देश किया है! इस दृश्य का उपयोग उत्तरचित के कथानक के विकास में वड़ा ही घनिष्ठ है। इसमें वर्णित घटनाओं का विकास धीरे धीरे नाटक के श्रन्य भागों में दृष्टिगोचर होता है, एक घटना लीजिए। जुम्मक श्रस्त्र का चित्र देखकर राम कहते हैं—'हे सीते, ये श्रस्त्र सर्वथा तुम्हारे सन्तान के पास स्वय जायंगे'। इस वाक्य का प्रभाव नाटक के पत्रम श्रंक में दृष्टिगोचर होता है जब लब चन्द्रकेत के

१ द्रष्टव्य वक्रोक्तिजीवित पृ० ४२ श्रीर २२५।

साथ युद्ध करने के लिए उद्यत होता है। सैन्यों के विपुल मयहर श्राक्रमण् को तुरन्त शान्त कर देने के अभिप्राय से वह जुम्मकास्त्रों का प्रयोग करता है और इन्हीं अस्त्रों की सहायता से लव कुश के रामचन्द्र के पुत्र होने की बात स्पष्टतः प्रमाणित होती है। राम इसी श्रंक में गंगा तथा पृथ्वी देवी से सीता की रक्षा करने का श्रायह करते हैं श्रीर इस श्रायह का निर्वाह नाटक के श्रगले श्रंक में है। राम की प्रार्थना करने पर ही मागीरथी तथा पृथ्वी ने सीता की रक्षा की तथा उनके बच्चों को महर्षि वाल्मीिक को शिक्षा तथा दीवा के लिए समर्पित कर दिया। श्रतः यह हश्य नाटक के वस्तुविकास के साथ पुंखानुपुंखरूप से सम्बद्ध है श्रीर यही है 'कार्यान्वय' का प्रदर्शन।

(५) कभी कवि एक सामान्य कथानक को रसमय तथा स्निग्ध वनाने के लिए उसका विस्तार कर देता है और अवान्तर नवीन घटनाओं के सन्निवेश से उसे पृष्ट तथा शोमन बनाता है। यह भी प्रकरणवक्रता का ही प्रकार है—

प्रतिप्रकरण प्रौडप्रतिभाभोगयोजितः।
एक एवाभिधेयात्मा बध्यमानः पुनः पुनः॥
श्रान्यूननूतनोल्जेख—रसालंकरणोज्ज्यलः।
बध्नाति वक्रतोद्भेदभङ्गीमुत्पादिताद्भुताम्॥

-व० जी० ४।७-५

उदाहरण के लिए रघुवंश के नवम श्रंक में मृगयावर्णन को लीजिए।
यदि किव की इच्छा होती, तो एक सामान्य वाक्य में कह सकता था कि
राजा दशरथ ने प्रमाद से वृद्ध तपस्वी के पुत्र को मार डाला, परन्तु क्या
इससे कथानक मे चमत्कृति श्राती १ रस का समुचित उन्मीलन होता १
श्रतः काव्यसौन्दर्य की दृष्टि से ही कालिदास ने प्रथमतः वसन्त के सुखद श्रागमन का सरस वर्णन किया है, तदनन्तर किव मृगया का स्वभावपेशल यथार्थ
विवरण प्रस्तुत करता है श्रोर इसीके श्रन्त मे श्रमीष्ट वस्तु की भी सूचना
दे देता है। राजा इस श्रमिशाप को वरदान ही मान रहा है क्योंकि पुत्र का
मुख न देखनेवाले व्यक्ति के लिए पुत्रशोक से मृत्यु का शाप शाप नहीं है,
वरदान है। किव ने राजा के मार्वों को वड़ी सुन्दर श्रभिव्यक्ति की है—

शापोऽप्यदृष्टतन्याननपद्मशोभे सानुप्रहो भगवता मुख्य पातितोऽयम् । कृष्यां दहन्नपि खलु चितिमिन्धनेद्धो बीजप्ररोहजननी ज्वलनः करोति॥

—रष्ठ० धाद०

दशरथ का कथन अन्ध तापस के प्रति । हे मुने, मुक्के आजतक पुत्र के मुख-कमल का दर्शन तक नहीं हुआ है । इसलिए मैं आपके शाप को वरदान ही समक्तता हूँ, क्योंकि इसी बहाने मुक्के पुत्र तो प्राप्त होगा । लकड़ी से धधकती हुई आग कृषियोग्य जङ्गल को भले ही जला डाले, परन्तु वह जमीन इतनी उपजाऊ बना देती है कि आगे उसमें बड़ी अच्छी उपज होती है । इस तात्पर्य की पुष्टि के लिए नवम धर्म की समग्र घटनाओं का एकत्र वर्णन है ।

(६) कभी कभी नाटक में किसी विशिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए एक प्रकरण के भीतर दूसरा प्रकरण श्रमिनीत किया जाता है—नाटक के भीतर नाटक किया जाता है। इसका नाम है—गर्भोङ्क । गर्भाङ्क की योजना भी वक्रता का ही एक प्रकार है—

सामाजिकजनाह्नाद्दिमीणितपुर्णैर्नटैः। तद्भूमिकां समास्थाय निर्वितितनटान्तरम्॥ क्वचित् प्रकरणस्यान्तः स्मृतं प्रकरणान्तरम्। सर्वप्रबन्धसर्वस्वकतां पुष्णिति वक्रताम्॥

-व जी ४१२-१३

महाकिव राजशेखर ने 'बालरामायण' के तृतीय श्रद्ध में 'सीतास्वयम्बर' नामक गर्माद्ध का निवेश किया है श्रीर मवमूति ने उत्तररामचरित के सप्तम श्रद्ध में भी ऐसा ही गर्माद्ध प्रस्तुत किया है। भवमूति का गृढ श्रिमप्राय है— भगवती जनकनिदनी-सीता के चरित्र की विशुद्धि दिखलाना। 'उत्तररामचरित' भावों का सद्धर्ष दिखलानेवाला उदात्त नाटक है। एक श्रोर राम के हृदय में सीता के प्रति श्रप्रविम श्रनुराग लहरे मार रहा है, दूसरी श्रोर प्रजान

नुरक्षन वर्त की निष्ठा उद्दे लित हो रही है। प्रेम और ध्रम, काम तथा नीति का महान् संघर्ष मवभूति के नाटक का मेक्द्रण्ड है। प्रजा लोगों को सीता के चरित्र में सन्देह है। अतः उन्हीके आग्रह पर राम ने जानकी की पवित्रता से भरपूर परिचित होने पर भी उनका परित्याग कर दिया है। राम को तथा जगत् के समग्र प्राण्यों के सामने सीताचरित्र की उदात्तता तथा परिशुद्धि दिखलाना ही इस गर्भाइ का उद्देश्य है। सीता को पृथ्वी देवी के साथ पाताललोक में मेजकर भवभूति वाल्मीिक की रामायणी कथा का पूर्णतया अनुसरण करते हैं। तदनन्तर पाताललोक से निष्कलइ सीता आती है और गंगा तथा पृथ्वी के प्रामायय पर प्रजा नतमस्तक होकर उन्हे प्रहण करती है। अक्न्थती के आग्रह पर मुर्चिछत रामचन्द्र को सीता अपने पाणिन्स्पर्श से पुनक्जीवित करती हैं—

त्वरस्व वत्से वैदेहि । मुद्ध शालीनशीलताम्।
एहि जीवय मे वत्स प्रियस्पर्शेन पाणिना।।
[तिज संकोच सकज निज बेटी जनक दुलारी।
ग्राइ पर्यो कर्तव्य तिहारी करी सीघ्रता भारी।।
ग्रान्त्रो ग्रपनो मृदुल पाणि श्रव रामसरीर छियाश्री।
जैसे बनै जतन कर्र वैसे मेरो वत्स जियाश्री।।

—सत्यनारायण् कविरत्न ]

राम-सीता के पुनर्मिलन के सम्पादन में इस गर्भांक्क की भूयसी महत्ता है। श्रतः करुण तथा श्रद्ध तरसों से मण्डित यह गर्भांक्क प्रबन्धार्थ की चारुता निःसन्देह सम्पादित कर रहा है।

#### (च) प्रवन्धबक्रता

प्रवन्धवकोक्ति काव्य की सबसे ग्राधिक व्यापक वक्रोक्ति है। इसका ग्राश्रय न श्रक्तर है, न पद; न वाक्य श्रीर न वाक्यार्थ; प्रत्युत श्रादि से श्रन्त तक संवितत समग्र काव्य तथा नाटक ही इस वक्रोक्ति का श्राधार-स्थल है। इससे स्पष्ट है कि कुन्तक की समीक्षाहिष्ट संकीर्ण न होकर नितान्त उदार है। वह काव्य के भिन्न भिन्न श्रशों के सौन्दर्यबोध में जिस प्रकार

समर्थ होती है, उसी प्रकार समय कान्य के गुणदोर्षविवेचन में भी कियाशील है। प्रवन्धवकता के अनेक प्रकारों में एक दो का उल्लेख ही यहाँ पर्याप्त होगा।

(१) जहाँ किय मूल कथानक के रस को बदल कर नवीन चमत्कारी रस का आविर्माव करता है जिससे कथामूर्ति आमूल रसस्निग्ध हो जाती है तथा श्रोताओं का विशेष अनुरक्षन होता है, वहाँ प्रवन्धवकता विराजती है—

इतिवृत्तान्यथावृत्तरससम्पदुपेत्तया । रसान्तरेण रम्येण यत्र निर्वहणं भवेत् ॥ तस्या एव कथामूर्तेरामूलोन्मीलितश्रियः विनेयानन्दनिष्पत्ये सा प्रबन्धस्य वकता ॥

--व॰ जी० ४।१६-१७

वेणीसंहार महाभारत की कथा पर श्राश्रित है, परन्तु मह नारायण ने मूल शान्तरस को श्रोताश्रों का विशेष श्रानन्ददायक न मानकर उसके स्थान पर वीररस का श्रोजस्वी उन्मीलन किया है। भवभूति का उत्तररामचरित भी वाल्मीकीय रामायण पर ही श्रवलम्बित है, परन्तु रामायण है करुण्रस-प्रधान काव्य। शोकावसायी नाटक मे न तो श्रोताश्रों का चित्त ही रमता है श्रीर न उसका स्थायीप्रभाव पर ही पड़ता है। श्रतः भारतीय नाट्यशास्त्र के श्राचायों ने शोकान्त रूपक (श्रंग्रेजी की ट्रैजिड़ी) का निषेध किया है। भवभूति ने भी कारुण्य से श्राप्तुत घटनाश्रों का निदर्शन करने पर भी उत्तररामचरित मे श्रङ्कार को ही श्रिगिरस बनाया है। करुण अगरस ही है। यह सामिप्राय रसपरिवृत्ति कविकला की चरम कसीटी है।

(२) कभी कभी कथानक का समग्र भाग रसमय नहीं होता। ऋदिम स्रंश ऋधिक सरस तथा हृदयग्राही होता है, उत्तर ऋश उतना सरस नहीं होता। किव का कार्य है कि विरस ऋश को छोड़कर सरस ऋश का ग्रहण तथा उपपादन ऋपने कान्यग्रन्थ में करें। किव किसी इतिहास का चाकर नहीं है कि वह उपात्त इतिहास का पूरा निर्वाह ऋपनी कविता में ऋवश्य ही करें। किव स्वतन्त्र होता है। नायक के विजय तथा उत्कर्ष को प्रदर्शित करनेवाले कथाभाग का वर्णन ही उसका ध्येय होता है। इसीलिए वह विरस

कथामाग की अवहेलना कर सरस भाग का ही विस्तृत निरूपण करता है। आनन्दवर्धन ने बहुत पहिले ही इतिवृत्तकार तथा काव्यकार के भेद को अदिशित कर दिया है। इतिवृत्तकार का मुख्य उद्देश्य होता है कथा को ठीक ठीक कहना जिसे सुनकर ओता का कौत्हल बढ़ता है और वह पूछता है— 'फर क्या हुआ ?' किव का यह उद्देश्य कभी नहीं होता। रस का उन्मीलन, नायक का उत्कर्ष दिखलाना ही उसका अन्तिम ध्येय होता है। इसीलिए वह नीरस या विरस कथाभाग को छोड़कर सरस भाग को उपादान रूप से प्रहण करता है। प्रबन्ध-वक्रता का यह अन्यतम प्रकार है—

त्रैलोक्याभिनवोल्लेख नायकोत्कर्षपोषिणा। इतिहासैकदेशेन प्रबन्धस्य समापनम्॥ तदुत्तरकथावर्ति — विसरत्वजिहासया। कुर्वीत यत्र सुकविः सा विचित्रास्य वक्रता॥

महाकिव भारिव के किरातार्जुनीय महाकाव्य के कथानक की परीक्षा कीजिए। किव के ही निर्देशों से पता चलता है कि उसे दुर्योधन के नाश तक का कथाभाग निवद करना अभीष्ट है, परन्तु पाशुपतास्त्र की प्राप्ति तक ही उसने अपने काव्य में निर्मित किया। क्यों ? नायक के उत्कर्पक होने के कारण! अर्जुन की तपस्या, किरात वेपधारी शिव से भयानक संग्राम, अर्जुन के विपुल पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव का स्वकीय अस्त्र का दान—ये ही घटनाये नायक अर्जुन के अनुपम विक्रम के उल्लेख के लिए पर्यात हैं—अतः भारिव ने अपने कथानक को यहीं तक सीमि कर अपनी विशद कल्पना को चरितार्थ किया है।

(३) कविजन एक ही कमनी कल की प्राप्ति के उद्देश्य से कथानक आरम्म करते हैं परन्तु नायक अप बुद्धिवैभव से अन्य भी फलों की प्राप्ति कर लेता है जिससे उसकी महिमा विशेषरूप से बढ़ जाती है। ऐसा प्रसङ्ग भी प्रबन्धवक्रता का अन्यतम निदर्शन है। जैसे नागानन्द में नायक जीमूत-वाहन फेवल पिता की सेवा के लिए जगल में जाता है, परन्तु उसका वहीं 'मलयवती' नामक गन्धर्वकन्या से विवाह होता है। वह शंखन्तू नामक

प्रयोग करने से काव्यरीति विशिष्ट श्रीर कवित्वपूर्ण होती हैं इस वाक्य में कथन के सामान्यप्रकार से प्रथक होनेवाली प्रत्येक वस्तु'—'everything that deviates from the ordinary modes of speech'— वक्रोक्ति का प्रकारान्तर से स्चक है। श्रारत्त् के इस नियम के लिए महत्वपूर्ण कारण विद्यमान है। साधारण जनों की जो भाषा होती है, बोलचाल का जो ढंग होता है, वस्तुनिर्देश करने की जो परिपाटी होती है वह साधारणकोटिवाले व्यवहार पर श्राश्रित रहती है। वह केवल लोकव्यवहार के ही लिए प्रयुक्त होती है। उसका कार्य केवल सामान्य जनों के साधारण भावों का ही प्रकाशन होता है। श्रातः उन प्रयोगो से काव्यरीति कवित्वपूर्ण न होकर नीरस 'गद्यात्मक' प्रतीत होती है'। काव्य में न तो उससे चमत्कार उत्पन्न होता है श्रीर न सरसता का उदय होता है। वह केवल वातन्वीत के लिए उपयुक्त होता है, काव्य के कमनीय भावों का प्रकाशक नहीं हो सकता।

(२) अरस्तू ने उदाहरण देकर वक्रोक्ति की सुन्दरता प्रदर्शित की है। उन्होंने दिखलाया है कि नाटककार एसिकलस की कविता में जो वात नीरस तथा फीकी जान पड़ती है वही वक्रोक्ति के विधान से यूरीपीडीज के यहाँ नितान्त रोचक तथा सरस हो गई है। इस प्रसङ्ग में अरस्तू ने एरिफेडीज (Ariphrades) नामक किसी आलकारिक की दिल्लगी उड़ाई है जो अपने आपको महामित तथा बुद्धिमान समसकर उन नाटककर्ताओं का उपहास किया करते थे जिन्होंने साधारण लोकव्यवहार से विभिन्न भाषा का प्रयोग अपने नाटकों में किया है। अरस्तू ने स्पष्टतः लिखा है कि

<sup>1</sup> The Diction becomes distinguished and non-prosaic by the use of unfamiliar terms, i. e. strange words, metaphors lengthened forms, and everything that deviates from the ordinary modes of speech.

—Poetics sec 22 70 92

<sup>2</sup> Their deviation from the ordinary words will, by making the language unlike that in general use, give it a non-prosaic appearance.

वेचारे एरिफ्रेडीज इस सची बात को बिल्कुल ही नहीं जानते, थे कि वक्रोक्ति के प्रयोग से रीति में चमत्कृति उत्पन्न हो जाती है और वह नीरस् गद्योचित होने, का अपेन्ना सरस पद्योचित रूप में विराजने लगतो है।

- (३) अरस्त् ने काव्य में प्रयुक्त होनेवाले एंजापदों के आठ मेद स्वीकार किये हैं। और इन आठों प्रकारों के उपयोग तथा व्यवहार का भी सुन्दर निर्देश किया है (पोइटिक्स, परिच्छेद २१)। इनमें प्रथम दोनों मेदो का उल्लेख किया जा रहा है। कुछ सज्ञापद ऐसे होते हैं जो किसी वस्तु के सामान्यतः वाचक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उस वस्तु के लिए अपरिचित वाचक कहे जाते हैं। पहले को वे कहते हैं साधारण शब्द (Ordinary word), और दूसरे को अपरिचित या विशिष्ट शब्द (strange word)। किसी देश में साधारण लोक के व्यवहार में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे प्रथम प्रकार के हैं और जो उस देश में साधारण्त्या व्यवहृत न होकर किसी अन्य देश में प्रयुक्त होते हैं वे दूसरे प्रकार के हैं?। इस मेद को समकाने के लिए अरस्तू ने उदाहरण भी दिया है। स्पष्ट है कि अरस्तू का दितीय प्रकार का संज्ञापद वक्रोंकि के ही प्रकार के अन्तर्गत आता है।
- (४) अरस्तू ने इन विशिष्ट सज्ञापदों के महत्त्व का कारण अपने दूसरें अन्य में समकाया है। अपने 'रेटारिक' नामक अन्य में खराड ३, परि० २,

<sup>1</sup> Ariphrades used to ridicule the tragedians for introducing expressions unknown in the language of common life ... 'and the like. The mere fact of their not being in ordinary speech gives the Diction a non-prosaic character but Ariphrades was unaware of that It is a great thing, indeed, to make a proper use of these poetical forms-

<sup>-</sup>Poetics sec 22 40 05

<sup>2</sup> By the ordinary word I mean that in a general use in a country; and by a strange word, one in use elsewhere.

Poetics se . 21 go og

पृ० २२६ ) वे लिखते हैं— ' ऐसे प्रयोग का कारण यह है कि इससे शैली में विशेषतर उदात्तता तथा श्रोजिस्त्ता का संचार होता है । साधारण लोगों का ढंग यह है कि वे श्रपने देशवासियों की श्रपेत्ता विदेशियों की विशेष प्रशंसा करते हैं कि वे अपने देशवासियों की श्रपेत्ता विदेशियों की विशेष प्रशंसा करते हैं जिसके विषय में वे बहुत ही कम जानते हैं । ठीक यही दशा रीति की भी होती है । श्रतएव माषा को वैदेशिक, श्रपरिचित प्रकार से मिण्डत करना नितान्त उचित होता है । जो वस्तु साधारण प्रकार से विचित्र होती है, लोकव्यवहार से पृथक होती है उसकी हम प्रशंसा करते हैं । श्राश्चर्य उत्पन्न करनेवाली वस्तु में हम श्रानन्द का बोध करते हैं । ''साधारण जीवन से पृथक भूत वस्तु श्रों तथा व्यक्तियों के चित्रण में एक विशेष श्रानन्द श्राता है ।''

वक्रोक्ति के विषय में अरस्त् की ये कल्माएं हैं। इनसे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि वे काव्य में अतिशय कथन, अतिशयोक्ति या वक्रोक्ति के गौरव तथा महत्त्व से भलीभाँति परिचित हैं। वक्रोक्ति को अरस्त् काव्य में नितान्त उपादेय तथा रोचक साधन मानते हैं। वक्रोक्ति से रीति उदात्त, सरस तथा काव्योचिन वन जाती है तथा काव्य में विशिष्ट चमत्कार की उत्पत्ति होती है। अरस्त् का यह विवेचन स्त्रस्थानीय है। अर्यान्तर आलोचकों का विवेचन एक प्रकार से इसीका भाष्य है।

<sup>1.</sup> The reason is that such variation imparts greater dignity to style, for the people have the same feeling about style as about foreigners in comparison with their fellow citizens—they admine most what they know least. We all admire anything which is out of the way, and there is a certain pleasure in the object of wonder.

<sup>-</sup>Rhetoric III 2 (Welldon's translation p. 229)

### • लोड्डिनसं

लाङ्गिनस का श्रालोचनाग्रन्थ—On the sublime—पाश्चात्य जगत् के श्रालोचनाग्रन्थों में नितान्त महनीय तथा महत्त्वपूर्ण है। लाङ्गिनस की दृष्टि में काव्य का सार चमत्कृतिसाधक पदार्थ होता है—भव्यता sublimity मन्यता ही कविता का सर्वस्व है। मन्यता से हीन कविता नीरस श्रोर फीकी होती है। वह सद्ध्रदयों के दृदय को चमत्कृत करने की चमता से सर्वथा हीन होती है। मन्यता से भूषित कविता हमारे मस्तिष्क को ही श्रमुक्ल नहीं बनाती, बल्क वह दृदय को श्रानन्दसागर की लहरिका से उद्वेलित बना डालती है। कविता हमारे दृदय को उछालकर निम्नदेश से कहीं उपर उठा देती है—कविता के इस महनीय गुए का वर्णन लाङ्गिनस ने ही सर्वप्रथम किया है। परन्तु यह भव्यता कब होती है? जो वस्तु साधारण से विलच्चण होती है - श्रलोकिक होती है वह श्रोताश्रों के मस्तिष्क को ही श्रमुक्ल तथा श्रमुज नहीं बनाती, प्रत्युत उनको श्राह्मादित कर श्रानन्दमग्न बना देती है । लाङ्गिनस की यह उक्ति बडी मार्मिक तथा महत्त्वशाली है।

लांद्विनस के मत में वही काव्य वास्तव में महत्त्वशाली होता है जो किसी वस्तु के विषय में नवीन विचार करने के लिए सामग्री प्रस्तुत करे, जिसके प्रमाव को रोकना नितानत असम्भव हो जाय; जिसकी स्मृति प्रवल हो तथा अमिटरूप से अकित हो। इसे आप निश्चित समिन्ये कि भव्यता का यही सच्चा सुन्दर प्रमाव होता है कि वह सदा प्रसन्न करती है और सबको प्रसन्न करती है । 'सदा प्रसन्न करना और सबको प्रसन्न करना' —एक प्रकार से रस की ही ओर सकेत है।

<sup>1</sup> For what is out of the common leads an audience, not to pursuasion, but to ecstasy (or transport).

—Longinus

<sup>2.</sup> That is really great, which gives much food for fresh reflection, which is hard, nay impossible to resist, of which the memory is strong and indelible. You may take it that those are beautiful and genuine effects of sublimity which please always and which please all.

\_Longinus.

लांगिनस ने इस भव्यता के पाँच स्रोत-या मूल कारण बतलाये हैं— स्वाभाविक—(१) उदात्त विचारों का ग्रह्ण;

(२) उन्नत भावों की स्त्रभिन्यक्ति।

कुत्रिम (३) ब्रलकार (शब्द का या अर्थ का)

, (४) रीति <sub>,</sub> ^

(५) निर्माण

इन्ही पाँचों साधन' पर दृष्टि रखने से वक्ता या किव की रचना अन्यता से अपित बनकर चमत्कार उत्पन्न करती है। लांगिनस ने भन्यता के लच्चण में लोक को अतिक्रमण करने की (out of the common) जो बात लिखी है वह बक्रोक्ति की ओर भी सकेत है। अलौकिकत्व की कल्पना कान्य में सर्वत्र विराजती है—अर्थ में, अर्थप्रकटन की शैली मे, शब्द में, अर्लकार मे। शाब्दिक अलौकिकता बक्रोक्ति का ही नामान्तर है। अलौकिक अर्थ की अभिन्यक्ति के लिए लोकन्यवहृत शब्दों से काम नहीं चलता। इसीलिए लोकन्यवहार से भिन्नता रखनेवाले शब्दों का प्रयोग प्रत्येक भाषा का महार्काव अपने कान्य में करता है। इस अकार लागिनस की भन्यता की भावना के साथ बक्रोक्ति का नितान्त घनिष्ठ सम्बन्ध है।

श्ररस्त ने वक्रोक्ति की कल्पना शीस के महाकिव होमर के काव्यों के श्रमुशीलन से उद्भावित की है। पाश्चात्यमत में महाकाव्य —एपिक—दो प्रकार के होते है—(१) विक्रसित महाकाव्य (Epic of growth) श्रीर (२) कलापूर्ण महाकाव्य (Epic of Art). विक्रसित महाकाव्य वह है जो श्रमेक शताब्दियों में श्रमेक किवयों के प्रयत्न से विक्रसित होकर वृद्धिगत वर्तमान रूप में श्रायम है। यह प्राचीन गाथाओं के श्राधार पर निर्मित महाकाव्य होता है। होमर के 'इलियड' श्रीर 'श्राउति' नामक युगल महाकाव्य इस श्रेणों में श्राते हैं। इनका वर्तमान पिष्कृत रूप होमर की श्रलोंकिक प्रतिभा का फल है, परन्तु कालगणना के श्रमुसार वे होमर से भी, प्राचीन हैं। गाथाचकों के रूप में वे प्राचीनकाल से बन्दीजनों के द्वारा गाये जाते थे। 'कलापूर्ण महाकाव्य' वह है जिसे एक ही किव श्रपनी' प्रतिभा से गढ़कर तैयार करता है। इसमें प्रथम श्रेणी के महाकाव्यों के

समग्र गुण विद्यमान रहते हैं, परन्तु यह रहता है एक हो किन की प्रौढ प्रतिमा का निलास । जैसे लैटिनमाषा में निजल (Virgil) किन के द्वारा रिचत 'इनोड' महाकान्य तथा अंग्रेजी में मिल्टनरिचत कान्य 'पैरेडा-इस लास्ट' (Paradise Lost) और 'पैरेडाइस रीगेएड' (Paradise Regained)। प्रथम अंग्री के महाकान्यों में नकोक्ति का सर्वथा अस्तित्व था। द्वितीय प्रकार के कान्यों के रचयिता ने अपने कान्यों को परिष्कृत तथा पुष्ट करने के लिए इसी नक्रोक्ति का निधान अपनी रचनाओं में किया है। होमर के महाकान्यों में सौन्दर्यसाधन की अन्य सामग्री भी निद्यमान है। इनका भी पर्याप्त उपयोग इन महाकान्यों में किया गया है। उदात्त नाटककारों की रचनाओं की भी यही दशा है—नक्रोक्ति से सम्पन्नता इनका प्रधान लक्त्या है।

#### डा० जानसन

श्रंप्रेजी साहित्य मे १८ वी शताब्दी के श्रालोचको ने श्ररस्तू के द्वारा व्याख्यात वक्रोक्ति के तस्व का उन्मीलन इङ्गलैयड के महाकवियों के काव्यों में वड़ी मुन्दरता के साथ किया है। डा० जानसन (Dr. Johnson १७०६-१७८४) इस युग के श्रग्रगएय श्रालोचक थे। इन्होंने 'श्रंप्रेजी के कियों की जीवनी' नामक ग्रन्थ में इस प्रसङ्ग पर प्रकरणवश बहुत कुछ लिखा है। वे कहते हैं कि " भाषा श्रर्थ का, विचार का परिधान है। यदि उदात्त कार्य के करने के श्रवसर पर ऐसा वस्त्र धारण किया जाय, जो ग्रामीण जन श्रपने साधारण गवई के कामों के श्रवसर पर पहना करते हैं तो क्या यह समुचित होगा ? इसी प्रकार श्रत्यन्त शौर्यसम्पन्न भाव श्रपने प्रभाव को लो बैठता है श्रीर नितान्त उदात्त विचार श्रपने सौन्दर्य से विरहित हो जाता है यदि उसके प्रकाशन के निमित्त साधारण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द जुद्र तथा साधारण श्रवसरों पर प्रयुक्त होते हैं, श्रीर ग्रामीण लोगों के द्वारा प्रयुक्त होने से जो महत्त्वहीन तथा नीच बन गये हैं उनका प्रयोग उदात्त श्रवसरों पर श्रयका विचार श्रामे विचार की श्रामेन्यञ्जना के

लिए कभी नहीं करना चाहिए ?? । इस समीता से स्पष्ट है कि जानसन साधा-रण जनों के द्वारा प्रयुक्त होनेवाले शब्दों में एक प्रकार की हीनता, अनौचित्य या जुद्रता का भाव स्वीकार करते हैं । इसीलिए उनका लोकसामान्य से पृथक कथन के ऊपर इतना आग्रह है । डा॰ जानसन की वक्रोंक्ति के काव्य में विधान पर इसीलिए समधिक अद्धा है ।

#### एडिसन

एडिसन (Addison १६७२—१७१६ ई०) ने. मिल्टन के पैरेडाइस लास्ट नामक महनीय काव्य के जपर विस्तृत तथा प्रामाणिक समीचा की है। इसमें महाकाव्य की भाषा तथा भाव, कथा तथा कल्पना का बड़ा ही साङ्गोपाङ्ग विवेचन उपलब्ध होता है। एडिसन ने भी महाकाव्य की भाषा को प्रसादमयी तथा भव्यतासम्पन्न होने पर आग्रह दिखलाया है। लोक-व्यवहार में । आनेवाले शब्दों का प्रयोग काव्य में अभीष्ट नहीं होता। इसका सुन्दर कारण, हम इस आलोचना में पाते हैं। इनका कहना है कि " जो शब्द रोजमरें के व्यवहार में, बातचीत मे, अकसर आते हैं वे हमारे कानों के लिए अत्यन्त परिचित होते हैं और साधारण पामर जनों के मुँह में रहने के कारण इनमें एक प्रकार की जुद्रता उत्पन्न होती है। इसलिए, कि को

<sup>1</sup> Language is the dress of thought, and as the noblest mein or most graceful action would be degraded and obscured by a garb appropriated to the gross employments of rustics or mechanics, so the most heroic sentiments will lose their efficacy, and the most splendid ideas drop their magnificience, if they are conveyed by words used commonly upon low and trivial occasions, de based by vulgar mouths, and contaminated by inalegant applications.

<sup>-</sup>Johnson: Lives of the English Poets (Cowley)

ऐसे पामरोचित शब्दप्रयोग से सदा सचेत रहना चाहिए "। इस प्रकार की शब्दावली कवियों के काव्य में प्रयुक्त न होनी चाहिए। एडिसन की समीज़ा, का मर्म यह है कि साधारण बोलचाल के शब्द हमारे लिए बिल्कुल पारचित होते हैं और इसीलिए वे अनुदात्त तथा अशोभन होते हैं। 'अति-परिचयादवज्ञा' वाली कहावत शब्दों के विषय में भी उतनी ही सत्य होती है जिंतनी 'वह व्यक्तियों तथा अन्य पदार्थों के विषय में होती है। अतः ऐसे साधारण कथन का प्रयोग काव्य में अमीष्ट नहीं होता। इसलिए वे वक्रोक्ति के प्रयोग के पञ्चपाती हैं। वक्रोक्ति के प्रकारों का अन्त नहीं है।

(२) महाकाव्य की भाषा को प्रसन्न होने के अतिरिक्त भठ्य भी होना चाहिए और इसके लिए आवश्यक होता है बोलचाल के साधारण शब्दों से उनका पार्थक्य, विचित्र भावभङ्गी का सम्पादन । परन्तु इस विषय में किन को सदा जागरूक रहना चाहिए । ऐसा न हो कि लोकव्यवहार से हटकर चलने मे कहीं वह अस्वाभाविक पद-प्रयोग के गड्ढे मे गिर न जाय । और उसके शब्द प्रसन्न होने की अपेक्षा कर्कश तथा दुर्बोध न हो जाँय । भठ्यता के दो प्रकार होते हैं—सच्ची भव्यता श्रीर सूठी भव्यता ।

<sup>1</sup> Since it often happens that the most obvious phrases, and those that are used in ordinary conversation, become too familiar to the ear, and contract a kind of meanness by passing through the mouths of the vulgar, a poet should take particular care to guard himself against idiomatic ways of speaking.

<sup>-</sup>Addison.

<sup>· &#</sup>x27;2 It is therefore not sufficient that the language of an epic be perspicuous, unless t be also sublime. In this end it ought to devia'e from the common forms and ordinary Phi ases of speech. The judgment of a poet very much discovers itself in shunning the common roads of expression without falling into such ways of speech as may seem stiff and unnatural, he must not swell into a false sublime by endeavouring to avoid the other extreme.

<sup>-</sup>Addison (On Milton)

कनी कभी कविजन भव्यता लाने के लिए ऐसी वाते कह डालते हैं, ऐसे पदों का विन्यास कर डालते हैं कि जो अस्वामाविक, नीरस तथा फीकी होती हैं। यह भूठी भव्यता है जिससे कवि को सर्वदा सावधान रहना चाहिए। काव्य का पारखी विशुद्ध भव्यता के विधान पर आग्रह रखता है। अतः उसीका सम्पादन काव्य में अभीष्ट होता है और इसके लिए वक्रोक्ति का विधान ही एकमात्र साधन है। हुई (R. Hurd) ने भी इसका समर्थन किया है

उस प्रकार एडिसन ने प्रामाणिकरूप से दिखलाने का प्रयत्न किया है कि अरस्त ने महाकाव्य में उदात्तता तथा भव्यतासम्पादन के जिन साधनों का वर्णन अपने आलोचनाग्रन्थों में किया वे सब मिल्टन के विख्यात महाकाव्य में विद्यमान हैं। वक्रोक्ति का विधान ऐसे साधनों में अन्यतम है। इस तरह पाश्चात्य-जगत् के आलोचकों की दृष्टि में वक्रोक्ति कांव्य में नितान्त आवश्यक होती है। ऐसी दशा १८ वीं शताब्दी के अन्तिम कांलतक विद्यमान रही, परन्तु १६ वी शताब्दी के आरम्भ में जब उल्लासवाद (रोमाण्टिस्सिजम Romanticism) का जन्म हुआ तब वक्रोक्ति के विषय में किवियों की भावना एकदम बदल गई।

-Hurd: Idea of Universal Poetry.

<sup>1</sup> We may expect them, in the language or style of poetry, a choice of such words as are most sonorous and expressive and such an arrangement of them as throws the discourse out of the ordinary and common phrase of conversation... A construction of words which is not vulgar, is therefore more suited to the ends of poetry than one which we are every day accustomed to in familiar discourse.

# वड् सवर्थ

उल्लासवाद के जन्मदाताओं में महाकिव वर्ड्सवर्थ Wordsworth (१७७०-१८५० ई०) का स्थान प्रमुख है। उनके (Lyrical Ballads नामक) किवतासंग्रह के प्रकाशन से अंग्रेजी किवता के इतिहास में नवीन युग का आरम्म होता है। उन्होंने इस संग्रह की विस्तृत भूमिका में किवता के स्वरूप, विषय तथा भाषा के विषय में मार्मिक समीचा प्रस्तुत की है। काव्यभाषा की परीचा कर जो सिद्धान्त उद्मावित किये गये उन्होंने वक्रोक्ति की भावना को अस्तङ्गत कर दिया। वर्ड्सवर्थ का कहना है—

कविता का विषय होना चाहिए प्रकृति का यथार्थ निरूपण तथा प्रकृति के साय सामञ्जस्य रखनेवाले प्रामीणजनों के जीवन का चित्रण । श्रवतक कि कि त्राप्ती कोमल कला का माजन विशाल नगर की श्रष्टालिकाश्रों में रहनेवाले धनी-मानी व्यक्तियों के जीवन को बनाया था, परन्तु इस व्यापार में स्वामाविकता के स्थान पर कृत्रिमता का ही राज्य विराजता है। नगर का जीवन ठहरा कृत्रिम। श्रतः वहाँ के निवासी धनियों के चरितचित्रण करने में कि प्रकृति की लीला से बहुत दूर हट जाता है। प्रकृति के शोमन तथा स्थायीमावो का चित्रण कि को श्रमीष्ट होता है श्रीर इस श्रावश्यकता की पूर्ति तमी हो सकती है जब कि शहर से मुड़कर गाँव की श्रोर चले, कृत्रिम जीवन को छोड़कर स्वामाविक जीवन—स्वतन्त्र वायुमण्डल में रहनेवाले व्यक्तियों की श्रार मुके। तभी उसे प्रकृति से पूर्ण सामञ्जस्य प्राप्त हो सकता है।

कविता की इस विषयसमीत्वा के अनुकूल होनी चाहिये उसकी भाषा। विषय के अनुरूप ही काव्यमाषा का विधान न्याय्य होता है। कविता की

1 The language of these men of humble and rustic life has been adopted because such men hourly communicate with the best objects from which the best part of the language is originally derived...such a language, arising out of repeated experience and regular

भाषा, प्रयोग, रीतिविन्यास साधारें जनों की बोलचाल के पास होना चाहिए। भाषा के विधान में स्वाभाविकता का पुट अवश्य होना चाहिए। किविजन अपनी नीरस कविता को सजाते तथा शोमन बनाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते आये हैं जिनमें कृतिमता, स्वच्छन्दता तथा मनमानी कृत्यना के लिए स्थान रहता है। वे लोकन्यवहार से पृथक (अर्थात वक्रोक्ति) शब्दप्रयोग को ही काव्य में कलात्मक मानते आये हैं; परन्तु यह नितान्त अनुचित है। किवि का लच्य साधारण पाठकों के हृदय का स्पर्ध करना— उनके ममें को रसिन्ध तथा सरस बनाना होता है। और इस लच्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब जनसाधारण के परिचित भाव उन्हीकी बोधगम्य साधारण भाषा में निवद किये जॉय। इसलिए उल्लासवादी कवियों ने पूर्व कवियों के ढंग —वक्रोक्तिविधान—का सर्वधा तिरस्कार कर काव्यमाषा के लिए एक नवीन पद्धित का आविष्कार किया।

उल्लासवादी कवियों ने काव्य में वक्रोक्तिविधान की बड़ी दिल्लगी उड़ाई है। वे कहते हैं कि ऐसा विधान केवल चिण्क श्रास्वाद के प्रेमी तथा चिण्क खुधा के श्रभ्यासी पाठकों को ही दृष्टि कर सकता है। इससे सच्चे श्राह्माद के रिसक पाठकों का कल्याण तथा मनोरखन कभी नही हो सकता। इसीलिए वर्ड सवर्थ का स्पष्ट कहना है कि मैंने साधारण जीवन से श्रपनी कविता के विषयों को चुना है श्रीर भाषा भी मनुष्यों की सच्ची भाषा का समीप-

feelings is a more permanent, and a far more philosophical language, than that which is frequently substituted for it by poets, who think that they are conferring honour upon themselves and their art, in proportion as they separate themselves from the sympathies of men and indulge in arbitrary and capricious habits of expression, in order to furnish food for fickle tastes and fickle appetites, of their own creation.

—Wordsworth: Lyrical Ballads.

वर्ती बनाया हैं। उल्लासवादी आलोचकों ने १६वी शताब्दो,में इस प्रकार वक्रोक्ति की भावना के ऊपर विशाल तथा भयानक आक्रमण करना शुरू किया। फल पही हुआ। जो प्रायः किसी मौलिक तस्व के उच्छेदन के अवसर पर हुआ करता है। कुछ काल के लिए वक्रोक्ति का आदर कविजनों के हाथों अवश्य कम हो गया। गत शताब्दी की आलोचना 'इतनी विरुद्ध थी कि वक्रोक्ति का उसने सर्वनाश ही कर डाला। 'परन्तु वक्रोक्ति की भावना वालू की भीतपर खड़ी होनेवाली भावना नहीं है। फलतः इस नवीन युग में वक्रोक्ति द्विगुणित उत्साह तथा स्फूर्ति से फिर आलोचनाचेत्र में आ, गई है। अब इसका नाम है—अभिव्यञ्जनावाद (एक्सप्रेसनिजम Expressionism)। इस नवीन वाद के सिद्धान्त तथा स्वरूप को समक्तना अब आवश्यक है।

वक्रोक्ति और अभिव्यञ्जनावाद

वक्रोक्ति श्रीर श्रमिन्यञ्जनावाद में परस्पर कितना साम्य श्रथवा वैषम्य है ! इस समस्या का सुलक्षाना नितान्त श्रावश्यक है । हिन्दी के एक मान्य श्राधनिक श्रालोचक ने चलते ढग पर जब से कह दिया कि श्रमिन्यञ्जनावाद वक्रोक्तिवाद का ही पश्चिमी सस्करण है, तब से यह धारणा साहित्यसमाज में बद्दमूल सी हो गई है कि दोनों एक ही तत्त्व के मिन्न मिन्न श्रमिधान हैं । परन्तु वस्तुह्यित ऐसी नही है । दोनों में यदि साम्य है तो बहुत थोड़ा । हमने सप्रमाण दिखलाया है कि वक्रोक्तिवादी श्राचार्य कुन्तक काव्य में कविव्यापार को प्राधान्य देते हैं श्रीर श्रमिन्यञ्जनावादी वेनेदेत्तो क्रोचे (Benedetto Croce) भी श्रमिन्यञ्जना व्यापार को ही काव्य में मुख्य मानते हैं । परन्तु फिर भी ये दोनों वस्तुएँ एक नहीं हैं । कुन्तक भारतीय श्रालोचनाशास्त्र के उन्नायक श्राचार्यों में श्रन्यतम हैं । श्रतः उनकी वक्रोक्ति भारतीय श्रालोचना के विस्तृत चेत्र के मीतर ही श्रपनी हियति धारण करती है । काव्य में चमन्य

I This is why I have chosen subjects from common life and endeavoured to bring my language near to the real language of men.

त्कारवादी होने पर भी उनका चमत्कारवाद बालरुचिवाले कवियों श्रीर पाठकों को रुचिकर होनेवाला चमत्कारवाद नहीं है। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने पर भी कुन्तक रस श्रीर ध्वनि के प्रसिद्ध सिद्धान्तों से पराड मुख नहीं हैं। वे काव्य में रस के महत्त्व से पूर्ण, परिचित हैं - वे मानते हैं कि रस के उन्मीलन के द्वारा काव्य श्रोताश्रो के हृदय को श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट करता है। परन्तु वे इस रस को वक्रता के अनेक प्रकारों के भीतर आनेवाले मह-नीय काव्यतत्त्व मानते हैं। कुन्तक अभिधावादी श्राचार्थ हैं, परन्तु उनकी श्रमिधा संकीर्णरूपा शक्ति नहीं है, प्रत्युत श्रमिधा के भीतर वे द्योतना श्रीर व्यञ्जना का स्पष्टरूप से अन्तर्भाव मानते हैं । उनका वाच्यं अर्थ केवल संकीर्ण श्रमिधा के द्वारा श्रमिधीयमान श्रर्थ नहीं है, प्रत्युत यह द्योत्य श्रीर व्यङ्गच अर्थ का भी प्रतिनिधित्व करता है। कुन्तक तो रस के इतने भारी भक्त हैं कि श्रवङ्कार के श्राद्य श्राचार्य भामह के भी मत का तिरस्कार कर वे रससम्पन्न श्रलंड्वार-रसवद् श्रलङ्कार-को काव्य का भूषर्णसाधक अलंड्वार न मानकर वे उसे काव्य का साजात् रूपाधायक मानते हैं। अर्थात् वक्रोक्तिकार के मत से रसवद् अलंकार अलंकार न होकर वस्तुतः अलंकार्य है। निष्कर्ष यह है ब्रालोचनाशास्त्र के मान्य सिद्धान्तों-रस, ध्वनि, गुण, कि कुन्तक भारतीय रीति, श्रलंकार त्रादि-को काव्य में त्रावश्यक मानते हैं। प्राचीनों से उनकी विशेषता यही है कि वे इन समस्त तत्त्वों को बक्रोक्ति के व्यापक तत्त्व के भीतर मानते हैं। बस, उनसे तथा अन्य आलंकारिकों से मतभेद है तो यही है। यह होना स्वामाविक ही है। जैसा इंस ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद में हमने दिख्-लाया है वक्रोक्ति रस-ध्वनि-श्रनुमिति के बृहत् त्रिकोण के भीतर एक लंघुवृत्त है जो इन तीनों भुजाश्रों को स्पर्श करता हुआ निष्पन हुआ है। इसकी तात्पर्यं यह है कि वक्रोंक्ति बृहत्त्रिकोण तथा लघुत्रिकोण का सामञ्जस्यमूलक कान्यतत्त्व है । र्डाक्तवैचित्र्य परं कुन्तक का त्राग्रह स्रवश्य है, परन्तु फिर भी ऋपनी ऋालोचना के भीतर ही वक्रोक्ति एक संम्प्रदाय है - कुन्तक भारतीय हैं श्रीर उनका सम्प्रदाय भी भारतीयता से स्निग्धं हैं। क्या इसे प्रमाणों से पृष्ट करने की ऋब ऋधिक ऋावश्यकता है १ ' श्रव श्रमिट्यव्जनावाद के समीव्ण की श्रोर श्राइये श्रौर देखिये कि

इसमें कितनी श्रभारतीयता भरी पड़ी हैं। श्रिमिन्यञ्जनावाद यूरोपीय श्रालोचना-शास्त्र का एक सामान्य सम्प्रदाय है जिसकी श्रोर उस देश के श्रालोचकों की भी श्रद्धामयी दृष्टि नहीं है । कतिप्य नवीन त्र्यालोचक उसे समधिक , महत्त्व अवश्य प्रदान करते हैं, परन्तु वहीं के मान्य आलोचकों की दृष्टि में यह काव्य में ग्रथवा ललित कला में कथमपि उपादेय तत्त्व नहीं माना जाता । श्रमिञ्यञ्ज-नावाद यूरोपीय आलोचनापद्धति का एक परोहमात्र है। वह वहाँ की ही भाव-नाश्रो से श्रोतप्रोत है। भारतीय श्रालोचना की दृष्टि से समीचा करने पर श्रनेक दोषों की सत्ता उसे नितान्त श्रानुपादेय, एकदेशी तथा कृत्रिम बता रही है। भारतीय त्रालोचकों ने काव्य के जिस त्रानन्दमय रूप की परीचा की तया उसकी वैज्ञानिक व्याख्या की वह इसमें देखने को नहीं मिलती। तात्पर्ये यह है कि अभिव्यञ्जनावाद में काव्य तथा कला के लिये न तो किसी नैतिक त्राधार का प्रयोजन मान्य है ऋौर न हृदय के भावों का समर्थरूप से रमग्रीय त्रनुसन्धान है। वह कोरा चमत्कारवाद ही सिद्ध होता है। वह पूर्यांरूपेण त्रमारतीय है-मारतीय सिद्धान्तों के न मानने से नितान्त उपेद्धाणीय तथा एकदेशीय है। अतः वक्रोक्तिवाद के साथ उसकी समता बतलाना 'एकदम अनुचित है। अभिव्यञ्जनावाद के ठीक रूप को समसने के लिए उसके च्याख्याता कोचे के कतिपय मान्यता तथा धारणा से परिचित, होना बहुत त्रावश्यक है। कुन्तक तथा कोचे मे यह अन्तर अवश्य है कि कोचे प्रथमतः दाशींनक हैं श्रौर श्रनन्तर श्रालोचक, परन्तु कुन्तक सर्वथा श्रालोचक ही त्रालोचक हैं। उनका दार्शनिक त्राधार वही है जो सममं भारतीय रसशास्त्र का है। अतः उन्हे अपने दार्शनिक आधार की चिन्ता नहीं है। इसके निपरीत कोचे ने अपने कलासिद्धान्त के लिए दार्शनिक आधार बड़ी छानबीन के साथ खड़ा किया है। अब इसे समझना जरूरी है।

कोचे ।

अभिन्यं अनावाद के पुरस्कर्ता का नाम है वेनेदेत्तो कोचे (Benedetto Croce)। उनका जन्म इटलीं के विख्यात नगर नेपुल्स में सन् १८६६ ई॰ में हुन्ना था न्त्रीर मृत्यु हाल ही में महायुद्ध के समय कभी हुई है। ये न्नाज के पारचात्य दार्शनिकों मे , अपनी मौलिक कल्पना और उच्च तत्त्वविचार के कारण विशेष्ठरूपःसे विख्यात हैं। इट्ली देश के तो वे सर्वश्रेष्ठ तत्त्वविचारक हैं ही जिनकी ख्याति तथा विचारधारा स्वदेश के चहारिदवारी को पार कर पश्चिमी जगत् के अन्य देशों में भी समभावेन आहत हो रही है। उनका जन्म एकं उच मान्य घराने में हुआ श्वा । 'उन्होंने विश्वविद्यालय के मीतर शिच्नक का पद 'कभी स्वीकार नहीं किया । श्रेत्रातः 'उनके । तत्त्वज्ञान 'के । सर्वतों मुखी विकास में किसी प्रकार का बाहरी दवाव या प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने श्रपने विचारों को स्वतन्त्रतापूर्वक ,विक्षित किया। मुसोलिनी के समय में वे राज्य के शिक्तामन्त्री भी थे, परन्तु स्वतन्त्रता के प्रेमी के लिए परतन्त्रता की बेड़ी में जकडना मान्य नहीं थां। फलतः वे राजकार्य से अलग हो गये श्रीर श्रपने विचारों को विकसित तथा पल्लंबित करने में भी श्रपने जीवन का सदुपयोग किया। इनके विचारो की पश्चिमी जगत् मे धाक सी जमी हुई.है। वे अपने दर्शन को ' मन का दर्शन' ( Philosophy of spirit or mind) के नाम से पुकारते हैं। इस दर्शन के चार भाग हैं श्रथवा इस दर्शन की व्याख्या में इन्होंने चार प्रमुख प्रनथ लिखे हैं—(१) सौन्द्यशास्त्र'( Aesthetic as science of Expression and General Linguistic) (२) तकशास्त्र, (Logic as the science of Pure Concept ), (३) व्यवहार दर्शन - ( Philosophy of Practice-Economics and Ethics), (४) इतिहास का सिद्धान्त (The Theory and History of History)। इसके अतिरिक्त इनके लेखों का 'संग्रह भी काफ़ी 'बड़ा 'ग्रौर' उपादेय है। प्रमुख ग्रन्थों का श्रंग्रेजी माषा में श्रनुवाद डगलस ऐन्स्ली (Douglas Ainshe) ने किया है श्रीर बड़े प्रामाणिक रूप से, किया है। , 🚎 🐺 <equation-block>

#### मानस व्यापार

. कोचे मुख्यतया दार्शनिक. हैं श्रौर श्रालोचनाशास्त्र उनके दर्शन का एक, अशमात्र है भ्रीर-प्रथम अंश है। फलतः वे गौणरूपेण आलोचक हैं। उनकी दृष्टि में इस जगत् में जितनी सत्ताये विद्यमान हैं श्रथवा वे साँचा जिन्हे सत्यता श्रपनी श्रिभिच्यक्ति के निमित्त ग्रहण किया करती है मन में ही विद्यमान रहते हैं। यह मानस्कप सत्यता या , सत्तारूपी मन एक ज्यापार रूप ही है जिसके भिन्न । भिन्न रूप तो होते हैं परन्तु उन्हे हम त्रालग श्रालग नहीं कर सकते । कोले के लिए सत्ता मानसक्या गररूप है। इसे इस एक उदाहरण के द्वारा समम सकते हैं। सन्ध्याकाल में पश्चिमी गगन में लालिमा छाई हुई है। चरागाहो से लौटनेवाले गोप-बालको का दश्य श्रतीव सहावना प्रतीत हो रहा है। श्राकाश में काले काले बादल रक्तरजित श्रामा से न्याप्त हो रहे हैं। सान्ध्य नीड मे जानेवाले पित्तयों का कलरव कान को श्रानीव सखद जान पड़ता है। वे इधर से उधर उडते हैं, लाल पिएड के समान एक दिशा से 'दूसरी दिशा से गिरते हैं। इस सुहावने हश्य की व्याख्या चदि की जाय, तो यह समग्र दृश्य मन के व्यापाररूप में ही परिस्फुरित होताः है। मन ही श्रपने विविध व्यापारों के बल पर वह वस्त निर्मित करता है जिसे हम 'सत्ता' के नाम से पुकारते हैं।

हमारे नैयांयिकों ने इस मानसन्यापार को नीन भागो में बॉटा है जानाति, इच्छति, यतते—ज्ञान, इच्छा श्रीर यता। पहिले मनुष्य किसी वस्तु की जानता है श्रानन्तर उसे पाने की इच्छा करता है श्रीर तब उसकी

<sup>1</sup> Every form which reality assumes or can assume for us has its ground within mind. There is not and there cannot be a reality that is not mind. This mind which is reality or this reality which is mind as an activity the forms of which we may distinguish but we cannot separate them.

<sup>-</sup>Wildon Carr The Philosophy of Benedetto Croce.

प्राप्ति के लिए यत्न करता है। कोचे ने ग्रान्तिम दोनों व्यापारों को एकत्र समिसिलत कर मन के दो व्यापार माने हैं (१) ज्ञान या प्रज्ञा तथा (२) किया या संकल्प । पहला व्यपार मन का सद्धान्तिक व्यापार है ग्रार दूसरा उसका व्यावहारिक व्यापार है ग्रार्थात् ज्ञान प्राथमिक व्यापार है ग्रार इसीके ग्राधार पर क्रिया ग्रांवलम्बित रहती है। प्रज्ञा मनका सद्धान्तिक व्यापार है ग्रीर संकल्प उसका व्यावहारिक व्यापार है। इन दोनों के भी दो ग्रावन्तर भेद हैं। ज्ञान के दो प्रकार होते हैं—

- (१) कलासम्बन्धी ज्ञान या स्वयंप्रकाश ज्ञान (Intiution), कल्पना में उद्भूत ज्ञान, व्यक्ति का संकेतग्रह अर्थात् किसी एक विशिष्ट वस्तु का ज्ञान।
- (२) तर्क सम्बन्धी ज्ञान या प्रमा (Concept) निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान, मिन्न मिन्न व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान; जाति का संकेतग्रह।

ज्ञान के इन प्रकारों के उपर दो शास्त्र अवलिम्बत रहते हैं। स्वयं-प्रकाश ज्ञान के उपर आश्रित रहता है—सौदर्यशास्त्र या कला और प्रमापर अवलिम्बत रहता है—तर्कशास्त्र। इन दोनों में भी स्वयंप्रकाश ज्ञान सबसे सीधा तथा सबसे पहिला मानस व्यापार है जिसमें बिना विचार किये हुए ही, बुद्धि का विशेष उपयोग के बिना भी, ज्ञान उत्पन्न दोता है। इसका तात्पर्य यह है कि क्रोचे के मत में सौन्दर्यशास्त्र तर्क पर अवलिम्बत नहीं रहता परन्तु तर्क-शास्त्र सौन्दर्यशास्त्र पर अवश्यमेव आश्रित रहता है।

इसी प्रकार संकल्पात्मक व्यापार के भी दो मेद हैं—(१) योग-च्रेम की भावना से किया (economic activity) तथा (२) मगल या कल्याण की भावना से किया, श्राचार शास्त्रानुमत किया (ethic activity)। इस तरह मानसव्यापाररूपिणी सत्ता के चार स्तर (ग्रेड) हैं जिनके द्वारा वह श्रपनी श्रमिव्यक्तिं करती है—(१) सुन्दरं, (२) सत्यं, (३) प्रेयः, (४) श्रेयः। कोचे के श्रनुसार वास्तव सत्ता के प्ये ही चार स्तर या श्रेणियाँ हैं— Beauty सौन्दर्य, Truth सत्य, Usefulness प्रेयः, Goodness शिवं न्या श्रेयः। तालिकारूप से इनका विवरण यो होगा।

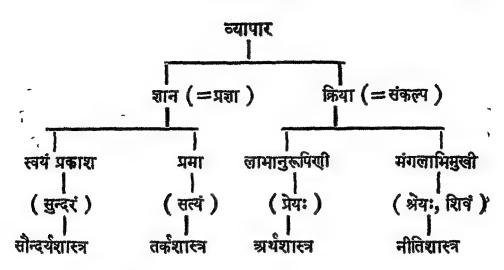

कोचे के विचार से ज्ञान मन का प्रथम तथा मुख्य व्यापार है तथा उसीके आश्रय पर रहकर किया अपना स्वरूप विस्तार करती है। मन की जीवनी'
शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है किया मे। और इस विशाल विश्व में
इतिहास ही किया की संगति लगाता है तथा उसकी याथातय्येन पूर्णरूप से
व्याख्या करता है। अतः इनकी दृष्टि में इतिहास का समस्त विद्याओं में
नितान्त महनीय तथा उदात्त स्थान है। ससार की घटनाओं का मूल्य निर्धारण करना, उनकी सत्यता तथा असत्यता का निश्चय करना तथा उनके
प्रभाव को यथार्थ रूप से समक्तना यही है इतिहास का काम। कोचे के मत में
ऐतिहासिक निर्ण्यपर पहुंचना ही दर्शन का काम है। दर्शन ऐसी वस्तु
नहीं है जो इस मूतल से सम्बन्ध विच्छेद कर कल्पना के लोक में विचरण
करती है, प्रत्युत वह ठोस जगत् की घटनाओं का मूल्यांकन करनेवाला
महनीय शास्त्र है।

<sup>1</sup> The life of mind is revealed in action and the interpretation of action is history...History is a judgment on events and the historical judgment and philosophical judgment are identical, Philosophy is methodology—the science of the formation of the historical judgment.

<sup>-</sup>Wildon carr वही पृ० ११४

# स्वयंप्रकाशः ज्ञान

स्वयप्रकाश ज्ञान या प्रातिम ज्ञान प्रतिमाजन्य ज्ञान का स्वरूप जानना नितान्त आवश्यक है। यही प्रातिम ज्ञान कला की निर्मित का मुख्य कारण या आधार है। हमारे मन का आदिम न्यापार है—यही प्रतिमान (इनट्यूर्शन Intuition) अर्थात् न्यक्ति के विषय में हमारा स्वतः समुद्भूत ज्ञान। सायकाल में आकाश्यनारी रगमरे बादलो पर दृष्टिपात करते ही हमारा मन नाना प्रकार की मूर्तियाँ गढ़ने लगता है। किसी काले में को देखकर प्रतीत होता है मानो भारी बोक्त से लदा हुआ के ट धीरे धीरे अपना रास्तात्तय कर रहा है या सूँढ़ कपर उठाये हुए कोई बड़ा डोलडील वाला हाथी मन्द-मन्द गित से आगे बढ़ रहा है। यही है मूर्ति-विधान (Image-forming) और यही है हमारे मन का प्रथम, आदिम न तो साँच-फूठ का ज्ञान होता है, न वास्तव काल्पनिक का, न जायत् या स्वप्न का। बस, हमारा मन मूर्तिमात्र गढ़ कर तैयार कर लेता है; उसके रूप की छानबीन में प्रवृत्त नहीं होता कि वह वस्तु कैसी है श्र सच्ची है या स्वप्नलों के सम्बद्ध है शिधुद्ध प्रतिभान की यही सच्ची पहिचान है।

स्वयप्रकाश ज्ञान का अभिप्राय है मन मे आप से आप उठी हुई मूर्ति-भावना; बुद्धि की बिना किया हुए ही जो मूर्तिंवधान हम करते हैं वहीं 'स्वयंप्रकाश' ज्ञान कहलाता है। यह कल्पना आतमा की अपनी निजी किया है जो हश्य जगत के नानारूपो तथा व्यापारों को ग्रहण कर अपना कार्य किया करती है। यह कल्पना ही मानव मस्तिष्क का सौन्दर्यवोधात्मक व्यापार (Aesthetic activity) है जिसके अनुसार मनुष्य जगत मे सौन्दर्य का बोध करता है। कोचे के अनुसार प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से ही कलांकार तथा दार्शनिक होता है। सर्वप्रथम वह किय या कलांकार होता है। तदनन्तर वह किय होने के कारण ही दार्शनिक होता है। मनुष्य जगत को समक्तता है और उसे बदलता है। जानता है और इसीलिए वह बदल सकता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के संकल्प का आश्रय उसका ज्ञान है। यह जान दों प्रकार का होता है—(१) कल्पना, Imagination जिसके द्वारा मूर्ति का विधान किया जाता है।(२) विचार, Thought जिसके द्वारा वह इन मूर्तियों का जातिज्ञान के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है। कल्पना शिक्त सौन्दर्यवोधात्मक व्यापार है और इसीके कारण मनुष्य कलाकार बनता है। विचारशक्ति, के द्वारा वह तत्त्ववेत्ता बनता है। इसी सौन्दर्य वोधात्मक व्यापार अथवा कल्पना से कला का जन्म होता है। कलाकार की दृष्टि की दो विशेषताये कोचे की दृष्टि में स्पष्ट लित्त होती, हैं—

- (क) कलाकार की दृष्टि स्वयंप्रकाश जान पर, आश्रित, रहती है— अर्थात् वस्तुओं को मीघे-सादे रूप मे ग्रहण करती है। वे जिस रूप में, हैं उसी रूप में उनका ग्रहण कलाकार करता है। वह बुद्धि के द्वारा उनमें नमक-मिर्च मिलाकर उनका बौद्धिकरूप निर्माण नहीं करता।
- (ख) कलाकार की दृष्टि, गीतिकाच्य के समान उसके श्रास्तस्तल, से उत्पन्न होती है श्रौर जिउ वस्तु की श्रीभव्यक्ति करती है वह श्रन्तरंग होती है, बाह्य नहीं ।

## कल्पना

इन धारणात्रों का ताल्पर्य यह है कि कल्पना शक्ति की ही कलाकार के लिए नितान्त त्रावश्यकता होती है, क्योंकि इसीके द्वारा वह मूर्तियों का विधान करता है तथा इसीके सहारे वह वस्तु श्रों के सौन्दर्य का बोध करता है। कोचे कल्पना को स्वतन्त्रशक्ति मानने में बड़ा श्राग्रह दिखलाते हैं। श्राप्ते कप के विषय में तथा किया के विषय में कल्पना विचारात्मक व्यापार से नितान्त स्वतन्त्र तथा पृथग्भूत व्यापार है। हम पहले कह श्राये हैं कि मन का पहला व्यापार होता है—मूर्तविधान (Image-forming) श्रीर पश्चाद्वर्ती व्यापार है —विचारात्मक व्यवसाय। इस व्यवसाय में

It is intuitive, it takes things in their simplicity, and just as they are The other that it is lyrical, it springs forth from within and gives expression to what is internal, not external.

श्रिप्रस्त होने वाला 'मन वस्तुस्वरूरा की उत्कृष्ट जानकारी के लिए उसके रूप की अन्य रूपों से तुलना करता है और व्याख्या तथा समीन् आदि नाना प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहता है। क्रोचे के अनुसार तार्किक बुद्धि का उपयोग जिस प्रमा के उद्भव में साधन बनता है वह प्रथम मानस व्यापार न होकर अवान्तरवर्ती मानस व्यापार है। कल्पना के बल पर मूर्तविधान सम्पन्न होने पर ही तार्किक बुद्धि अपनी क्रोड़ा दिखलाती है। अतः क्रोचे की दृष्टि में कल्पना विचारशंक्ति से भिन्न स्वतन्त्र शक्ति है और कला की जननी होने के अतिरिक्त वह हमारे मन का प्रथम व्यापार है।

क्रोचे ने अपने 'सौन्दर्य शास्त्र' में कल्पना की व्यापक तथा प्रभाव शालिनी सत्ता पर अत्यिधिक जोर दिया है। 'कल्पना' है वह शिक्त जो मूर्तियों का आविष्कार करती है, उनका निर्माण करती है और उन्हें गढती है। सौन्दर्य का बोध करनेवाली शिक्त यदि कोई है तो वह 'कल्पना' ही है। सत्ता के चार पत्तों में दो उदात्त पत्त होते हैं——कलापत्त तथा बोधपत्त। इनमें कल्पना का सम्बन्ध सत्ता के कलापत्त से है, बोधपत्त से नहीं। वस्तु के सौन्दर्य का उन्मीलन कलाकार की कल्पना का ही कमनीय व्यापार है। कोचे के शब्दों में हम कह सकते हैं कि सत्य के कलापत्त का परिचायक व्यापार ही मन का सौन्दर्यबोधात्मक व्यापार है—यह सत्य को हमारे सामने सद्यः एकाकार विशिष्ट वस्तु के रूप में स्कृरित करता है जो तार्किक बुद्धि के व्यापार से सर्वथा स्वतन्त्र तथा। अनियन्त्रित रहता है।

कला पर शासन करनेवाली वस्तु कल्पना ही है। इसकी सम्पत्ति है केवल मूर्नियों या प्रतीकों का पुञ्ज। कल्पना पदार्थों का न तो वर्गीकरण करती है कि कौन पदार्थ किस वर्ग या श्रेणी के अन्तमु क होता है और न उन्हें वास्तव या काल्यनिक घोषित करने के बखेड़े में खडी रहती है, यह न

<sup>1</sup> The aesthetic activity—the activity which gives us the artistic aspect of reality, which presents reality to us as a single, immediate, individual, thing, free as yet from every logical or conceptual element—is a faculty of imagination—Willdon Carr 90 48

उन्हें गुणों के द्वारा विशिष्ट बनाती है श्रौर न उनका लक्षण ही प्रस्तुत करती है। यह उनकी श्रनुमृति करती है श्रौर उन्हें हमारे सामने मूर्तरूप में श्रमिन्यक्त करती है। कला वस्तुतः स्वयंप्रकाश ज्ञान है—यह वह स्वय-प्रकाश ज्ञान है जो सत्ता की वास्तव प्रतीति करता है श्रौर जिसके ऊपर श्रमी तक प्रमा या प्रतिबोध का न्यापार प्रमविष्णु नहीं होता। इसीलिए कोचे इस स्वयंप्रकाश ज्ञान को 'विशुद्ध प्रातिम ज्ञान' की संज्ञा देते हैं।

इस विवेचन से क्रोचे की 'कल्पना' विषयक भावना का स्पष्टीकरण किञ्चित्मात्रा में हो सकता है। प्रातिम ज्ञान को प्रथम मानस न्यापार होने के कारण क्रोचे के मत में प्रत्येक मनुष्य कलाकार या किव है चाहे इसका परिचय उसे हो या न हो। कला का महत्त्व इसीमें है कि वह हमारी जीवन लता का मूल है, वह न फूल है और न फल। अतः कौन ऐसा आलोचक होगा कि कला के इस मौलिकरूप से परिचित होकर उसकी महत्ता मानव समाज में अगीकार न करे ? लैटिन भाषा की ही कहावत है—poeta nascitur non fit किव पैदा होते हैं, वे गढ़े नहीं जाते। क्रोचे इसे परिवर्तित कर कहते हैं—homo nascitur poeta 'मनुष्यो जन्मना किव:' मनुष्य काव पैदा होता है—कोई वड़ा कि होता है, कोई छोटा कि । यह केवल गुगातिरेक के कारण अन्तर है, परन्तु है प्रत्येक मनुष्य, कि । स्पष्ट है कि क्रोचे मानव जीवन में कल्पना की महत्ता के प्रकृष्ट पारखी तत्त्वज्ञानी हैं। अतः इसी कल्पना पर आश्रित होनेवाली कला मानव जीवन में सव- से अधिक, सबसे प्रथम और सबसे व्यापक प्रभाव डालनेवाली वस्तु है; इसमें तिनक भी सश्य नहीं।

## श्रभिव्यञ्जना

स्वयंप्रकाश ज्ञान की पहिचान क्या है ? इसकी पहिचान यही है कि उत्पन्न होने पर वह कोई न कोई रूप या साँचा ( Form ) अवश्य ग्रहण करेगा अर्थात् वह अपने आपको किसी न किसी साँचे मे प्रकट अवश्य करेगा और इस विशिष्ट रूप का ही नाम है—अभिव्यक्जना Expression. प्रातिम ज्ञान का यही शुद्ध रूप है अभिव्यक्जना, वह न इससे कुछ अधिक है और न कुछ कमा। अभिव्यक्जना क्या है ? यह वह साँचा है जिसमे मन

# भारतीय सहित्य-शास्त्र

श्रुपने प्रांतिम शान को ढालता है अथवा वह साँचा है जो प्रांतिम शान श्राने को प्रकट करने के अवसर पर प्रहेण करता है। द्रव्य के विना न तो कोई साँचा रह सकता है श्रीर न साँचे के बिना द्रव्य । दोनो का आपस मे नितान्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। ठीक इसी प्रकार स्वयंप्रकाश जान (Intuition) श्रीर श्रीमव्यञ्जना (Expression) मे भी नितान्त गाढ़ ऐक्य है श्र्यांत् एक दूसरे के बिना टिक नहीं सकता । यदि जगत् के नाना रूपों या द्रव्यो का उपादान ग्रहण कर स्वयंप्रकाश जान उन्मीलित हुआ है तो उसीके साथ श्रीमव्यञ्जना भी अवश्यमेव सम्पन्न हुई होगी। यह कहना विलकुल गलत है कि हममे प्रांतिम शान तो है, पर हम उसे श्रीमव्यञ्जना । यदि वस्तु फी श्रीमव्यञ्जना । यदि वस्तु की श्रीमव्यञ्जना । यदि वस्तु की श्रीमव्यञ्जना सुन्दर नही हुई तो श्राप निश्चय मानिये उसका प्रांतिम शान भी कथमपि सुन्दर नही हो सकता । कोचे की कला भावना का यही मूल स्त्र है प्रांतिम ज्ञान तथा श्रीमव्यञ्जना का समीकरण । इसी मूल श्राधार पर उनका भावना का भव्य प्रासाद खड़ा है। इसी सूत्र का भाष्यरूप है उनका सीन्दर्यशास्त्रविषयक महान तथा महनीय ग्रन्थ।

क्रोचे के अनुसार प्रत्येक सौन्दर्यमय वस्तु के दो आधार होते हैं—द्रव्य (matter) तथा साँचा (Form)। द्रव्य हश्य जगत् के नाना रूप व्यापार हैं। इसी द्रव्य के सहारे आत्मा की क्रिया मूर्तरूप में अपना प्रकाश करती है। द्रव्य वह उपादान है या सामग्री है जिसका आश्रय लेकर आत्मा अपनी निजी शक्ति के द्वारा मूर्तविधान प्रस्तुत करता है। मनुष्य की आत्मा द्रव्य का निर्माण नही करती, केवल उसकी प्रतीति करती है। सौन्दर्यसत्ता के विषय में मिन्न मिन्न आलोचकों के तीन मत हैं—कुछ लोग उसे द्रव्य में मानते हैं। अन्य लोग द्रव्य और साँचे के संयोग में सौन्दर्यभावना मानते हैं अर्थात संस्कार तथा अभिव्यञ्जना के सयोग को ही सर्वतोभावेन सुन्दर मानते हैं। परन्तु क्रोचे साँचे को सौन्दर्य का आधार स्वीकार करते हैं।

<sup>1</sup> The aesthetic fact is form and nothing but form.

उनका कहना है कि ग्रात्मा ग्रपनी स्वतन्त्र किया कल्पना के किहारे रूप का सूदम साँचा खंडा करती है ग्रीर टस साँचे में स्थूल द्रव्य को ढालकर ग्रपनी रचना को ग्रामिव्यक्त करती है। कला के चेत्र मे यही 'साँचा' ही सब कुछ है, द्रव्य का कोई भी महत्त्व नहीं है। यह साँचा ग्रात्मा की कृति है। ग्रतः ग्राप्यात्मिक वस्तु होने के कारण सर्वदा एकरस तथा स्थिर होता है। उसकी ग्रामिव्यञ्जना में ग्रवश्यमेव जो नानात्व हिष्टगोचर होता है वह द्रव्य के कारण ही होता है। क्योंकि द्रव्य सन्तत परिवर्तनशील होने के कारण बदला करता है तथा ग्रनेकत्व धारण करता है।

स्राभिव्यञ्जना भौतिक नहीं होती, मानसिक होती है। जिस समय हम स्पच्टरीति से,विशदता के साथ किसी मूर्ति की कल्पना करते हैं स्राथवा हम किसी सङ्गीत के स्वरूप को ग्रहण करते हैं, उसी समय स्राभिव्यञ्जना का उदय होता है स्रोर वह स्राभिव्यञ्जना पूर्ण होती है। उस स्राभिव्यञ्जना के लिए किसी स्रन्य वस्तु की स्रावश्यकता ही नहीं होती। परन्तु लोक व्यवहार इसका विरोध करता है। लोक का स्रानुभव है कि स्राभिव्यञ्जना बाहर होती है। किसी रमणीय दृश्य के दृष्टिगत होते ही प्रतिभाशाली कि में मुखं से कमनीय पद्यों का प्रवाह स्वतः प्रवाहित होता है जिसे हमारे श्रवण सुनकर स्रानित्यत होते हैं। यही है लोक का स्रानुभव। यह स्पष्ट ही बाह्य स्राभिव्यञ्जना का प्रयोग कथमपि उचित स्रोर प्रामाणिक नहीं है। स्राभिव्यञ्जना स्रभ्यन्तर होती है, बाहर में नहीं। बाह्य प्रयोग करते ही हम कला-लोक से हटकर व्यवहार-जगत में स्रा धमकते हैं। बाह्य स्राभिव्यक्ति स्रान्तर स्राभिव्यक्ति का ही स्पष्टतर प्रकाशन है। यदि हम किसी संगीत के विषय को लेकर व्यक्तरूप से गाते हैं, तो हम उसी वस्तु को बाहर गाते हैं जिसे हम पहिले भीतर गा चुके हैं; यदि हम वस्तु के अनुभव के अनन्तर कुछ जोरों से कहते हैं, तो हम पहिले ही अपने मन में कहे हुए विषय को ही बाहर निकालते हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि वाह्य अभिव्यक्ति आन्तर अभिव्यक्तना का ही विशदतर प्रकटीकरण है। परन्तु कला का सम्बन्धं भीतरी अभिव्यक्षना से ही है। बाह्य अभिव्यक्षना से उसका कोई भी लेना-देना नहीं है।

यही अभिन्यञ्चना ही सौन्दर्य है। क्रोचे का यही विशिष्ट मत है कि सौन्दर्य सफल अभिन्यञ्चना है अथवा केवल अभिन्यञ्चना है, न अधिक और न छुछ कम, क्योंकि अभिन्यञ्चना यदि सफल नहीं होती तो अभिन्यञ्चना हो नहीं होती। सौन्दर्य से उसका अभिप्राय केवल अभिन्यञ्चना के सौन्दर्य से है, उक्ति के सौन्दर्य से है, किसी प्रकृत वस्तु के सौन्दर्य से नहीं। वास्तविक वस्तु में क्या कहीं सौन्दर्य दृष्टिगोचर होता है १ सौन्दर्यबोध करनेवाली मानसिक किया केवल कल्पना है और इस कल्पना की सहायता के बिना क्रोचे प्रकृति में कहीं भी सौन्दर्य मानने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। अतः प्रकृति के पदार्थों में सौन्दर्य दूँ दने का प्रयत्न नितान्त निष्फल है। जो कुछ सौन्दर्य होता है वह केवल अभिन्यञ्चना में या उक्तिरूप में निवास करता है। यदि कोई वस्तु 'सुन्दर कहीं जा

<sup>1</sup> When we have mastered the internal word, when we have vividly and clearly conceived a figure or a statue, when we have found a musical theme, expression is born and is complete; nothing more is needed ... what we then do is say aloud what we have already said within, sing aloud what we have already sung within

<sup>—</sup>कोचे

<sup>2</sup> We may define beauty as successful expression, or better, as expression and nothing more, because expression, when it is not successful is not expression.

<sup>-</sup>कोचे एसथेटिक पृ० १२६

सकती है तो उक्ति ही; श्रमुन्दर कही जा सकती है तो उक्ति ही। सारा चमत्कार उक्ति का है; समग्र सौन्दर्य ग्रामिन्यञ्जना का है। तब भौतिक पदार्थों का सौन्दर्यकरणना में उपयोग क्या है ! फिर क्या कारण है कि लोग 'प्रकृति की छटा या सुन्दरता' कहा करते हैं ! इसका उत्तर क्रोचे के श्रमुखार यह है कि कान्य की उक्तियों के निर्माण में प्रकृति के होत्र से बहुत-सी सामग्री का उपयोग बहुत दिनों से होता चला श्रा रहा है। बाह्य पदार्थ सौन्दर्य की श्रमिन्यिक में सहायकमात्र हैं, उन में स्वतः मौन्दर्य का भान नहीं होता। कला की कृतियाँ—किवता, चित्र, संगीत, श्रादि—केवल उत्तेषक होती हैं जो हमलोगों में सौन्दर्यात्मक श्रमिन्यझना को प्रकट करती हैं श्रीर यही कलात्मक श्रमिन्यञ्जना ही वस्तुतः सुन्दर कही जा सकती है, न कि यह उद्दीपन सामग्री जो सौन्दर्य के बोब को उद्दीतमात्र करती है। सची वात यह है—

सुन्दर कोई भौतिक तथ्य नहीं है; सौन्दर्य प्रस्तुत द्रव्यों मे नहीं रहता, यह सम्पूर्ण रूप से मनुष्य के मानस व्यापार से ही सम्बन्ध रखता है और यह व्यापार मानसिक या आध्यात्मिक तस्व हैं।

# कला का मूल्य

सीन्दर्यवोधात्मक व्यापार के द्वारा हमे जिस वस्तु के सौन्दर्य का वोध होता है उसका मूल्य सफल ग्रामिञ्यज्ञना में ही है। परन्तु कला-जगत् की कथा निराली है। बहुत दिनों से कला के समीज्ञक 'सुन्दर' के साथ 'सत्य' तथा 'शिवं' को एक सूत्र में ग्रानुस्यूत करते श्राये हैं। 'सत्य शिवं सुन्दरम्'—उनके कला के मूल्याङ्गन का मेक्दर्ग्ड है। परन्तु कोचे इस मेक्दर्ग्ड पर दर्ग्डप्रहार करता है। उसका कहना है कि इस सूत्र वाक्य में विभिन्न मानस न्यापार के द्वारा सिद्ध वस्तुश्रों के मूल्यों का विचित्र मिश्ररा

<sup>1</sup> The beautiful is not a physical fact, beauty does not belong to things, it belongs to the human aesthetic activity, and this is a mental or spiritual fact.

Wildon Carr Philosophy of Croce yo १६४

कर दिया गया है। मनुष्यों के विभिन्न मानस व्यापारो का वर्णन ऊपर किया गया है । काव्य या कला का मूल्य 'सुन्दर' शब्दा द्वारा व्यक्त किया जाता है। बुद्धिसम्बन्धी मूल्य 'सत्य' शब्द द्वारा, 'योगच्चेमसम्बन्धी (economic) मूल्य 'उपयोगी', 'लाभप्रद' श्रादि शब्द द्वारा तथा नीति या धर्मसुम्बन्धी मूल्य 'कल्याणकारी' या 'शुभ' (शिवं ) शब्दो के द्वारा प्रकट किया जाता है। चारों का चेत्र, भिन्न भिन्न है, परन्तु लोकव्यवहार में इस सूच्म भेद का तिरस्कार कर हम कह उठते हैं.—'बौढिक सौन्दर्य' या 'नैतिक सौन्दर्य'। 'श्रसुन्दर' शब्द का भी इसी प्रकार व्यवहार पाया जाता है । हम 'श्रसुन्दर सत्य' श्रसुन्दर किया' श्रादि शब्दों का सर्वत्र लोक से व्यवहार करते हैं, परन्तु वस्तुतंत्त्व नितान्त भिन्न है । सुन्दर-श्रसुन्दर की कल्पना कला के चेत्र में ही न्याय्य है; सत्यासत्य का विवेचन तर्कशास्त्र मे , अवसरपात होता है; उपयोगी-स्रनुपयोगी का विचार स्रर्थशास्त्र जैसे व्यावहास्किशास्त्र मे किया जाता है तथा 'मंगल-ग्रमंगल' की समीचा धार्मिक-जगत् या नैतिक संसार में ही शोभा देती है। फलतः कला का मूल्य सौदय ही है उसे कल्याग्यकारी तथा सत्य बतलाना नितान्त अनुचित है-दूसरे के चेत्र मे प्रवेश है। क्रोचे के अनुसार इसी श्चनधिकार कला का मूल्य कला ही है। सत्यं या शिवं के साथ कला का गठवन्धन कथमनि उपादेय नहीं माना जा संकता।

इस प्रकार कोचे का समग्र श्राग्रह श्रमिन्यझना को ही सौन्दर्य के प्रतीक मानने में हैं श्रीर इसका विकाश होता है कला में या कविता में । सुन्दर की कल्पना से ही श्रसुन्दर की मावना भी सम्बद्ध है। बाह्य वस्तुश्रों को जो लोग सुन्दर तथा श्रसुन्दर मानते श्राये हैं उनकी न्याख्या ठीक नहीं जमती। कुछ लोगों ने कहा कि काव्य श्रादि कलाश्रों में श्रसुन्दर श्रीर बीमत्स बस्तुएँ सुदर को श्रीर भलकाने के लिए ही रखी जाती हैं, परन्तु कोचें के श्रनुसार यह व्यर्थ का समेला है, जो उक्ति में सौदर्य की कल्पना, मान लेने से सट-पट दूर हो सकता है।

विज्ञ पाठकों को बतलाने की श्रवः श्रावश्यकता नहीं है कि कोचे की हिए में कल्पना 'का महत्त्व' कितना श्रिधिक है'। यह मानवमन की प्रथम

सहजशक्ति है जिससे कोई भी मनुष्य विद्यत नहीं है। प्रत्येक मनुष्य इस: कल्पनाशक्ति का उपयोगं कर कलां की साधना में प्रवृत्त हो सकता है। कला भी हमारे जीवन के सग घनिष्टता के साथ अनुस्यूत है। हम पहले ही: कह आये हैं कि क्रोचे प्रत्येक मनुष्य को स्वभाव से ही, प्रकृति से ही, कलाकार श्रथवा कवि मानता है। 'मानवो जन्मना कविः'—उसका एतदिषयक सूत्र माना जा सकता है। कला की सृष्टि को लच्च कर साधारण मानव तथा प्रतिमा-सम्पन्न कवि में कोई भी अन्तर नहीं है, क्योंकि दोनों का चित्त कोमल कल्पना का क्रीडास्थल है। परन्तु फिर मी अन्तर है ही १ तभी तो जगत् मे सफल कलाकारों की संख्या ऋँगुलियों पर गिनने लायक है। क्यों १ इसका क्या कारण है ? कोचे कहता है — अन्तर है दृष्टि का, चित्रकार जिस दृष्टि से किसी वस्तु को देखता है, साधारण जन उसकी केवल श्रनुभूतिमात्र करता है या उस वस्तु के अन्तस्तल में प्रवेश न कर वह केवल वाहर ही बाहर देखता है। इसी दृष्टिमेद से अभिन्यञ्जना मे भी अन्तर है। अभि-व्यञ्जना का पार्थक्य इस बात का प्रमाण है कि 'शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यमे' तया 'नीरसतरुरिह विलसति पुरतः' के कवियों की दृष्टि भिन्न है। यही कारण है कि स्वाभाविक रीति से कवित्वसम्पन्न होने पर भी कल्पना की तीवता के स्थाप के कारण जगत् मे कालिदास तथा भवभूति जैसे मान्य कवियों की गणना केवल ऋँगुलियों पर ही की जाती है।

श्रिमन्यक्षना के विषय में हम पहले कह श्राये हैं। सच्चेप में उनकी रूप-विवेचना के प्रसङ्ग में एक दो बातों को ध्यान में रखना श्रावश्यक है। श्रिमन्यञ्जना का प्रयोग दो प्रकार का मिलता है—लौकिक तथा शास्त्रीय। साधारणतः लोग कवि के शब्दों को, गायक के स्वरों को, चित्रकार के खीचे गये रेखाचित्रों को ही श्रिमिन्यञ्जना मानते हैं। भावों की श्रिमिन्यक्ति—जैसे भय से काँपना, कोंध से श्रांखे लाल करना, हॅसी में चेहरे का खिल उठना—

<sup>1</sup> The painter is painter because he sees what others only feel or see through but do not see.

<sup>-</sup>Croce.

को भी लोग श्रमिन्यञ्जनां मानते हैं। परन्तु ये हैं भौतिक श्रमिन्यञ्जनाये। इनका सम्बन्ध कलात्मक श्रमिन्यञ्जनाशों से नही होता। याद रखना चाहिए कि भौतिक श्रमिन्यञ्जनायें कलाशून्य होती हैं, कलापूर्ण नहीं। कला की वास्तविक श्रमिन्यञ्जना तो मानसिक सत्ता रखती है—वह तो एक श्राध्यात्मिक किया है। भौतिक श्रमिन्यञ्जनाये जैसे शब्द, रंग, भौतिक स्वप, चेष्टा श्राद्यात्मक वस्तु को प्रकाशित करनेवाली होती हैं। उनका भी महत्त्व है, परन्तु वे कलात्मिका नहीं हैं। वे लौकिक श्रमिन्यक्तियाँ हैं, मानसिक नहीं। कोचे कहता है कि क्रोध का शिकार बननेवाला श्रादमी जो स्वाभाविक शारीरिक श्रमिन्यक्तियाँ करता है श्रीर जो श्रादमी कलात्मक हि से क्रोध की श्रमिन्यञ्जना करता है—इन दानों में जमीन श्रासमान का श्रन्तर है। किसी प्रियजन के वियोग के श्रवसर पर प्राणी जिन चेष्टाश्रो को करता है, जो रोदन करता है तथा शारीरिक मावमङ्गी दिखलाता है तथा वही मनुष्य दूसरे ज्ञ्ण मे जिन शब्दों या गीत के द्वारा श्रपनी व्यथा का चित्रण करता है— क्या ये दोनों एक हैं १ नहीं, बिल्कुल नहीं।

कला की श्रिमिव्यञ्जना को कोचे ने इस प्रकार चार भागो में विभक्त कर इस क्रम से दिखलाया है<sup>2</sup>—

- (१) अन्तःसंस्कार—वस्तु के सामने आते ही द्रष्टा या ओता के चित्त पर तज्जन्य सस्कार उत्पन्न होते हैं। यह है पहली सीढ़ीं।
  - (२) श्रमिव्यञ्जना ( अथवा आध्यात्मिक कलापरक योजना या

<sup>1</sup> Croce—Aesthetic yo १५४-१५५

<sup>2</sup> The complete process of aesthetic production can be symbolised in four steps; a, impressions; b, expression or spiritual aesthetic synthesis; c, hedonistic accomponiment or the pleasure of the beautiful; d, translation of the aesthetic feat into physical phenomena (sounds; tones, movements etc.).

—Croce: Aesthetic p. 156.

कित्वात् । संस्कार के उद्बोधनमात्र से हमारे मन में जो श्रामञ्यक्तिना स्वतः श्रीविम् ते हो जाती है। यही सच्ची कलापरक श्रामञ्यक्ता होती है। विमे निर्दर्भ की भावना से उत्पन्न श्रामुषङ्गिक श्रामन्द स्वीन्दर्भ को भावना से उत्पन्न होता है। इससे हम पूर्णतया परिवित हैं। किसी सुन्दर वस्तु या चित्र के देखने से या सुन्दर गायन के सुनने से हमारे चित्त में श्रानन्द स्वय उत्पन्न हो जाता है। इससे साधारण त्यात्मीन्दर्भ के साथ श्रामन्द की मावना सर्वदा संयुक्त दीख पड़ती है। विमे साधारण पत्यात्मीन्दर्भ के साथ श्रामन्द की मावना सर्वदा संयुक्त दीख पड़ती है। विमे साधारण मौतिक जगत् में श्रावतीर्ण करता है जिससे वह सामान्य जनता के लिए बोधगण्य होता है। इन चारों के पूरा होने पर श्रामञ्यक्षना का विधान पूर्ण होता है। रन-नु वस्तुतः इनमें द्वितीय प्रक्रिया ही श्रामञ्यक्षना का सञ्चा क्राम है।

# कला का स्वरूप

क्ता के यथार्थ रूप को जानने के लिए यह आवश्यक है कि उसका, इन अनेक वस्तुओं से अन्तर समक्त लिया जाय जिनके साथ उसका साहश्य प्रायः स्वीकार किया जाता है—

्त्रिं क्ला तरवज्ञान नहीं है—तत्त्वज्ञान जाति का तार्किक रीति से सम्पन्न विचार या ज्ञान है, परतु कला किसी वस्तु का स्वतः आविभू त बिना सोचे समसे उत्पन्न होनेवाला प्रातिमज्ञान है। कोचे के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का होता है — जाति का ज्ञान और व्यक्ति का ज्ञान; जाति का संकेत तथा। व्यक्ति का संकेतग्रह। इन में जाति का तार्किक ज्ञान अर्थात् तर्कप्रणाली के अनुसार निर्णीत ज्ञान तत्त्वज्ञान का विषय है, परन्तु व्यक्ति का स्वतः उत्पन्न होनेवाला प्रतिमान कला का विषय है। व्यक्ति का संकेतग्रहण है —

Philosophy is the logical thinking of the universal categories of being, while art is the unreflective intuition of being.

'यह जल है,' 'यह कमल है', 'यह तालाब है', जहाँ विशिष्ट जल, विशिष्ट कमल तथा विशिष्ट तालाब का ज्ञान होता है—यह स्वतः आविभू त ज्ञान होता है कला में। जाति का संकेतग्रह है—'जल' 'कमल', 'तालाब' आदि जहाँ जन वस्तुओं के सामान्यभूता जाति का ग्रहण वक्ता को अमीष्ट होता है। दोनों के ज्ञान में मूलतः विभेद्र है। अतः क्रोचे की सम्मति में कला तथा तक्त्वज्ञान में ऐक्य नहीं है।

- (२) कला इतिहास नहीं है। इतिहास का कार्य कला के कार्य से नितान्त भिन्न है। इतिहास सत्य तथा श्रास्त्य, साँच श्रीर सूठ, वास्तिवक श्रीर काल्पनिक के समीच्यात्मक विभेद को स्वीकार करता है। इतिहास किसी घटना के निर्देशमात्र से सन्तोष नहीं करता, प्रत्युत वह श्रपनी युक्तियों के सहारे निर्ण्य करता है कि उस समय इस घटना का होना सम्भव था या नहीं, यह घटना सच्ची है या भूठी, वस्तुत: हुई थी या नहीं ? घटना के सत्यासत्य के विवेचन करने में ही इतिहास का इतिहासत्य है। कला का यह काम नहीं। वह साँच-भूठ के भमेले में नहीं पड़ती। श्रपनी कल्पना के सहारे वस्तु का मूर्तविधान करनेवाला कलाकार इस बखेड़े में पड़ता ही नहीं कि वह वस्तु सत्य या श्रासत्य ? वस्तु-जगत् में उसकी स्थित समावनीय है या श्रासंभावनीय ?
- (३) कला प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान बाह्य प्रकृति के सूद्रम 'रहस्यों का निर्णय अपना लद्र्य मानता है। बाह्य प्रकृति की विशालता तथा विषमता पदे पदे हमको आश्चर्य में डालती रहती है। वैज्ञानिक इन विविध घटनाओं को एकत्र कर उनके भीतर क्रियाशील नियमों को बाहर निकालता है। इस प्रकार अमूर्त विधान या अमूर्त नियमों का निर्धारण प्राकृतिक-विज्ञान का महनीय कार्य है, परन्तु कला का काम मूर्त विधानों का सम्पादन है। अतः दोनों में कार्यगत भेद स्पष्ट है।
- (४) कला कपोलकल्पना की कीडा हैनहीं है। कपोलकल्पना से मेरा ब्रिमिप्राय उस भाव से है जिसे अप्रेजी मे फैन्सी (fancy) शब्द के द्वारा

<sup>1</sup> History implies the critical distinction of reality and inreality.

वाच्य किया जाता है। कपोलकल्पना मे बुद्धि का आधार यथासम्भव नितान्त त्राल्य- रहता है। कपोलकल्पनावाले व्यक्ति की दृष्टि एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति तक घूमा करती है। वह सदा विचित्रता तथा विविधता की खोज में लगी रहती है। वह : कौत्हल या तजन्य आनन्द ढूंढने करने में व्यस्त रहती है। बाल्यावस्था में हमारी जो विचित्र कल्पनाये-मनगढन्त धारणार्थे हुआ करती हैं, उनका समावेश फैन्सी के ही श्रम्तर्गत स्वीकार किया जाता है। कला कविकल्पना-उभावुककल्पना की खेल है। विशुद्ध कल्पना में बुद्धि का आधार बना रहता है। उसका कथमपि तिरस्कार नहीं किया जाता। कवि नवीन बातों की—उत्प्रेचात्रों की घटना में संलग्न रहता है, परन्तु उसकी ये उत्प्रेच्या बुद्धि की कसौटी पर कसे जाने से नितान्त निमूल सिद्ध, नहीं होते । कवि-कल्पना में बुद्धितत्त्व विल्कुल उपेन्याीय नहीं होता। कलाकार नई नई सृष्टि करता रहता है, उसकी ये सृष्टियाँ बौद्धिक-जगत् के लिए उपहास की सामग्री नहीं बनतीं. प्रत्युत बुद्धि उनकी सत्ता के लिए प्रमाण ख्रीजकर उपस्थित करने मे नहीं चृकती। क्रोचे के अनुसार कला मे कल्पना अपना विलास प्रस्तुत करती है।

(.५.) कला शिच्रण या वक्तुता नहीं है। कला का उद्देश्य शिच्रण नहीं है और इसलिए वह वक्तुता के समान नहीं होती। किसी विपय पर मायण करनेवाला व्यक्ति किसी विशिष्ट सिद्धान्त के प्रतिपादन करने में सन्तत उद्योगशील रहता है। वक्ता का मुख्य कार्य यहीं होता है कि वह श्रोताओं के हृदय को किसी वस्तु को सिखाकर अपनी ओर आकृष्ट करे। कीचे का मत है कि जो बस्तु शिच्रण देती है वह कलात्मिका नहीं मानी जा सकती। शिच्रण का काम तो नीतिशास्त्र का है। ससार में किस मार्ग से चलना चाहिए ? किन बातों के मानने से हमारा कल्याण हो सकता है ? किन नियमों के पालन से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं ? इन वस्तुओं का निर्धारण नीतिशास्त्र करता है। कला का इन वस्तुओं से-कुछ भी लेना-देना नहीं रहता है।

(६) कला को उन दूसरी वस्तुश्रों के साथ भी मिश्रित नहीं करना चाहिए, जो किसी विशिष्ट फल के उत्पादन में कियाशील रहते हैं चाहे यह

फल सुख, त्रानन्द, उपमोग तथा उपयोग है, या कल्याण है, या पुरव हैं। साधारणतः समका जाता है कि कला की वस्तु आनन्द उत्पन्न करती है, वह स्वतः कल्याणकारक होती है या पुर्य उत्पादन में सत्तम होती है परन्तु कोचे इस बात को मानने के लिए तैयार नही है.। कला का मूल्य श्रॉकने के लिए हमें श्रन्यत्र जाने की श्रावश्यकता नही होती। कला स्वतः पूर्ण होती है। 'कला का उद्देश्य कला ही है', श्रोता के हृदय में श्रानन्द उत्पन्न करना न तो कवि को अभीष्ट है और न दर्शक के चित्त में किसी चित्र के द्वारा त्रानन्द का उदय करना चित्रकार को पसन्द है। संगीत एक कला है। संगीत के द्वारा कलावन्त किसी श्रोता के हृदय को स्नानन्द से तन्मय बनाना नहीं चाहता, वह तो वीगा के तारों के ऊपर अपनी श्रॅगुलियाँ युमाता है श्रौर केवल एक विचित्र स्वरमङ्गी उत्पन्न करता है। उसे सुनकर कोई स्थानन्द से विह्वल हो उठता हो या घृणा के भाव से भर जाता हो तो वह ऐसा बन जाय । यह उसकी व्यक्तिगत बात हुई। कला का यह उद्देश्य नहीं है। कवि श्रपनी कल्पना के बला पर शब्द तथा अर्थ की श्रिमिव्यञ्जनामात्र करता है, वह उससे उत्पन्न फल या प्रभाव के समेले मे-नहीं पड़ता कि वह मंगलमय है या अमंगलमय ? कल्याण करने की समता रखता है या नहीं ? कला का यह उद्देश्य नहीं है जो अनेक आलोचक मानते श्राये हैं।

कान्य भी कला ही है। श्रतः कलाविषयक समस्त लज्जा कान्य पर भी घटित होते हैं। कान्य क्या है १ कान्य को न तो हम श्रनुभूति कह सकते हैं न मूर्तविधान श्रीर न दोनों का संयोग, बल्कि वह है 'श्रनुभूति का चिन्तन' या 'गीतिमय प्रतिभान' या 'विशुद्ध प्रातिम ज्ञान'। प्रातिम ज्ञान या स्वयंप्रकाश ज्ञान को विशुद्ध कहने का श्रिभिप्राय यह है कि कविता में जिस मूर्त-विधान का उपन्यास किया जाता है उसकी सत्यता या श्रसत्यता का कोई

<sup>1</sup> Art must not be confused with other forms directed to the production of certain effects, whether these consist in pleasure, enjoyment and utility, or in goodness and right-eousness.

—Croce.

प्रश्न नही रहता, न किसी प्रकार का ऐतिहासिक निर्देश का विचार किया जाता है और न किसी प्रकार का विचारात्मक उल्लेख अपेद्धित होता है। कविता यथार्थतः विशुद्ध स्वयप्रकाश ज्ञान है जिसमें जीवन की विशुद्ध गति या चलन का आदर्शक्य में, प्रत्ययह्म में विवरण रहता है।

# क्रोचे की समीचा

क्रोचे की कान्यभावना या कलामावना का संज्ञित विवेचन ग्रब तक प्रस्तुत किया गया है। हिन्दी के वर्तमान कवियों तथा श्रालोचकों की दृष्टि इस सिद्धान्त की श्रोर श्राजकल विशेषरूप से श्राकृष्ट हुई है, परन्तु समीज्ञा करने पर श्रामिन्यञ्जनावाद के पूर्वोक्त निर्दिष्ट विवरण में बहुत सी बाते ऐसी हैं जो भारतीय परम्परा से एकदम विरुद्ध पड़ती हैं। एक दो उदाहरण ही पर्याप्त होगा—

काव्यसम्बन्धिनी भावना के रूप के विषय मे दोनो सिद्धांतों में पर्याप्त अन्तर दृष्टिगोचर होता है। क्रोचे ने काव्य की भावना में कल्पना को समिधक महत्त्व प्रदान किया है। उन्होंने कल्पनापन्न का प्राधान्य मानकर काव्य-भावना का रूप 'ज्ञानात्मक' अगीकार किया है। हमारे यहाँ के रसिस्द्धान्त के अनुसार उसका मूल रूप 'भावात्मक' या 'अनुभूत्यात्मक' माना गया है। इस भाव के भीतर ही बोध या प्रतीति एक अवयवमात्र है। समग्र कल्पना को काव्य के लिए उपादेय मानना क्या ठीक है ? कल्पना कि तथा पाठक के मन में कुछ मूर्तक्य या आतम्बन खडा करती है जिसके प्रति किसी भाव का अनुभव होता है। कल्पना का चेत्र विस्तृत है। उसे कला के चेत्र तक सीमित मानना उचित नहीं है। क्या वैज्ञानिक या दार्शनिय विचार में मूर्त विधान का प्रयोजन नहीं होता ? क्या इनमें कल्पना

<sup>1</sup> Poetry most be called neither feeling nor image, nor yet the sum of the two, but as 'contemplation of feeling', or 'lyrical intuition or 'pure intuition'-pure of all historical and critical reference to the reality or unreality of the images of which it is woven, and apprehending the pure throb of life into ideality —Croce.

का उपयोग नही रहता ? तो काव्यसम्बन्धिनी कल्पना की विशिष्टता क्या है ? काव्यविधायिनी कल्पना वही कही जा सकती है जो या तो किसी माव द्वारा संचारित हो अथवा भाव का प्रवर्तन तथा संचारण 'करती हो। क्रोचे ने कल्पना के इस वैशिष्ट्य पर ध्यान नहीं दिया।

वे काव्य की अनुभूति को भाव की अनुभूति से पृथक् मानते हैं। अर्थात् काव्यानुभूति भावानुभूति के रूप में नहीं होती। क्रोने की युक्ति है कि भावानुभूति सुखात्मक या दुःखात्मक हुआ करती है। यदि काव्यानुभूति भावानुभूति के रूप में ही होती तो उसकी अनुभूति भी दुःखात्मक होती। विषय है करण्यस का विवेचन। शोक की लौकिक अनुभूति अवश्यमेव दुःखात्मक हुआ। करती है। प्रिय के मरण् होने पर हमारा हृदय शोक से व्याकुल हो उठता है—हृदय में शोक का त्पान उठता है; आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है; हिचकी वंध जाती है। यह तो वास्तविक अनुभूति का स्वरूप उहरा। काव्य में उधका चित्रण दुःखात्मक होता है या सुखात्मक है है इस विषय को लेकर पाश्चात्य तथा प्राच्य आंकोचको ने बड़ा अनुसन्धान किया है। उनके मत भी विचित्र तथा विलच्चण से दीखपड़ते हैं।

शोकावसायी नाटक के प्रदर्शन से आनन्दोद्भृति 'अवश्यमेव होती है। इसका मुख्य कारण क्या है ? अरस्तू का कहना है कि शोकावसायी अभिनय के देखने से द्रष्टा के हृदय के करुणा तथा भय के भावो का बाह्य निष्काशन होता है—भावों का 'विरेचन' (purgation) हो जाता है ' और हमारे दैनिक जीवन में इन भावों की विशुद्धि हो जाने से हम पहले से अधिक स्वतन्त्र तथा स्वच्छन्द हो जाते हैं। मल की सत्ता होने पर शरीर रोगाकान्त हो जाता है। विरेचन के द्वारा मलनिःसारण होने पर शरीर लघु, नीरोग तथा स्कृतिमय बन जाता है। ठीक यही दशा होती है हमारे हृदय की।

<sup>1.</sup> Witnessing a tragedy effected a purgation of the feeling of pity and terror and left us freer of these emotions in our daily life.

—Aristotle.

हृदय को भय बोक्त की तरह दबाये रहता है, दया का भाव उसे जुन्ध किये रहता है। श्रतः शोकावसायी नाटक के देखने से हमारे ये भाव वाहर निकल जाते हैं। हमारा हृदय विशुद्ध तथा चित्त हल्का बन जाता है। फायड़ इस मत को मानने के लिए उद्यत नहीं हैं। उनका कहना है कि किसी भावाति-रेक के प्रदर्शनं के अनन्तर हमारे चित्त को शान्ति अवश्य प्राप्त होती है, परन्त उसी समय हमारे चित्त में शान्ति या सन्तोष का उदय क्यों होता है १ इस प्रश्न का उत्तर क्या है ? फायड़ का कथन है कि ऐसे नाटक मे नायक का होता है-पतन श्रोर यह पतन ही हमारे सन्तोष का कारण बनता है, क्योंकि हम अनजाने ही उस नायक को अपना प्रतिद्वन्द्वी समभाने लगते हैं। प्रतिद्वन्द्वी का विनाश हर्ष का कारण बनता ही है। परन्तु अन्य मनोवै-जानिकों की व्याख्या इन दोनों से विलक्त्या है । उनका कहना है कि जव इमारे जीवन का प्रवाह सुखद गति से प्रवाहित होता है, तब हमे किसी किञ्चिन्मात्र दु:खद घटना से भी त्रानन्द उत्पन्न होता है। सुखी जीवन वितानेवाले व्यक्ति के सामने यदि शोकमयी घटना भी त्रा जाय, तो पूर्व श्रम्यास के वश उसे उस घटना से भी श्रानन्द ही जनमता है। श्रग्रेजी भाषा के त्रिख्यात कवि शेली का तर्क इससे भिन्न है। उनका तो स्पष्ट कथन है कि हमारे सन्दरतम हास्य में भी किञ्चिन्मात्र दुःख का पट बना ही रहता है। हमारी सबसे मधुर गीते वे ही होती हैं जो सब से अधिक क्रोश देनेवाले विचारों का वर्णन करती हैं'-

<sup>1</sup> Freud—the above theory is not sufficient. We have relief after some emotional outburst but it does not account for our satisfaction at that time. Freud says that we truimphed in the hero's fall because we unconsciously look upon him as a rival.

<sup>2</sup> Common sense view—When our life follows a smooth and easy course, we enjoy emotional stimulation even of a slightly painful kind.

<sup>-</sup>Modern Psychology and Education by Stuart and Oagden p. 113.

We look before and after,
And pine for what is not;
Our sincerest laughter,
With some pain is fraught,
Our sweetest songs are those that tell
of saddest thought.

-kylark

रोली ने श्रपने 'कविताविषयक प्रौढ़ निबन्ध में इसी बात को फिर दुहराया है—वे कहते हैं कि शोकावसायी 'नाटक हमें इसीलिए प्रसन्न करत है कि शोक में रहनेवाले सुख की छाया की श्रनुभूति वह हमें करता है इनका 'श्रायह है कि शोक में जिस श्रानन्द का निवास है वह श्रानन्द के भी श्रानन्द 'से बढ़कर है । एक महाकवि की यह श्रातन्द के भी श्रानन्द 'से बढ़कर है । एक महाकवि की श्रातमानुभूति है। श्रतः इसे सत्य मानना ही उचित होगा

संस्कृत-साहित्य के आदिकवि है—वाल्मीिक और आदिकाव्य है— वाल्मीकीय रामायण। संस्कृत की आद्य किवता का उन्मेष भी हुआ शोकमय प्रसङ्ग से—कौड्चवध को दृष्टि गोचर करने पर वाल्मीिक की वाग् वैखरी करुण्यस से आप्छुत होकर वह चली। उनका कौखद्वन्द्र के वियोग से उत्पन्न शोक श्लोक के रूप में परिण्त हो गया। क्रीड्चट्टन्द्रवियोग् गोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः— (ध्वन्यालोक)। रामायण मे करुण्यस की ही मुख्यता है। भवभूति थे वाल्मीिक के अनन्य भक्त, प्रेमी अनुयायी। स्वभावतः उनके उत्तररामचरित में करुण्यस की पराकाष्टा स्कृरित होती

Our sympathy in tragic fiction depends on this principle: tragedy delights by affording a shadow of that pleasure which exists in pain. This is the source of melancholy which is inseparable from the sweetest melody. The pleasure that is in sorrow in sweeter than the pleasure of pleasure itself.

—Shelley; Defence of Poetry.

है। उन्होने समय रसो में करण को प्रकृतिरस माना है। श्रन्य रस तो उसके विकृतिमात्र हैं। यह सिद्ध पद्य मवभूति की करण्रस-भावना का पर्याप्त पोषक है—

एको रसः करुण एव निमित्तमेदाद्
भिन्नः पृथगृथगिवाश्रयते विवर्तान्।
श्रावर्त बुद्बुद-तरङ्गयमान् विकारान्
श्रम्भो यथा सिललमेव हि तत् समग्रम्।।
[ एक करुण ही मुख्य रस, निमित भेद से सोइ।
पृथक् पृथक् परिणाम में, भासत बहुविध होइ॥
बुदबुद, भँवर, तरंग जिमि होत प्रतीत श्रनेक।
पै यथार्थ मै सबनि कौ, हेतु रूप जल एक॥

-सत्यनारायग् ]

इंस्से स्पष्ट है कि भवभूति ने करुण्यस को मुख्यस मानने के कारण् श्रानन्दमय श्रवश्य स्वीकार किया है। रस का रूप ही ठहरा श्रानन्दमय। श्रतः मुख्य रसरूप करुण्य को नितान्त श्रानन्दमय होना हो युक्तियुक्त है। करुण्पधान नाटक के देखने से दर्शकों के नेत्रों में श्रांस, मलकने लगते हैं। इसका भी कारण् श्रालोचको की दृष्टि में स्पष्ट है। विश्वनाथ कवि-राज का कहना है कि ये शोक के श्रांस, न होकर श्रानन्द के ही श्रांस, हैं जो चित्त के द्रवीभृत होने से स्वतः प्रवाहित होते हैं।

करण्रस की श्रानन्दजनकता के विषय में हमारे श्रालकारिकों ने खूब विचार किया है। उनकी युक्ति यह है कि शोक में दुःखामिव्यञ्जना की शक्ति तमी तक है जब तक वह लौकिक विषयों के साथ सम्बद्ध है श्रर्थात् लौकिक वृत्त के विषय में शांक निश्चयरूप से दुःखदायक होता ही है, परन्तु काव्य या नाट्य में प्रदर्शित होने पर शोक श्रलौकिक वस्तु की विभावना करने लगता है। फलतः उससे श्रानन्द की ही प्राप्ति होती है, दुःख की नहीं—

> त्रतौकिकविभावत्वं नीतेभ्यो रतिलीलया। सदुक्त्या च सुखं तेभ्यः स्यात् सुव्यक्तांमिति स्थितिः॥ —भक्तिरसामृतसिन्धु २।५।१०६

इस युक्ति के ग्रातिरिक्त सहृदयों का ग्रानुमव भी इसमें प्रमाण माना जा सकता है। समस्त चेतन व्यक्ति करुणप्रधान नाटक के देखने पर ग्रानन्द का ही ग्रानुभव करता है। यदि ऐसा नहीं होता, तो रामायण से जिसमें राम का विलाप विशेषतः दिखलाया गया है दुःख की उत्पत्ति होती। तब हनुमान को नित्य रामायण सुनने की स्पृहा क्यों १ क्या दुःखद वस्तु के देखने या सुनने का कोई कभी ग्राग्रह कर सकता है १ ग्राश्रुपात, रोमाञ्च ग्रादि की ग्रामिव्यक्ति का भी यही रहस्य है। चित्त के द्रवीभूत होने पर ही ये बाह्य चिह्न प्रकट होते हैं:—

करुणादाविप रसे जायते यत् परं सुखम्। सचेतसाम्नुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्॥

जर्मनी के एक मान्य किन कर्नर (kerner) की यही अनुभूति हैं। करण्रस के नाटक तथा काव्य आदि के पढ़ने या देखने से दर्शकों या श्रोताओं को आँसू क्यों आ जाते हैं! आँसुओं का आना भावोद्रेक का ही बाह्य लच्चण है। अतः मनोविज्ञान की दृष्टि से यह साफ प्रकट होता है कि काव्यानुभूति भावानुभूति के रूप में ही होती है। इस स्पष्ट वैज्ञानिक तथ्य की अवहेलना क्या कोचे के लिए उचित है!

रस, ऋलकार ऋादि नाना काव्यतत्त्वों का निरूपण कोचे की दृष्टि, में कला की समीत्ता के लिए उपयुक्त नहीं है—वह शास्त्रपत्त में सहायक होता है। उसका मूल्य वैज्ञानिक समीत्ता के सम्बन्ध में है, कलासम्बन्धी समीत्ता से उनका कोई भी सरोकार नहीं है। यह मत भी समीचीन नहीं है। कला का समीत्त्रण भी तो विचारात्मक समीत्ता के द्वारा ही हो सकता है। उसमें कल्पनामयी पदावली से भला कोई तत्त्व उन्मीलित किया जा सकता है शिक्सी कलासमीत्ता को बोधगम्य होने के लिए उसे बुद्धि की कसीटी पर

Born of deep pain is the poet's art,

And the song that alone is true,

Is wrung from a throbbing human heart

That sorrow is burning through.

<sup>-</sup>Translated by Ellis

कसना ही पड़ेगा—बुद्धितत्त्व का उपयोग करना ही पड़ेगा। बुद्धि बतलाती है कि काव्य में रसनामक पदार्थ की सत्ता रहती ही है तथा अलकारों के द्वारा काव्य की शोभा का उन्मीलन होता ही है। अवश्य ही अलकारों को रसानुकूल होना चाहिए। हम कह आये हैं कि भावाभिव्यञ्जक होने में ही अलंकार का अलकारत्व सिद्ध होता है। अतः किसी भी काव्य-समीज्ञा में इन उपादेय तत्त्वों का तिरस्कार कथमपि नहीं किया जा सकता।

# क्रोचे और कुन्तक

कोचे का यह 'ग्रिमिन्यञ्जनावाद' एक प्रकार का 'वक्रोक्तिवाद' हो सकता है, परन्तु यह उस वक्रोक्तिवाद से सर्वथा भिन्न ही है जिसका प्रतिपादन श्राचार्यं कुन्तक ने किया है। ऊपर विस्तार से दिखलाया गया है कि कुन्तक की वक्रोक्ति सकीर्या ग्रर्थ मे गृहीत 'चमत्कार' से सर्वथा मिन्न है। वह इतनी न्यापक काव्यभावना है कि इसके भीतर रस तथा ध्वनि का समस्त प्रपञ्ज सिमिट कर विराजता है। दोनों में यदि साम्य है तो इसी वात मे कि दोनों काव्य में व्यापार का प्राधान्य मानते हैं। श्रन्तर तो विस्पष्ट है। श्रिभिन्यञ्जनावाद केवल स्थूलरूप मे चमत्कारवाद है जिसमे न तो रस के लिए आग्रह है और न अलंकार के लिए प्रेम । वह कला के नैतिक आधार में विश्वास नहीं रखता। यहाँ कला का स्वतः मूल्य कला ही है। वक्रोक्ति-वाद में यह त्रिट नहीं दीख पड़ती। उसमें रस का मज़ुल सिन्नवेश है और श्रलकार का भी विलास विद्यमान है। वह कविता को नैतिक श्राधार से शून्य नहीं मानता। वह काव्य के छोटे छोटे ग्रंथों में जिस प्रकार सामञ्जस्य का पत्तपाती है उसी प्रकार ज्यापक दृष्टि से समग्र प्रवन्ध में 'कार्यान्वय' का पोषक है। कुन्तक की वक्रोक्ति केवल वाग्वैदग्व्य नहीं है जो केवल शब्द में या अर्थ मे चमत्कार उत्पन्न करके ही सन्तोत्र करता है। काव्य में वकता वहीं तक अपेित्त होती है जहाँ तक वह हृदय की किसी अनुभूति से सम्बन्ध

P<sub>X</sub>

१ विशेषरूप से द्रष्ट्य Scott-James · The Making of Literature ए॰ ३२१-३५

थोरेहिं चौस तें खेलन तेऊ लगी उनसो जिन्है देखि कै जीजै। नाह के नेह के मामिले आपनी छाहँ हुं की परितीति न कीजै।।

श्रन्यसंभोगदु:खिता नायिका रतिचिन्हो से चिन्हित श्रपने सखी·से उक्ति-वैचित्र्य द्वारा ऋपना क्रोध प्रकट कर रही है—हे सखी. ऐसा जी चाहता है कि आज से अँगिया न पहनूँ और नीद को भी पास न आने दूँ और सखी के नाते लज्जा को भी अपने पास न रखूँ। अँगिया, नीद, लज्जा-ये तीनों भी तो स्त्रो ही हैं ब्रौर मेरे साथ साथ पित के पास जा सकती हैं। मुक्ते भय है कि कही ये भी मेरे पित को उपपित न बना ले, क्योंकि मैं देखती हूँ कि थोड़े दिनों से वे भी, जिन्हे मैं ऋत्यन्त प्यार करती हूँ, मेरे पित के साथ खेला करने लगी हैं-खेल शब्द रति-क्रीडा 'का द्योतक है। स्रतः मैंने तो यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि पतिप्रेम के वारे मे श्रपनी छाया का भी विश्वास न करना चाहिए। 'छाया' भी तो आखिर स्त्री ही ठहरी-वह भी श्रगर मेरे प्रियतम के गले लग जाय तो गजब हो गया! शब्द बड़े ही सीवे सादे है ! उक्ति बड़ी चुटीली तथा पैनी है । श्रॅमिया, नीद, लजा तथा छाया के स्त्रीलिंग होने की उपपत्ति कितनी मार्मिकता से सिद्ध की गई है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य केशवदास जी वक्रोक्ति का प्रयोग केवल उक्ति-वैचित्र्य के ऋर्थ में कर रहे हैं। कुन्तक की न्यापक वक्रोक्ति से उनका परिचय नहीं है।

यही दशा अन्य आलंकारिकां की भी है। कहने का अर्थ यह है कि हिन्दी के अधिकाश आचार्य तो वक्रींक को 'शब्दालंकार' ही मानते हैं। कुछ लोगों ने इसे अर्थालंकार मानकर उक्तिवैचित्र्य तक सीमित किया। परन्तु कुन्तक की काव्य की प्राण्यमूता वक्रोक्ति से वे नितान्त अपरिचित ही है। ऐसा होना स्वामाविक ही है। जवसस्कृत के भी मान्य आलकारिक वक्रोक्ति के सिद्धान्त से कोरे रहे, तव बेनारे हिन्दी आलकारिको की वात क्या कही जाय ?'

हिन्दी के लक्ष्णप्रन्थों से दृष्टि हटाकर लक्ष्यप्रन्थों की ग्रोर डालने से वक्रोक्ति का विशाल साम्राज्य दृष्टिगोचर होता है। वक्रोक्ति का स्वरूप ही इतना मृदुंल श्रीर मनोरम है कि वक्रकथन के क्षेत्र में बिना पदार्पण किये काञ्यकला की पूर्णता उन्मीलित नहीं होती। इस परिच्छेद के ग्रारम्म मे

मैंने वक्रकथन या त्र्रतिशयकथन के प्रति ज्ञालोचको की श्रदा का उल्लेख किया है। हिन्दी कवियों मे हम महाकवि सुरदास को यदि वकोक्ति का वादशाह कहे, तो कुछ भी अनुचित न होगा। उनका सूरसागर एक महा-सागर है जिसमें नाना प्रकार की वक्रोक्तियाँ आकर मिली हैं। उसमे चद्रट की शब्दालंकाररूप वक्रोक्ति विद्यमान है, वामन की साहश्य लच्-णात्मिका वकोक्ति भी तथा कुन्तक की व्यापक श्रर्थ मे प्रयुक्त वक्रोक्ति की भी एक विशाल राशि यहाँ प्रस्तुत की गई है। कुछ उक्तियाँ तो बड़े ही साधारण ढग की हैं, परन्तु श्रधिकांश उक्तियों में सरस कविहृदय काॅकता हुन्ना दृष्टिगोचर होता है। सूरदास मे जितनी सहृदयता त्रौर भाव-कता है, प्रायः उतनी ही चतुरता और वाग्विदग्धता भी है। किसी वात के कहने के न मालूम कितने टेढ़े-सीधे ढग उन्हे मालूम थे। 'भ्रमरगीत' मे गोपियो की उक्तियाँ इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। इनमें कृष्ण को अपने पुराने प्रेम को भुला देने के लिए कितना उलाइना दिया गया है। गोपियों के वचनो मे कितनी विदग्धता और वक्रता भरी हुई है । उपालम्म को मूल श्राश्रय मानकर वक्रोक्तियो का जो महान प्रासाद सुरदास ने इस प्रसङ्ग मे खडा किया है वह नितान्त हृद्यावर्जक, श्राकर्षक तथा रोचक है। उनकी शब्दकीड़ा भी बड़ी मनोहर है। क्रीड़ारिक रसिकशिरोमिण सॉवरे कृष्ण के प्रेमी उपासक सूर को शब्दों के साथ खेल करते देखकर हमें आश्चर्य नही होता। 'कूट' काव्य की सृष्टि सूरदास की इसी क्रीड़ा-प्रवृत्ति का ग्रत्यन्त उज्ज्वल उदाहरण है। सूर की गोपिका उस परदेसी की बात पूछ रही है-

कहैं कोई परदेसी को बात (टेक) मन्दिर श्ररध श्रवधि हिर विद गये हिर-ग्रहार चिल जात। श्रजया-भख श्रनुसारत नाही कैसे के दिवस सिरात॥

परन्तु इस परन का विधान जिस प्रकार कूटरीति से किया गया है उससे इसके उत्तर मिलने की आशा तो बहुत ही कम है। वह कोई पिएडत ही होगा जो इस गूढार्थ उक्ति के मीतर प्रवेश कर इसके मर्भ समझने में समभने होगा।

ैं रूपकातिशयोक्ति' का ग्राश्रय लेकर स्रदास ने जो श्रनुपम वाग लगाया है वह भी देखने ही योग्य है—

अद्भुत एक अनूपम बाग।

जुगल कमल पर गज क्रीडत है तापर सिंह करत श्रनुराग।
हिर पर सरवर सर पर गिरिवर गिरि पर फूले कंज पराग।
रिचर कपोत वसे ता ऊपर ता श्रमृत फल, लाग।
फल पर पुहुप पुहुप पर पल्लव तापर शुक पिक मृगमद काग।
खंजन धनुप चन्द्रमा ऊपर ता ऊपर इक मिण्धर नाग॥

यह श्रद्धत श्रनुपम वाग है श्री त्रजनन्दिनी राधासुन्दरी की देह्यि। इसकी श्रनुपमेयता पर तो दृष्टिपात कीजिए। यहाँ दो कमलो (चरणां) के ऊपर गज (मन्द गमन) खेल कर रहा है श्रीर उसके ऊपर सिंह (किट) प्रेम कर रहा है! सिंह के ऊपर है सरोवर (नामि) श्रीर उस सरोवर के ऊपर विराजता है तुंगशिखर पर्वत (कुच) जिसके ऊपर कमल (मुख) विकसित हो रहा है। उस कमल में रहता है कपोत (कर्रेंट) जिसके ऊपर श्रमुतमय फल (चिन्नुक, दुड्डी) लगा हुश्रा है। उस सरत फल के ऊपर लगा है फूल (गोदना) जिसके ऊपर पल्लव (होठ) लहरा रहा है। उस पर श्रनेक चीजे वैठी हैं—शुक (नासिका), पिक (वाणी), मृगमद (कस्तूरीबिन्दु) श्रीर काग (काकपच्च, पाटी), खजन (नेत्र), धनुप् (मौहे), जिस पर चन्द्रमा (श्रष्टमों का चन्द्रमा—ललाट) चमकता है श्रीर इस चन्द्रमा के ऊपर विराजता है एक मिणधर सॉप (बेणी)। इस प्रकार किव ने श्री राधिका को एड़ी से लेकर चोटी तक के श्रगों का बड़ा ही सुहावना श्रीर श्रद्भुत वर्णन परस्तुत किया है।

यहाँ स्रदास ने संस्कृत कवियों के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का श्रनुसरण किया है। संस्कृत के एक प्राचीन किन ने इस श्रलकार की समृद्धि से नायिका के शरीर को एक विचित्र बावडी के रूप में चित्रित किया है।

वापी कापि स्फुरित गगने तत् परं सूस्मपद्या सोपानालीमधिगतवती काञ्चनीमैन्द्रनीली।

त्रप्रे शैलो सुकृतिसुलभौ चन्द्नच्छन्नदेशौ तत्रत्याना सुलभमसृत सन्निधानात् सुधांशोः॥

श्राकाश ( श्र्त्याधार श्रातीव ज्ञीण किट ) मे एक वापी ( नामि ) कलकती है। उसके श्रागे इन्द्रनीलमिण की बनी हुई एक पद्या है जो सोने की चनी हुई सोगानपिक के ऊगर से जाती है—नामि के ऊगर त्रिवलि से जाने वाली रोमरेला की श्रोर सकेत है। उसके श्रागे दो पहाड़ (कुच) हैं जिनके प्रदेश चन्दन से ढके हुए हैं तथा पुण्यवानों के ही लिए जो सुलम हैं। सुधाकर ( मुख ) के सानिध्य के कारण वहाँ के निवासियों के लिए श्रम्त ( श्रधरस ) सदा सुलम है। इस कमनीय पद्य मे कांव रूपकातिशयों के सहारे नायिका के सातिशय सौन्दर्य की सूचना देता है।

'उपालम्भ' भी त्रातीव सजीव वस्तु है । उक्तिविचित्रता से उसमें त्रात्य-धिक सजीवता का सचार हो जाता है। इसका सर्वाङ्गशोभन उदाहरण 'भ्रमर-गीत' के प्रसङ्ग में सूरदास ने उपस्थित किया है। उद्भव के ऊपर व्यापारी के कार्य का त्रारोप कितनी सरसता तथा सजीवता का सूचक है—

श्रायो घोप बड़ो च्योपारी।

लादि खेप गुन ज्ञान-श्रोग की त्रज मे श्राय उतारी।।
फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी।
धुर ही ते खोटो खायो है लये फिरत सिर भारी।।
इनके कहे कीन डहकावै ऐसो कौन श्रजानी।
श्रपनी दूध छाड़ि को पीवै खार कूप को पानी।।

सचमुच यह वडा विचित्र व्यापारी त्रज मे आ धमका है। विना समके बूके ही उसने ज्ञान-योग का खेप (वोक्त) लादकर त्रज मे उसे उतारा है। उसकी चालाको तो देखिये। फटकन देकर वह सोना मॉगता है। उसने हम लोगों को निरा मूर्ख ही समक रखा है। वड़ी ही मर्म-स्पर्शिणी उक्ति है!!!

उपमानो की त्रानन्ददशा का वर्णन करके स्रदास ने 'श्रप्रस्तुतप्रशसा' द्वारा राधा के त्रगो श्रीर चेप्टाश्रों का विरह से चुतिहीन तथा मिलन होना ज्यिखत किया है—

तब तें इन सबिहन सचु पायो जब तें हिर सन्देस तिहारो सुनत ताँवरो श्रायो।। फूले व्याल दुरे ते प्रगटे, पवन पेट भिर खायो। ऊँचे बैठि बिहंग सभा बिच कोकिल मंगल गायो॥ निकिस कन्दरा ते केहिरिहू माथे पूछ हिलायो। वन गृह तें गजराज निकिस के श्रॅंग श्रॅंग गर्व जनायो॥

श्री राधाजी की चेष्टाक्रों क्यों का मन्द तथा श्रीहीन होना कारंग है ब्रीर उपमानों का ब्रानन्दित होना कार्य है। स्रदास ने ब्राप-स्तुत कार्य का वर्णनकर प्रस्तुत का्रण की व्यञ्जना की है। इस उक्ति में चमत्कार है तथा नितान्त रसात्मकता भी है।

कही कही सूर की उक्तियों में चमत्कार का ही विशेष विधान लिख्त होता है। सातिशय कल्पना के सहारे उन्होंने इतनी विचित्र उक्तियाँ कह डाली हैं कि उनमें अस्वाभाविकता भी दृष्टिगोचर हो रही है, परन्तु उक्ति का वैचित्र्य पूर्णमात्रा में यहाँ उन्मीलित हो रहा है। एक उक्ति देखिए जिसमें चन्द्रमा की दाहकता से चिढ़कर एक गोपी वियोगिनी राधा से कह रही है— कर धनु तो किन चन्दिह मारि।

तू हरुवाय जाय मँदिर चिंह सिंस संमुख दर्पन विस्तारि। याही भाँति बुलाय, मुकुर मिंह ऋति बल खड खंड करि डारि॥

श्राश्य है कि त् मन्दिर के ऊपर चढ़ जान्नो, चन्द्रमा के सामने दर्पण रख दो जब चन्द्रमा उसमें चला श्रावे, तब उसे खरड खरड कर डालो। न रहेगा बॉस न बाजेगी वॉसुरी। न रहेगा चन्द्रमा, न रहेगी चॉदनी जो तुम्हे सन्तप्त बना रही है। इस उक्ति में जो श्रस्वामाविकता दृष्टिगोचर होती हैं वह विरहोन्माद के कारण समर्थित की जा सकती है। पागल को चेतनश्रचेतन का ध्यान नहीं रहता। वियोग से उन्मत्त व्यक्ति उचित श्रमुचित का विचार कमी नहीं करता। सूर की यह उक्ति श्रीहर्ष की उक्ति के श्राधार पर प्रस्तुत की गई जान पडती है। दमयन्ती के विरहवर्णन में किय कहता है—

कुरु करे गुरुमेकमयोघनं । वहिरितो मुकुरं च कुरुष्व मे । विश्वित तत्र यदैव विधुस्तदा स्थि ! सुखादहितं जहि तं द्रतम् ॥

--नैपधचरित ४।५६

सुन्दर सरस उक्तियों का सद्माव जायसी की किवता में भी कम्म नहीं है। जायसी की उक्तियों में प्रकृति के कोमल निरीच्या के साथ साथ किव की भावुकता स्पष्ट रूप से कलकती दीखती है। एक उक्ति के सौन्दर्थ का अवलोकन कीजिए—

सरवर-हिया घटत नित जाई। द्रक द्रक होइ के विहराई॥ विहरत हिता करह पिड टेका। दीढी-दवँगरा मेरवह एका॥

वैशाख मास के सम्बन्ध में यह उक्ति है। जब तालों का पानी सूखने लगता है तब पानी सूखे हुए स्थानों में बहुत सी दरारे पड़ जाती हैं जिससे उसका तल कटा हुआ दिखाई पडता है। वर्षा के आरम्भ में जब मड़ी (दवँगरा) पड़ती है, तब ये दरारे फिर मिलकर एक हो जाती हैं। इसी दश्य का वर्णन किव यहाँ कर रहा है। विरह के कारण विदीर्ण होने-वाला नायिका-हृदय सरोवर के समान है और प्रियतम का दृष्टिपात वर्षा-कालीन मड़ी के समान है। किव का आशय है कि जिस प्रकार वर्षा की आरम्भिक मड़ी दरारों को भरकर एक कर देती है, उसी प्रकार नायक का स्निग्ध दृष्टिपात विरह से विद ण हृदय को—दरारों को स्निग्धता से भरकर फिर पूरा कर देगा। कितनी कोमल तथा रसस्निग्ध यह उक्ति है। किव का प्रकृति-निरीच्य विलक्षल सटीक है। साथ ही सादश्य की भावना कितनी माधुर्यपूर्ण तथा स्वाभाविक है। यह भी व्यापक वक्रोक्ति के अन्तर्गत ही चमस्कार है।

महाकवि घनानन्द का काव्य वक्रोक्तियो का खजाना ही है। कवि वजमापा का भौद पारखी है श्रौर श्रुगाररस का भर्मी है। उसकी उक्तियाँ

Б

इतनी सरस, चमत्कारी तथा रसामिन्यञ्जक हैं कि यदि हिन्दी साहित्य में उन्हें श्रनुपम कहा जाय, तो कुछ श्रनुचित नही है। घनानन्द विप्रलम्म -श्रंगार के किव हैं। उनकी उक्तियाँ एक से एक चमत्कारपूर्ण तथा प्रकृत भाव को हृदगंगम करानेवाली हैं। एक-दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे।

तव तो छिबि पीवत जीवत हे, अब सोचन लोचन जात जरे। हित-पोप के तोप सुप्रान पले, विललात महा दुख-दोष-भरे। घन-आनंद मीत सुजान विना सब ही सुख साज समाज टरे। तब हार पहार से लागत हे अब आनि कै बीच पहार परे॥

संयोग तथा वियोग की दशाश्रो का तारतम्य दिखलाया जा रहा है। नायक नायिका में वियुक्त होकर अपना दिन काट रहा है। वह अपनी दशा की तुलना पूर्व जीवन से कर रहा है। उस समय तो शोभा पीते हुए, रूप निरखते हुए जीते थे। अब सोच के मारे मेरे नेत्र जरे जाते हैं। जो नेत्र छिनसुधा से पूर्ण थे आज वे ही शोकाित्र से जल रहे हैं। तब प्रेम के पोषण से पाण अधाकर मन्तुष्ट थे। आज वे ही प्राण महान क्रोश से व्याकुल होते हैं। सुजान मीत के विना सुख के समस्त साज आज हट गये हैं। उस समय छाती पर लटकने वाला हार आलिगन में व्याधातक होने के कारण पहाड़ के समान जान पड़ता था, आज हम दोनो के वीच में आकर पहाड़ पड़ गये हैं अर्थात् दोनो के बीच अलड्घ्य पर्वत आ गये हैं जिससे मिलने की बात सपना हो गई है। पूरी सवैया कि की विदग्धता तथा सर-स्ता की पूर्ण परिचायिका है। अन्तिम चरण की उक्ति तो नितान्त चमत्कार पूर्ण है। साथ ही साथ रसपेरल भी है। सवैये का अन्तिम चरण इस प्राचीन सस्कृत पद्य के भाव से भलीभाँति समता रखता है—

हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेषभीरुणा। इदानीमावयोर्मध्ये सरित्—सागर—भूधराः॥

परन्तु घनानन्द की उक्ति में जो नोंकमोक टीख पड़ता है वह संस्कृत

एक दूसरी उक्ति का सौन्दर्य देखिए-

कन्त रमें उर अन्तर में सु लहैं नहीं क्यों सुख-रासि निरन्तर। दंत रहें गहि आँगुरि, ते जु वियोग के तेह तचे परतंतर। जो दुख देखित हो घन आनँद रैनि दिना विन जान सुतंतर। जाने वेई दिन-रात, बखाने ते जाय परै दिनराति को अंतर।।

नायिका अपनी विरहदशा का वर्णन कर रही है—यदि कोई कहे कि प्रिय तो तुम्हारे हृदय में बसता है तो तुम सन्तत सुख की राशा क्यों नहीं पाती ? इसका उत्तर तो यही है कि प्रेम के वश में रहनेवाले तथा वियोग की आग में अपने शरीर को पकानेवाले भी लोग मेरी विरह-ज्वाला देखकर आश्चर्य से दाँतो तले अँगुली दबा लेते हैं। दिन-रात जो दुःख में अनुभव कर रही हूँ उसे तो वे दिन-रात ही जानते हैं, और स्वतन्त्र वृत्तिवाला कौन जान सकता है। यदि में अपने वियोग का वर्णन करूँ तो वास्तव स्थिति और कथन में दिन-रात का सा अन्तर मालूम एड़ने लगता है। अर्थात् दुःख के अनुभव की स्थिति और कथित स्थिति में महान् अन्तर पड़ जाता है। विरहवेदना केवल अनुभवेकगम्य है। उसका कथन उसकी उप्रता तथा वास्तविकता को कथमि प्रकट नहीं कर सकता! यह चार उक्ति भाव को नितान्त तीव वना रही है। उक्ति का वैचित्र्य कौत्हलजनक नहीं है, प्रत्युत रसोद्वोधक है। धनानन्द की कविता में कुन्तक की वकोक्ति के नाना प्रकारों का दर्शन हमें मिलता है।

डर-भीन में मीन को घूँघट के दुर बैठी विराजित वात-वनी।
मृदु मञ्जु पदारथ भूषन सों सु लसे हुलसे रस-रूप-मनी।
रसना-श्रली कान-गली मधिह्ने पधरावित ले चित सेज ठनो।
घन-श्रानद बूमनि-श्रंक वसे विलसे रिभवार सुजान-धनी।

बातरूपी दुलहिन हृदय के भवन में मौन का घूँघट काढ़कर छिपकर वैठी हुई है—बात हृदय के भीतर मौन की ही आड़ में रह जाती है, वाहर प्रकट नहीं होती। प्रीतिपूर्ण रूप की मिण कोमल सुन्टर पदाथा (पद के अर्थ) तथा गहनो (उपमा आदि अलंकारों) से शोमित होकर अच्छी तरह से विलास कर रही है। यदि नवोढ़ा लज्जा के वश में होकर प्रियतम से मिलने के लिए नहीं जाती—स्वयं अग्रसर नहीं होती, तो उसकी कोई अन्त-रंग सखी प्रियतम को ही महल में बुलाकर दोनो का संयोग रचाती है। उसी प्रकार यहाँ भी सखी प्रियतम को पघरा रही है। यहाँ जीम ही सखी है जो कानरूप गली के बीच से होकर प्रिय को चित्त की सजी हुई सेज पर लाकर बैठाती है। तब स्नेही सुजान प्रिय बुद्धि के अंक में बैठकर विलास कर रहा है। यह साझ रूपक कितना सुन्दर तथा रमणीय है। चमत्कार-भरी उक्ति के द्वारा कि बुद्धि और ज्ञान के मिलन की कैसी मनोहर माँकी दे रहा है। यह उक्ति रिक्तवारों को अवश्यमेव रिक्ताने-वाली है। समक्तदारों की हृदयकली इसके अवण्यात्र से खिल उठती है!

सचमुच घनानन्द जी की श्रानन्द-भरी उक्तियों का श्रानन्द वही उठा सकता है जिसने हृदय की श्रांखों से स्नेह की पोड़ा का स्वतः श्रनुभव किया हो—

समुभे कविता घनश्रानँद की हिय-श्राँखिन नेह की पीर तकी।

# **चपसंहार**

शाचार्य कुन्तक के महनीय वक्रोक्तिवाद का यही विशिष्ट परिचय है। इसके रूपानुशीलन से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वक्रोक्ति काव्य का नितान्त व्यापक, किचर तथा सुगृढ़ तक्त्व है जिसके श्रस्तित्व के ऊपर किवता में चमत्कृति का संचार होता है। कुन्तक श्रमिधावादी श्राचार्य हैं; परन्तु उनकी श्रमिधा शब्दों का शक्तिरूप श्राद्य एकदेशीय व्यापार नहीं है, प्रत्युत उनकी श्रमिधा के भीतर लच्चणा तथा व्यञ्जना का समग्र ससार विराजमान है। बालक्ष्य वाले किवयों को पसन्द श्रानेवाले चमत्कार के वे पच्चपाती नहीं है, प्रत्युत वे रस को काव्य का मुख्य श्रथं माननेवाले श्राचार्य हैं।

वे ग्रपनी वकोक्ति के ग्रन्तर्गत वर्णचमत्कार तथा पदचमत्कार को ही नहीं मानते, प्रत्युत ऋलंकार, गुरा, रीति, रस, ध्वनि जैसे मुख्य काव्यतत्त्वो का भी समावेश मानते हैं। उक्ति में चमत्कार की सत्ता मानने पर भी वे क्रोचे के समान कलापन्त के समर्थक नहीं हैं-वे काव्य में हृदयपन्त के पोपक हैं। उनको सम्मति मे काव्य जगत के प्राणियों का मंगल करता है, उन्हें नैतिक स्रादर्श की भव्य काॅकी दिखलाता है जिससे वे स्रपने जीवन को मगलमय, कल्याण्मय तथा स्फूर्तिमय बना सके । पारचात्य श्रालोचको ने भी वक्रोक्ति का विधान काव्य में उपयुक्त बतलाया है परन्तु एक सामान्य-चर्चा के त्रातिरिक्त वे उसका विशेष विस्तार कर न सके । वहाँ बक्रोक्ति बीज-रूप में ही है। यहाँ वह फलद वृत्त के रूप में विराजती है। क्रन्तक की श्रालोचना की प्रौढ़ता तथा सूद्रमता का परिचय इसीसे लग सकता है कि पश्चाद्वर्ती व्यनिवादी त्र्यालंकारिकों ने उनकी वक्रोक्ति के समग्र प्रकारों को ध्वनि का प्रमेद मानकर ऋंगीकार कर लिया है। यदि मेद है तो केवल नाम का। कुन्तक के उद्भावित तथ्य की अवहेलना कथमपि नहीं की जा सकती। उनकी श्रालोचनाशक्ति इतनी तलस्पर्शिनी है, लेखनशैली इतनी मामिक है, हृदय इतना रसपेशल है, बुद्धि इतनी विषयग्राहिगी है कि हम उनकी गगाना भारत के भहिमामय मान्य ऋालोचकों की श्रेणी मे करने से पराङ मुख नहीं हो सकते। वे त्रानन्दवर्धन श्रौर श्रमिनवगुप्त जैसे उदात्त श्रालकारिकों की कोटि के ग्रालोचक थे, इसमें किसी प्रकार के सन्देह की गुंजाइश नहीं है।

# भारतीय साहित्य-शास्त्र

श्रन्त में हम श्राचार्य कुन्तक के इस कमनीय पद्य से वक्रोक्तिवाद का यह विवेचन समाप्त करते हैं जिसमे वैदग्ध्यमण्डित वाणी की तुलना सुन्दरी की रमणीय कटाच्छटा से ही का गई है।

स्वाभिप्रायसमर्पणप्रवणया माधुर्यसुद्राङ्कया विच्छित्या हृद्येऽभिजातमनसामन्तः किमप्युल्लिखत्। श्रारूढरसवासना-परिणतेः काष्ठां कवीनां परं कान्तानां च विलोकितं विजयते वैद्य्यवक्रं वचः॥

त्र्याने त्र्यमिप्राय के प्रकट करने में चतुर तथा, माधुर्य की मुद्रा से त्रिकत चमत्कार के द्वारा ये दोनों सहदयों के हृदय में किसी त्र्यनिवंचीय तत्त्व को प्रकट करते हैं। ये दोनों किवयों की रसवासना की परिपक्वता के उत्कर्प पर त्रारूढ़ होनेवाले हैं—इन दोनों में से एक है कान्ता का स्निग्ध थिलोकन त्र्योर दूसरा है विदग्धता से मिराइत वक्रवचन! ऐसे वैदग्ध्यमिराइत वक्र-वचन को केवल •चमत्कारजनक वचन मानना क्या कथमिप न्याय्य है १ मशुक्तियों का मार्ग ही निराला होता है जिसमें वक्र उक्तियाँ विभूषण होती हैं—वाक्य के अर्थ का बाध ही परम उत्कर्ष होता है—ग्रमधाशक्ति से वाच्य अर्थ का प्रकट करना ही दोप होता है। सचमुच वह व्यक्तना-प्रधान टेढ़ा मार्ग सबसे निराला है—

वक्रोक्तयो यत्र विभूषणानि वाक्यार्थवाधः परमः प्रकर्षः। श्रर्थेषु बोध्येष्वांभधेव दोपः सा काचिद्द्रया सरणिः कवीनाम्॥

# परिशिष्ट (१) ग्रन्थकार

| ग्रभिनवगुप्त १२, ७३, २६२, २७३, | दीनदयालगिरि ११६                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 395                            | धनञ्जय १३                          |
| अरस्त् ११२, ११३, २१६, ४२७      | नन्दी स्वामी ४                     |
| श्रानन्दवर्धन ११, ४८, २६०      | नामसाधु ३४६                        |
| श्रापराजिति ५३ (टि)            | नीलकएठ दीचित १४६                   |
| उद्भट ६, २८५, २८६              | नैषधकार ३६६                        |
| एडिसन ४१४                      | पोप १२८                            |
| कर्नर ( कवि ) ४६६              | प्रतिहारेन्द्रराज १०, २५७          |
| कालिदास ३०६, ३१०               | बहुरूप मिश्र ३४६                   |
| काश्यप ( त्र्यालंकारिक ) ४     | बाणभट्ट १४२                        |
| कुन्तक १३, ८३, १८०, ३००        | ब्रह्मदत्त (याचीन त्र्रालंकारिक) ४ |
| केशवदास ४६€                    | भद्दनायक २०२, ३७२, ३७३             |
| क्षििटलियन २३५                 | भरत ५, ४०, २४३                     |
| क्रोचे ४४२, ४६७                | भवभूति ४६५                         |
| चेमेन्द्र १५, ३६, ३५६          | भामह ७, ४७, १४४, १४५               |
| गुण्चन्द्र १७                  | भिखारीदास ४६८                      |
| घनानन्द ४७५, ४७६, ४७७          | भोजराज १४, ७६, ७७, ७८, १७६         |
| जगन्नाथ परिङतराज १६, २७०       | मड्खक १५                           |
| जानसन (डाक्टर) ४३३             | मजीर १८८                           |
| जायसी ४७५                      | प्रो॰ मरी ६२७                      |
| हेमेद्र्यस २२३, २२४ २२५        | सम्मद १४, १५                       |
| दराही ४९, १४८, १४६, १५०,       | महिम भष्ट १३, ३५१                  |
| १५१, ३१४                       | मिण्क्य चन्द्र ३५२                 |

|                       |                 |                               | •                    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
|                       | १८८             | वाग्भट -                      | , १७                 |
|                       | १दद             | नामन ८, ११                    | ६१, <b>१</b> ६२, १६३ |
| मिल्टन कवि            | ४३३             | वाल्टर रेले                   | ~ २३३                |
| मुकुलभट्ट             | 90              | ′वाल्मीकि                     | <b>४</b> ६४          |
| मेधाविरुद्र           | ড               | 'विज्जका                      | ३०८                  |
| यशोवर्मा              | , 40            | विद्यानाथ                     | . ः- <b>२६</b> ङ     |
| रलाकर                 | रहेह            | विञ्चे ष्टर                   | २३७, २३८             |
| रत्नेश्वर             | ३४७             | ,विश्वनाथ,कविराज              | •                    |
| राघवन्                | २६१ टि॰         | विश्वेश्वर                    | ^3q\                 |
| राजशेखर १७,           | १६८, १७१, १७२   | विश्वेश्वर,पाएडेय             | , ्र ३५्≒            |
| रामचन्द्र             | १७              | शकलीगर्भः (प्राचीन            | नाट्याचार्य)         |
| रुद्रट १०, ११,        | १६४, १६५, १६७   |                               | <b>२</b> ८७, २६१     |
| ३४५                   |                 | शारदातनय                      | १७                   |
| रुय्यक                | શ્ય             |                               | २७, २३ <i>०,</i> २३१ |
|                       | ११८, ११६, १२०,  | सहदेव ( वामन के               |                      |
| ४२१                   |                 | .ड्रिटवेन्सन                  | ्र २३१               |
| लोल्लट                | <b>२</b> ८७     | -हरिप्रसाद                    | ३५८                  |
| वर्जिल                | ४३३             | .इस्बिया                      | પ્                   |
| वर्डसवर्थ             | ४३७             | ्रहं <u>ड</u>                 | ४३ <b>६</b>          |
| वल्लभदेव              | ४६ टि॰          | हेम्चन्द्र ,                  | १६, ३५२              |
| ,वाक्पतिराज           | yo              |                               | २३, १२४, १२५         |
| Al Lugar              |                 | ₹:                            | •                    |
|                       |                 |                               | -                    |
|                       | ग्र             | थ                             | -                    |
| ा<br>व्यक्तिवास शबस्त | '<br>'ता - रेरे | त्रलकार सर <del>्वस्व</del> - | १६                   |

| श्रभिजान शकुन्तत      | <u>,</u> , ३३ | त्रलकार सर्वस्व <sup>-</sup> | १६       |
|-----------------------|---------------|------------------------------|----------|
|                       |               | इनीड (महाकाव्य)              | 833      |
| स्राभधा वृत्ति-मातृका | 4-0           | इसाड ( ग्रहा म               | १०८, १२६ |
| श्रमिनव भारती         | १२, २४८       |                              |          |
| त्रालंकार कौस्तुम     | ३५८           | ग्रौचित्य-विचार-चर्चा        | १५, ६३   |
| ग्रालकार भारधन        | •             |                              |          |

| 044                       | हर, ३५७ वैरेडाइस रीगेर<br>अञ्चलम लार               |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| कीविकाद्यारा              | हरे पैरेडाइस लार                                   |            |
| कवि कर्शिका               | न्ह बालरामायण ३६७                                  |            |
| क्वितावली                 | ० नोधिनी                                           |            |
| कविप्रिया                 | ि                                                  |            |
| काव्य निर्ण्य             |                                                    |            |
| काच्य-प्रकाश              | _                                                  |            |
| काव्य-मोमासा              | १७, २७२ मेघदूत ६१, ३१०                             |            |
| कीर्वन समित्र             | ह रघुवंश १६                                        |            |
| काव्यादर्श                | १६ रसगंगाधर २७६                                    |            |
| कांच्यानुशासन             | रसार्याच २६३, ३०८                                  |            |
| काव्यालकार                | '७ लोचन ०३ ९२६                                     |            |
| <sub>33</sub> (भामह)      | ज्ञानिक जावित                                      |            |
| ,, ( रुद्रट )             | १० वक्रोक्ति पचाशिका १७                            |            |
| ,, सारसंग्रह              | द वाग्भटालकार                                      |            |
| भूत                       | विक्रमाइद्व पार्                                   |            |
| काव्यालोक                 | ०३६ विद्धशालमंजिका                                 |            |
| गंगावतरण                  | १०८ विषमबाण्लीला                                   |            |
| गीत गोविन्द               | १०८ विषमवाण्लाला<br>१०८ व्यक्ति-विवेक १३, १०१, ३५१ | 9          |
| गीतगोविन्दादशै            | ३५८ शिशुपालवध                                      |            |
| चमत्कार चन्द्रिका         | इ. अगार-प्रकाश                                     |            |
| तापस वत्सराज              | चाराभरण                                            | -,         |
| टशरूपक                    | 50, 11                                             |            |
| स्वन्यालोक                | 38 60,00                                           | લ          |
| नलचरित                    | - निवास                                            | { <b>3</b> |
|                           | ) G B2                                             | ६६         |
| नाटवपाय                   | १३६, २४३, २४७, हयग्रीववध<br>हृद्यगमा टीका          | टे०        |
| न्याख्यसारन रा<br>२५४, २५ | हृद्यग्रामा ज्यास                                  |            |
| 420, 1                    | -                                                  | -          |
| •                         | ,0 ,                                               |            |

## (३)

## विषय

| <b>अ</b>                          |             | श्रपद (दोष) ' ७६                  |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| ग्र <b>चर</b> डम्बर               | १४२         | श्रपार्थ (दोष ) गुणरूप में रूह    |
| ,, ग्रर्थ                         | १५५         | श्रमिधा ३०३, ३६ स                 |
| श्रग्राम्यता                      | १५५         | श्रभिनय—प्रकार २४३, — लुद्द्य ४४  |
| श्रत्युक्ति ्                     | १५६         | श्रमिव्यक्ति—बाह्य ४५२            |
|                                   | 558         | श्रमिन्यञ्जना = प्रातिमज्ञान ४५०, |
| त्र <u>न</u> ुपास                 | २५७         | मानसिक सत्ता ४४१, वाहरी           |
| —मेद (ग्रभिनव गुत)                | १६२         | ग्रिभिन्यक्ति नहीं ४५१, ४५२,      |
| — ,, (भामह)                       | <b>७</b> ४५ | भौतिक ४५५, ४५६, रूप ४५५,          |
| — ,, (मम्मट)                      | २६४         | ४५२, ४५३, वक्रोक्ति से भेद        |
|                                   | २५८         | ४६७, विमाग ४५६, लक्षण             |
| अनुप्रास जाति                     | २५७         | ४४६, ४५०, स्वयंप्रकाश ज्ञान       |
| —भेद २५८,                         | २६८         | से सम्बन्ध ४५०।                   |
| 111/11/11/11                      | Se ह        | त्रार्थ-पारमार्थ्य ५४             |
| 21.11                             | २६६         | ,, माधुर्य १५५                    |
| -सौन्दर्याधायक नियम ३             | , ee        | ,, वैमल्य २२६                     |
| ३७८, ३७६                          |             | अर्थव्यक्ति—दर्गडी १५७, शोपेन-    |
| श्र <b>नु</b> भाव (शारदातनय) १७८, |             | हावर २२८                          |
| त्रमुसन्ध                         | ६७          | श्रर्थानुरूप छन्दस्त्र (गुण ) ८१  |
| श्रनीचित्य ४७ - रसमंग का कारए     |             | श्रयानुस्य छन्दर्भ ( छूप )        |
| ., भेदग्रन्तरंग ९१, वहिरंग        |             | रूढिवैचित्र्यवक्रता ३२३           |
| ग्रन्तःसंस्कार—ग्रमिव्यक्तना      | की          |                                   |
| पहिली सीढ़ी ४५६                   |             | अर्थालंकार—विभाजन ( रुद्र )       |
| ग्रन्याय वृत्ति ( उद्रट )         | २८६         | ३४५                               |

ग्रारमदी वृत्ति - व्युत्पत्ति २८३; , १४८, ३५३ ञ्चलकार लक्षण २५४, २८३, रस २८३ -- ग्रलंकारत ग्रीचित्य से ३४, ३७६ श्रावन्तिका (रीति) ग्रलंकार्य मे सम्बन्ध ७४, श्रावन्ती (वृत्ति ) १३६, श्रलंकार्य से भेद (कुन्तक) 200 .. ३५०, लच्या—कुन्तक ४१२, इतिवृत्त-रस की सत्ता जगन्नाथ ४१३ स्टयक ४१२; उद्भट—तीन वृत्तियाँ ़ वैशिष्टय ( लागिनस ) ६० टि० —वृत्तिपञ्चक २९१ २२ ्य श्रीर गुरा उदाच मार्ग-२२३ ४१६ ,, भेद उदात्त रीति—२२१ ( श्ररस्तू ) २७, २८ » विकास उपग्रह--ग्रर्थ ४०४,--वक्रता ४०४, श्रालकारीचित्य ५६, ८७, १०० ROY च्यलंकारमत ग्रीर रस २१ उपचार- १७२, १७३, ३८४ श्रलकारशास्त्र—प्राचीनता ( अर्थ ) विभिन्न नाम २, सम्प्रदाय उपचार-वक्रता-- ३८५, ३८६, - २0, २१ —ध्वनि का श्रन्तर्भाव ३२२ श्रलकार्य-श्रलंकार से भिन्न ३५० —श्रीर रूपक ಶಿ≍ಅ २२१ त्रालंकृत पर्याय उपनागरिका ( वृत्ति )— र्पूद, २३० ग्रवकर --- २६३ ( ग्राभिनव गुप्त ) श्रवाच्यवचन (दोष) २२९, ३५१ -२५६ ब्युत्पत्ति श्रा ऊर्जस्वी (मार्ग ) २२३, २२५ एटिक रीति र्इप् श्चाख्यायिका 204 एशिएटिक रीति २३५. २३६ न्त्रात्मसवृति वृत्ति — उदय का कारण २८७—समीचा ( ग्रिमिनवगुप्त श्रोज (गुण) १५८ २८६, २६०), (लोल्जट श्रीचित्य-श्रातिसूच्म तत्त्व १३२ टि० र्द्ध )। श्राभिनात्य गुरा—२६४ (विचित्र 33 ---कला मार्य ), १६१ (सुकुमारमार्ग ) —काव्य का जीवन 38

|                 |                     |             | (                | ξ)     |                                                   |                   |
|-----------------|---------------------|-------------|------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------|
| श्रीचित         | य≟ंध्वनि            | , .         | <b>₹</b> ₹₹      | ऋौट    | ार्य ( गुण् )                                     | ~ <b>?</b> ¥.6~   |
|                 | = भागवत             | ? गुण       |                  |        |                                                   | त )               |
| ्रा<br>श्रीचित् | यपाश्चात्य          | _           |                  | ~      | ो (वृत्ति)                                        | -                 |
| 75              | भेद                 | 94          | <i>63</i>        | 3113   |                                                   | 755               |
| ))<br>))        | —महत्त्व            |             | १३२              | कड्की  |                                                   |                   |
|                 | मूलमन्त्र           |             | ৬३               | नथा    | Fin                                               | र् २६६            |
| 37              | रसध्वनि प           | र श्राश्रित |                  |        | तात्पर्यकाव्य                                     | २०५               |
| ,,              | रसध्वनि             | r           | . <del></del> .  |        |                                                   | २ <sup>,</sup> ०५ |
| >>              | रेटारिक मे          | 7           | ११५              | करण    | रस—ग्रनुभव                                        | ४६६ •             |
| 33              |                     | '           | 35<br>3 <b>5</b> | :      | ,, —दर्शक<br>———————————————————————————————————— | ४६५               |
| 39              | लच्च                |             |                  |        | , श्रौर शेली                                      | ४६३               |
| 37              | विरुद्धदोष          |             | ଓଓ               |        | , स्वरूप                                          | ४६५               |
| 7)              | सम्प्रदाय           | 0           | २५               |        | यो वृत्ति                                         | <b>~ २६६</b>      |
| <b>37</b>       | सामान्य प           | _           | \$3              | कला-   | —इतिहास नही                                       | - ४५८             |
| प्रौचित्य       |                     | विकाश       |                  | 77     | कपोल-कल्पन                                        |                   |
| "               | <del>श्र</del> मिनव |             | ६७               |        | नही                                               | ४५८               |
| <b>5</b> ,      | <b>ऋानन्दवर्ध</b>   |             | ሂሩ               | 51     | तत्त्वज्ञान न                                     |                   |
| "               | कुन्तक              |             | ₹, ८४            | 7,     | _                                                 | ज्ञान नहीं ४५६    |
| 27              | दगडी                | - 8         | ८, ५०            | 91     | वक्रतृत्व नही                                     | ४५६               |
| 33              | भरत                 | , &         | 0, 88            | 33     | शिच्या नहीं                                       | * 84E.            |
| 39              | भामह ं              | , d         | <b>`</b>         | 22     | शिव नही                                           | ४५४               |
| 25              | भोजराज              | ঙ           | ६, ७७            | "      | सत्यं नही                                         | ጻቭጹ               |
| 33              | महिम भट्ट           | 3,          | €3 <b>-</b> 0€   |        | ग्रौर ग्रानन्द                                    | ४६०               |
| 57              | माघ                 |             | કંપ્ર            | 23 ·   | ,, ग्रौचित्य                                      | ं ३३              |
| ,,              | यशोवमा              | પૂ          | ০, ५१            |        | इश्य = कला                                        | ४६०               |
| "               | रुद्रट              | प्र         | १, ५४            | ,, श्र | ौर कल्पना'                                        | ४५६               |
| 17              | लागिनस              | *           | ११८              | कला ऋ  | गौर नीतिशास्त्र                                   | - ATE             |
| 13              | लोल्लट              | •           | - ५२             | ं, मू  |                                                   | ४४३, ४४४          |
| ,               | होरेस               | •           | १२१              | ,, सम  | <b>ी</b> च्य                                      | ४६६               |

| (                                    | <b>b</b>                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| कला-स्वरूप ४५७                       | कुन्तक-ग्रमिधावादी ३२१-ग्रमिधा        |
| कल्पना—लत्त्वण ४४७, ४४८,             | व्यापारका विशिष्ट श्रर्थ ३२१;         |
| महत्त्व मानव जीवन मे ४४६,            | श्रलकार के दो प्रकार ३२५,             |
| व्यापकरूप ४६२।                       | काव्यलच्या ३००, ३०२,                  |
| कवि -प्रत्येक मनुष्य-कवि जन्म से     | रसभावना ३३२, ३३७, वाचक                |
| ४४६, कवि व्यापार ३०४, ३०५            | का न्यापक ऋर्थ ३२२                    |
| कान्ति गुर्ण १५८, १६२                | कुन्तक-भट्टनायक से मतभेद ३०३,         |
| कारक-वक्रता ४०१, ४०२                 | ३२४, भोजराज स तुलना ३२०               |
| कार्यान्वय ४०१, ४०२ ४६७              | क्रित्रम मार्ग . २२४                  |
| काल वैचित्र्यवक्रता ४००              | कैशिकी वृत्ति—उत्पत्ति २४७, उत्पत्ति- |
| काव्य ऋर्थ ३०५                       | विषय मे दो मत, २८७, उत्पत्ति          |
| ,, त्रालम्बन ३५८, उद्देश्य ३०१       | त्रवान्तरकाल मे २८०, लच्च्या          |
| ,, सूक्ति से भेद ३५६, ३६२            | २५४, २⊏२, ब्युत्पत्ति २७६,            |
| काव्य-गुण दगडी के अनुसार १५१         | २८० ।                                 |
| ,, भामह के ऋनुसार १४६                | केशिकी-श्रारभटो २७४                   |
| काव्य—माषा (वर्डसवर्थं) ४३८          | कैशिकी भारती २७४                      |
| काव्य-भेद                            | कोंकणी वृत्ति २६६                     |
| श्रानन्द के श्रनुसार २०४             | कोमला वृत्ति २६३                      |
| श्रीक लोगों ,, १२५                   | कौन्तली वृत्ति २६६                    |
| काव्यलत्त्र्या-कुन्तक के अनुसार ३००, | क्रियाकल्प — श्रलकारशास्त्र का        |
| ३०२                                  | प्राचीन नाम ४                         |
| ,, क्रोचे ,, ४६०                     | क्रियावक्रता - ३६७                    |
| ., दर्गडी ,, ३०१                     |                                       |
| ु, महनायक ,, ३६८                     | समीचा ४६१                             |
| ,, भोजराज ,, ३१६                     | ग                                     |
| काव्य विषय (वर्ड सवर्थ) ४३७          |                                       |
| काव्यानुभूति-भावानुभूति से भिन्न     | _                                     |
| (क्रोचे ) - ४६२                      | गुण-भेद २२                            |

| ,                                  | ६॰ जान प्रकार ४४४, ४४७ (क्रोचे) |
|------------------------------------|---------------------------------|
| गुणौचित्य ६१,-६                    |                                 |
| गौडी-१७७, २०६ (लज्ञ्               |                                 |
| गौड मार्ग १४५, १५                  |                                 |
| गौडी रीति . २६                     |                                 |
| ग्राम्य (दोष) = गुण ५              | _                               |
| <b>याम्यानुपास</b> २५              |                                 |
| ग्राम्या वृत्ति २५                 | दोधक छन्द १२६ (विशेषता)         |
| घ                                  | दोष—नित्यानित्य ४७              |
| घटनौचित्य-११३ (ग्ररस्तू)-११        | ४ दोष - ,, व्यवस्था का कारण     |
| ( होरेस )                          | ५०                              |
| च                                  | दोष—गुगारूप में परिगाति ५६      |
| चमत्कार—ग्रर्थ ३५५                 | , दोष—ऋौर रस ६६, ६७, ६⊏         |
| ,, काव्य की त्र्यातमा ३५०          |                                 |
| ,, स्त्रीर चेमेन्द्र ३५५           |                                 |
| ,, परिडतराज ३५१                    | 200                             |
| ,, भेद (१०)<br>३५।                 |                                 |
| ,, व्यापक म्रार्थ ३५५              |                                 |
| ,, सकीर्णं ऋर्थ ३५                 | å åo                            |
| चमत्कारवाद श्रौर वक्रोक्ति ३५५, ३५ |                                 |
| <b>ज</b>                           | ,, लच्च ४१                      |
| जाति—ग्रर्थन्यक्ति से भेद ७६       |                                 |
| ३४३, ३४७।                          | ,, स्वरूप २७७                   |
|                                    | ७ नाट्यधर्मी ४३                 |
|                                    | ४ नामौचित्य १०,४                |
| ',, शब्द का <b>श्रमाव भाम</b> ह    | ाँ नीतिशास्त्र—                 |
| ??<br>₹¥₹ I                        | ग्रीर कला (कोचे) ४५६            |
| ज्ञान भेद ४५                       | ९ नीरस मार्ग 🔧 २२४              |

| ( E )                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| इ०६,                                                                   |                 |
| 7.6                                                                    |                 |
| जृत अर् १५७, र कतिक के अउ                                              |                 |
|                                                                        |                 |
| स्यापर प                                                               |                 |
| 304                                                                    |                 |
| पदपरार्ध वक्रता ३७५ ,, ग्रार २० ६५, ६७                                 |                 |
| र्वा विक्रीता ४०६                                                      |                 |
| र्वाता के अन्                                                          |                 |
| ग्रहवकता ३२६ " मार्ग (डेमेट्रियेल )                                    |                 |
| miditing our the                                                       |                 |
| न्या वर्षि न्या २६२ वर्षा                                              |                 |
| व्यामनवर्षः ३८२ " क्रिन्यमागं न                                        | - `<br>=E       |
| पर्यायवक्रता ३२३ " सुकुमारमार्ग में ११                                 |                 |
| ध्यान का ल्ला इर्र "                                                   |                 |
|                                                                        |                 |
| पालाली १६२ प्राचित्र (वृषि)                                            | रद्भ            |
|                                                                        | रहाउ            |
| भोज के त्रानुसार २०३ नेत्वाट द्वारा खाएडत                              | 4-1-            |
| ना सीर संबंदन                                                          |                 |
| पुनक्त दोष—गुण में ४८, ५५, २३३                                         |                 |
| पुनरक्त दोष—गुण स<br>परिणति ४८, ५५, २३३<br>परिणति ४०३<br>चन्छोमी रीति= | १७५             |
| गुरुवकता २६६ वन्छामा राज                                               | १५४             |
| वीएड्री (वृत्ति ) ४४६ बन्ध-मेद                                         | <b>રપૂપ</b>     |
| पौएड्री (वृति ) ४४६<br>प्रातिम ज्ञान २६८ मध्य                          |                 |
| 229 27                                                                 | र्गेर<br>१र्गेर |
| मन्द्रगा वक्तरा                                                        | १५४             |
| ब्रार्स्य ४३ " क्या (बार्च)                                            | <b>ગ્</b> ६६    |
| प्रकृति = पात्र<br>इस् त्राण्याधिका (दे                                |                 |
| न्न ह्यत्यय<br>भ                                                       |                 |
| 77                                                                     |                 |

|                                                                                                                                                   |                                                                          | ^                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا                                                                                                                                                 |                                                                          | ,, वृत्ति                                                                                                                                                                                                                                  | २६६                                                                                                                                                        |
| भद्रा_ब्रोजि-                                                                                                                                     | २६८                                                                      | मात्सी वृत्ति                                                                                                                                                                                                                              | २६६                                                                                                                                                        |
| भव्यता                                                                                                                                            | ४३१, ४३२                                                                 | माथुरी वृत्ति                                                                                                                                                                                                                              | २६६                                                                                                                                                        |
| भारती-लच्च २५३,                                                                                                                                   | , व्युत्पत्ति                                                            | माधुर्य ( वामन )                                                                                                                                                                                                                           | १६२                                                                                                                                                        |
| २५२, ग्रौर स्त्रीपा                                                                                                                               | त्र २७८                                                                  | " भेद                                                                                                                                                                                                                                      | १५५                                                                                                                                                        |
| भारती—                                                                                                                                            |                                                                          | " लच्र                                                                                                                                                                                                                                     | १५५                                                                                                                                                        |
| कच्ण्रस में                                                                                                                                       | २७५                                                                      | ,, सुकुमारमा                                                                                                                                                                                                                               | र्गः १८८                                                                                                                                                   |
| <b>त्र्यौर</b> भरत                                                                                                                                | २७६                                                                      | ,, विचित्रमार                                                                                                                                                                                                                              | ि १ <b>६</b> २,                                                                                                                                            |
| ऋौर रस                                                                                                                                            | २७५                                                                      | मानस-व्यापार                                                                                                                                                                                                                               | ४४३ (क्रोचे)                                                                                                                                               |
| ,, হ্ল্ব                                                                                                                                          | २७५                                                                      | मार्ग को तुलना                                                                                                                                                                                                                             | १९५ :                                                                                                                                                      |
| भावकत्व                                                                                                                                           | ३६९, ३७१                                                                 | ,, भेट                                                                                                                                                                                                                                     | , የፍሄ                                                                                                                                                      |
| भाववैचित्र्यवक्रता                                                                                                                                | 835                                                                      | मैथिली रीति-गुरा                                                                                                                                                                                                                           | १७ <b>५</b>                                                                                                                                                |
| भाविक                                                                                                                                             | ७७                                                                       | ,, भोजराज                                                                                                                                                                                                                                  | , १७६                                                                                                                                                      |
| 40                                                                                                                                                |                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                          | 05                                                                                                                                                         |
| भापौचित्य                                                                                                                                         | ११६                                                                      | ,, श्रीपाद                                                                                                                                                                                                                                 | १७६                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                   | •                                                                        | य                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
| भोजकत्व व्यापार                                                                                                                                   | ११६<br>३६६, <b>३</b> ७१                                                  | * *                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| भोजकत्व व्यापार<br>म                                                                                                                              | ३६ <i>६</i> , <b>३</b> ७१                                                | य                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
| भोजकत्व व्यापार<br>म<br>मधुरा वृत्ति                                                                                                              | ३६६, <b>३</b> ७१<br>२६⊏                                                  | य<br>यमक-(सौन्दर्याधायक<br>योगवृत्ति                                                                                                                                                                                                       | नियम) ३८०<br>१७२,,१७३                                                                                                                                      |
| भोजकत्व व्यापार<br>म                                                                                                                              | ३६६, <b>३</b> ७१<br>२६⊏<br>२६६                                           | य<br>यमक-(सौन्दर्याधायक                                                                                                                                                                                                                    | नियम) ३८०                                                                                                                                                  |
| भोजकत्व व्यापार                                                                                                                                   | ३६६, <b>३</b> ७१<br>२६⊏                                                  | य<br>यमक-(सौन्दर्याधायक<br>योगवृत्ति<br>योगवृत्तिपरम्परा                                                                                                                                                                                   | नियम) ३८०<br>१७२,,१७३<br>१७२, १७३                                                                                                                          |
| भोजकत्व व्यापार                                                                                                                                   | ३६६, <b>३</b> ७१<br>२६⊏<br>२६६                                           | यमक-(सौन्दर्याधायक<br>योगवृत्ति<br>योगवृत्तिपरम्परा<br>रमणीयता—पिएडतर                                                                                                                                                                      | नियम) ३८०<br>१७२,,१७३<br>१७२, १७३                                                                                                                          |
| भोजकत्व व्यापार                                                                                                                                   | ३६६, <b>३</b> ७१<br>२६८<br>२६६<br>२६२<br>२६६<br>१८७                      | यमक-(सौन्दर्याधायक योगवृत्ति योगवृत्तिपरम्परा र रमणीयता—पिखतर , लच्चण रस—काव्य की मु                                                                                                                                                       | नियम) ३८०<br>१७२,१७३<br>१७२,१७३<br>।ज ३१३,<br>इप्रह                                                                                                        |
| भोजकत्व व्यापार                                                                                                                                   | ३६६, <b>३</b> ७१<br>२६८<br>२६६<br>२६२<br>२६६<br>१८७                      | यमक-(सौन्दर्याधायक<br>योगवृत्ति<br>योगवृत्तिपरम्परा<br>रमणीयता—पिउतर<br>, लच्चण<br>रस—काव्य की मुख्<br>—पञ्चरूप (उद्भव                                                                                                                     | नियम) ३८०<br>१७२,१७३<br>१७२,१७३<br>।ज ३१३,<br>३५६<br>eय वस्तु ३३१<br>इ) ख्राडन ३३२                                                                         |
| भोजकत्व व्यापार                                                                                                                                   | ३६६, <b>३</b> ७१<br>२६८<br>२६६<br>२६२<br>२६६<br>१८७                      | यमक-(सौन्दर्याधायक<br>योगवृत्ति<br>योगवृत्तिपरम्परा<br>रमणीयता—पिखतर<br>,, लच्चण<br>रस—काव्य की मुख्<br>—पञ्चरूप (उद्भव<br>—प्रकरणवक्रता                                                                                                   | नियम) ३८०<br>१७२,,१७३<br>१७२, १७३<br>।ज ३१३,<br>३५६<br>ह्य वस्तु ३३१<br>१) ख्राडन ३३२<br>३३५, ३३६                                                          |
| भोजकत्व व्यापार                                                                                                                                   | ३६६, <b>३</b> ७१<br>२६८<br>२६६<br>२६६<br>२६६<br>१८७<br>१ <b>०</b> ७      | यमक-(सौन्दर्याधायक<br>योगवृत्ति<br>योगवृत्तिपरम्परा<br>रमणीयता—पिखतर<br>,, लच्चण<br>रस—काव्य की मुख्<br>—पञ्चरूप (उद्भव<br>—प्रकरणवक्रता<br>—प्रवन्धवक्रता                                                                                 | नियम) ३८०<br>१७२,१७३<br>१७२,१७३<br>।ज ३१३,<br>३५६<br>ह्य वस्तु ३३१<br>१) खरडन ३३२<br>३३५,३३६<br>३३५,३३६                                                    |
| भोजकत्व व्यापार  म  मधुरा वृत्ति  मध्यम श्रीर श्रारभटी  , श्रनुप्रास  , कैशिकी वृत्ति  , मार्ग  मन्टाकान्ता (सौन्दर्य)  मस्रण श्रनुप्रास  , मार्ग | ३६६, <b>३</b> ७१<br>२६८<br>२६६<br>२६२<br>२६६<br>१८७<br>२६२               | यमक-(सौन्दर्याधायक<br>योगवृत्ति<br>योगवृत्तिपरम्परा<br>रमणीयता—पिएडतर<br>,, लच्चण<br>रस—काव्य की मुख्<br>—पञ्चरूप (उद्भव<br>—प्रकरणवक्रता<br>—प्रबन्धवक्रता<br>रस—त्रोर रीति १६२                                                           | नियम) ३८०<br>१७२,१७३<br>१७२,१७३<br>।ज ३१३,<br>इप्रह<br>ख्य वस्त ३३१<br>ए) खरडन ३३२<br>३३५, ३३६<br>३१५, ३३६<br>१६६, (६८८)                                   |
| भोजकत्व व्यापार                                                                                                                                   | ३६६, <b>३</b> ७१<br>२६६<br>२६६<br>२६६<br>२६६<br>१८७<br>१६२<br>२३३<br>२०५ | यमक-(सौन्दर्याधायक<br>योगवृत्ति<br>योगवृत्तिपरम्परा<br>रमणीयता—पिखतर<br>,, लच्चण<br>रस—काव्य की मुख्<br>—पञ्चरूप (उद्भव<br>—प्रकरणवक्रता<br>—प्रवन्धवक्रता<br>रस—ग्रौर रीति १६२<br>—ग्रौर वक्रोक्ति                                        | नियम) ३८०<br>१७२,१७३<br>१७२,१७३<br>।ज ३१३,<br>३५६<br>व्य वस्त ३३१<br>१) खरडन ३३१<br>३३५,३३६<br>३३५,३३६<br>३३५,३३६                                          |
| भोजकत्व व्यापार                                                                                                                                   | ३६६, <b>३</b> ७१<br>२६६<br>२६६<br>२६६<br>२६६<br>१८७<br>१६२<br>२३३<br>२०५ | यमक-(सौन्दर्याधायक<br>योगवृत्ति<br>योगवृत्तिपरम्परा<br>रमणीयता—पिएडतर<br>,, लच्चण<br>रस—काव्य की मुख्<br>—पञ्चरूप (उद्भव<br>—पञ्चरूप (उद्भव<br>—पञ्चरुपवक्रता<br>—प्रबन्धवक्रता<br>रस—ग्रौर रीति १६२<br>—ग्रौर वक्रोक्ति<br>—वृत्तियाँ १६६ | नियम) ३८०<br>१७२, १७३<br>१७२, १७३<br>।ज ३१३,<br>इप्रह<br>ख्य वस्तु ३३१<br>१) खराडन ३३२<br>३३५, ३३६<br>३३५, ३३६<br>३३५, ३३६<br>३३५, ३३६<br>३२७<br>२४६, २५५, |
| भोजकत्व व्यापार                                                                                                                                   | ३६६, <b>३</b> ७१<br>२६८<br>२६६<br>२६२<br>२६६<br>१०७<br>२६२<br>२३३<br>२०५ | यमक-(सौन्दर्याधायक<br>योगवृत्ति<br>योगवृत्तिपरम्परा<br>रमणीयता—पिखतर<br>,, लच्चण<br>रस—काव्य की मुख्<br>—पञ्चरूप (उद्भव<br>—प्रकरणवक्रता<br>—प्रवन्धवक्रता<br>रस—ग्रौर रीति १६२<br>—ग्रौर वक्रोक्ति                                        | नियम) ३८०<br>१७२,१७३<br>१७२,१७३<br>१७२,१७३<br>ज ३१३,<br>३५६<br>ख्य वस्तु ३३६<br>१) खरडन ३३२<br>३३५,३३६<br>३३५,३३६<br>३३५,३३६<br>३३५,३३६<br>३२७<br>२४६,२५५, |

२०१:

१३७,

२३५

902

१९८.

३९६ रस--तात्पर्ये -दोष-- श्रारस्तू –दोष ६६, ६७, ६८, डेमिद्रियस २२४ –ध्वनि 83 –नियामक २७० —भावना -पर्याय -भोग ३७१ त्रालोचना -पाश्चात्य २० संख्या २१५, प्रो० मरी २२६, -सम्प्रदाय १स २२७, वल्टररेले २३३ रसवत् अलकार-कुन्तक ३३४. स्टीवेनसन २३१ ३३५, ४१५-४१६ दगडी ३३४, प्राचीनमत ३३३ रीति-भेंद २०६, २३८, अरस्तू २१७, कुन्तक १⊏४, क्रिएटिलयन २३५, रसाप्रतीति 83 डेमेट्रियस २२३, बाण १६३, मार्ज रसावियोग **⊏**₹ १७७, राजशेखर १६८ १७०, रसोक्ति-वक्रोक्ति से योग ३६३ रुद्रट १६५ शोपेनहावर २३० रसौचित्य-५७, ७१, १०१, २०६ रीति-- उम्र २१८, राजनैतिकः २१८, गीति-कविस्वभाव पर ग्राश्रित १८२-वादात्मक २१७, साहित्यिक २१७ ८३, देशधर्म नही १८०, प्रसाद-रीति = मार्ग १४६, १६६, = सघटना गुण पर त्राश्रित २००, सख्या १६७, = वृत्ति (जगन्नाथ-मे त्रानन्त १४६, स्वभाव पिएडत ) २७० । ग्राश्रित (विञ्चेस्टर) २३७, रीति - लक्ष्य १९७, १६१ (वामन) ,, —ऐतिहासिक विकाश राजशेखर १६८, प्रथमयुग १४०,द्वितीय युग १४०, रीति—वैशिष्ट्य बहुरूपिश्र १७६, तृतीययुग १४१, श्ररस्त् २१६, १७३ (राजशेखर), शारदातनय दीच्चित--वाण्मह नीलकएठ 308 १४२-१४३, मामह १४४, १४७, रीति--व्युत्पत्ति १३७, परस्पर-तार-तम्य १८१ माघ १३८, शारदातनय १३८ रीति ग्रीर ग्रालकार २३४, –गुगा—श्ररस्तू २१८, कुन्तक १८८, दर्गडी- मरी रीति श्रीर प्रवृत्ति २२७, भामह, शोपेनहावर रंति श्रीर रस १६६,

-रीति: ग्रौर लेखके १३६ रीति श्रीर-वक्रोक्ति ₹₹८. 355 रीति ऋौर विषय (डिमेट्रियस) २२४ रीति श्रीर वृत्ति 950 रीति श्रीर सम्प्रदाय २२ रीत्यौचित्य 90 रुढ़ि वैचित्र्यवक्रता—१८१, = ग्रर्था-न्तर सक्रमितवाच्य ध्वनि ३२३ रूपकौचित्य 288 रोडियन रीति २३५, २३६ ल ललिता वृति २६८ सुकुमारमार्ग १९९ लावएय---विचित्र मार्ग १९३ लाटीया ( रुद्रट ) १६४ २५७ लोक-नाट्यप्रामाएय 88-83 ,, धर्मी ( ग्रर्थ ) ४३ लिङ्गीचित्य 207, 188 लिझवैचित्र्य वक्रता ३६५ २६८ वक्रता-श्रर्थ ३१७ "-भेद चक्त्रयौचित्य-२०१ न्वक्रोक्ति-२६८, ३००, ३०१, ३०३, ३१५ -ऐतिहासिक विकास ३११, ग्रमिनवगुत के ग्रनुसार ३१७

ग्रानन्द ~ ,३१६ 🗸 दगङी 388 ३१५ वामन भामह - ३१२ 23 ग्रौर ग्ररस्त् ,, ४२७, ४२८ ,, श्रभिव्यञ्जना ४३६, ४६७ श्रीर श्रलकार श्रीर श्रीचित्य श्रीर चमत्कारवाद ३५५-५६ श्रीर ध्वनि श्रौर यूनानी श्रालोचना ४२७ ;, श्रीर रस श्रीर रसोक्ति ३६३ श्रीर रीति ३३८, ३३६ श्रीर स्वभावोक्ति ३२१, २४० ३३६, ३४० गुग् ३७४, ३७५ वक्रोक्ति ग्रौर श्रग्नेजी कवि-एडिसन ४३४, ४३५, डा॰ जान्सन ४३३ 339 वक्रांक्ति-ग्रलंकार ग्रलंकार सम्प्रदाय ३१८ २३ सम्प्रदाय वक्रोक्ति और हिन्दो कवि ४६८, केशवदास ४६६, घनानन्द ४७५ ४७६, ४७७ जायसी ४७५,भिखारी दास ४६६, सूरदास४७२-७४ वचन--काव्य से भेद 385 388 भोजराज

| वचनौचित्य १ ५१,                 | ११७           | विषय                              |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| वर्ण-निर्वापक                   | 44            | विषयौचित्य ५४, ५०४                |
| ,, रसच्युत                      | ६२            | वृत्ति-ग्रर्थ २५६, = नाट्यमातृका  |
| ,, संतापक                       | 55            | २५१, लच्चग्, ऋभिनव २७३,           |
| वर्णध्वनि-डेमेट्रियस            | २२५           | ग्रानन्दवर्धन २६१, उद्धर २८५,     |
| भवभ्ति                          | १२१           | २८६, मम्मट २६४, राजशेखर           |
| पोप                             | १२८           | १६८                               |
| वर्णविन्यासवकता ३७५,            | ३७७           | सामान्य २७२, २७३                  |
| वस्तु-भेद                       | १२४           | स्वरूप — ग्रामिनव २४८, २४९:       |
| होरेस का मत १२४                 | -२२५          | कल्लिनाथ २४€, घनञ्जय              |
| वस्तु-वक्रता ३३१,               | ४१४           | २५०, भोजराज २४६, रामचन्द्र        |
| वस्तुस्वभाव-त्र्रलङ्कार्यं      | ३२६           | २५०, रुद्रट २६७,                  |
| वाड्मय — दो मेद (दएडो)          | ३४८           | उदय २२४                           |
| तीनविभाग (भोज) ३४४              | , <b>३</b> ४६ | भेद २५२, ऋभिनव २६३,               |
| वाक्य-बक्रता ३७५                | , ४१०         | त्रानन्द २६१, भोज २६५, राज-       |
| वाच्यावचन                       | २०३           | शेखर १६९, रुद्रट २६७, हरि         |
| वाच्यौचित्य                     | २०३           | २६⊏                               |
| वार्ता ऋर्थ ३४१, ३४२,           | ३४५           | सख्या २८४, दो वृत्तियाँ २८५,      |
| ( दण्डी ); वक्रोक्ति से विरुद्ध | ३१३           | तीन वृत्तियाँ २८५, पाँच वृत्तियां |
| वास्तव ३४५, जाति से भेव         | इ ३४६         | ₹ <b>८७</b>                       |
| विचित्रमार्ग                    | १८६,          | चतुष्टय की उपयुक्तता २७२          |
| **                              | \$58          | त्र्यौर <b>चे</b> च्टा २७२        |
|                                 | २३९           | श्रीर रस १६६, २४६, २५५,           |
| विरस दोष                        | ७१            | र६६,                              |
| ,, रसदीप्ति                     | ७२            | ग्रौर गीति २६४, २६५, २७१          |
| विशेषण् वक्रता                  | ३३८           | त्र्रौर वेद २४५                   |
| विशेषगौचित्य                    | ११५           | -                                 |
| विश्रान्ति वृत्ति               | ३६१           | वृत्तीचित्य १०६                   |
|                                 |               |                                   |

| च्यक्ति-संकेत्यह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ৾ৼৢৼৢড়         | . शेलो ग्रौर रस              | - ४६३                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|
| and the state of t | ्रं <b>३</b> २५ |                              | 786                                |
| व्यापार—काव्य का वैशिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                              | * A 1                              |
| महनायक्षमत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                              | अपग्यून्या अपाता<br>सार-४६३, फायंड |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 335             |                              | -                                  |
| = भावना (भीमासक )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३७२             | का मत'४६३                    | →                                  |
| भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३६६             | श्रुत्यनुप्रास               | , १५५                              |
| च्यर्थदोष = गुगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38              | <b>रृ</b> लेष                | , १५३                              |
| वैचित्र्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३५३             |                              | <b>ਜ</b> ਼ੁ                        |
| • 10 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २, १४५          | संख्यावकता                   | £ 80,3                             |
| चैदर्भी-ग्रौर कविगण-नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | संकल्प                       | , 888                              |
| दीच्चित २१२ नैषधकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | संघटना-वैशिष्टय              | -६२, ६३                            |
| बिल्हण २१२, भोज १७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-, राज-</b>  | सघटनौचित्य '                 | ६२, ६३                             |
| शेखर १७१, १७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | संज्ञापद-भेद                 | ४२६                                |
| , गौडी से तुलना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २१३             | सवृति-श्रर्थ                 | ४२६                                |
| ,, महत्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १६२             | 33 वक्रता                    | 3⊃€                                |
| ,, लच्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २०८             | समता-भेद                     | १५३                                |
| ,, सौन्दर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २११             | समाधि                        | १६२                                |
| वैशाद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २२७             | ,, त्र्रार्थ-१५६             | , व्युत्पत्ति १५६                  |
| ,, त्र्रर्थवृत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २२८             | -सहृदय-उपयोग ३०७             | , लच्ए ३०८                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0, 95           | विज्जका ३०८                  |                                    |
| च्यापार ४४५ (क्रोचे का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मत)             | सॉचा-क्रोचे का मत            | ४५,१                               |
| श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •               | म्रात्त्वती-वृद्युत्पत्ति-२८ | २, - रस २८२,                       |
| श्चब्द-भेद २९७, वेद तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | शास्त्र         | लच्या २८२                    |                                    |
| श्चन्द से पार्थक्य २६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | सामर्थ्य-कान्यगुण            | २२७                                |
| ,, महिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २९५             | सुकुमार मार्ग                | १८४, १८५                           |
| शब्दपारमार्थ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> ۲</u> ۲ -   | सुन्दर वस्तु—दो श्रध         | गर (द्रब्य तथा                     |
| शब्दमाधुर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | े सॉचा ) ४५०                 | ,                                  |
| शब्दमाधुन<br>शिथिल मार्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | सौक्कमार्थ                   | १५६                                |
| द्रायल नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | -                            |                                    |

|                                                       | 30                             | ,     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| सूक्ति-काव्य से भिन्न ३५६, ३६                         | २ स्वभावोक्ति-उद्गट के अनुसार  | ३४६,  |
| सौन्दर्य-काव्यगुण २२                                  | <b>९ कुन्तक</b> ,,             | ३५०   |
| -,, का आधार (क्रोचे) ४५०, ५                           | १ तिलक ",                      | ३४७   |
| ,, उक्तिमें ४५                                        | २ दर्गडी "                     | ं३४३  |
| ,, तन्म ४५२, ४५                                       | ३ वाणभष्ट "                    | 380   |
| ,, सत्ता ४५                                           | 33                             | ३४१   |
| स्टाइल-ग्रथं २१                                       |                                | ३४७   |
| ,, महत्त्व २१!<br>,, व्युत्पत्ति २१!                  | . 4(644)2                      | ३५१,  |
| ,, व्युत्भत्त १८०<br>स्वच्छन्दतानाद १३०, वर्णध्वनि १३ | , 345                          |       |
| स्वभाव-भेद २५०, पर्याचान १३                           | स्वयपकाशज्ञान ४४६, कार्ये      |       |
| स्वभावोक्ति ३४                                        | ं स्तरुप-सामाका क्रोने की सनिव | गभूमि |
| ,, = अलंकार्य ३५०, = वस्त                             | * h                            |       |
| वकता ३५१                                              | सहोक्ति                        | ४१०   |